### इरिदास संस्कृत प्रन्थमाला २१२

# जातकाभरणाम् सपरिशिष्ट 'विमला' टीकासहितम्

<sub>टीकाकारः</sub> श्री पं॰ श्रीमदच्युतानन्द झा



### चीरवम्बा अगरभारती प्रकाशन

पोस्ट बाक्स संख्या १३⊏ के० ३७/१३०, गोपाल मन्दिर लेन बाराणसी-२२१००१ ( भारत ) मुल्यं ३४-००



3-2

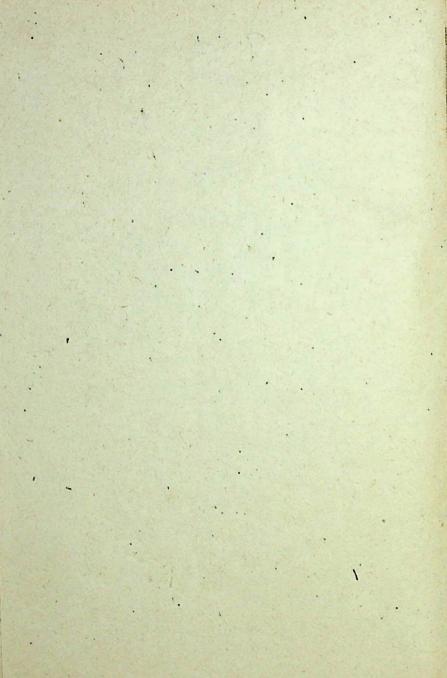

# हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला

२१२

श्रीदुण्ढिराजदैवज्ञविरचितं

# जातकाभरणस्

सोदाहरण 'विमत्य' हिन्दीव्याख्यया परिशिष्टेन च विभूषितम्

व्याख्याकार:-

पण्डित श्री अच्युतानन्द मा

ज्यौतिषाचार्यं-पोस्टाचार्यं-साहित्याचार्यादि-पदवीक-प्राप्तं 'रीपन्' स्वर्णंपदकः।



भीखम्बा संस्कृत सीरीज माफिस, वारारासी-}

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी प्रकाशक

चौलम्बा प्रेस, वाराणसी मुद्रक

द्वितीय, वि० सं० २०३४ संस्करण

मूल्य

© The Chowkhamba Sanskrit Series Office K. 37/99, Gopal Mandir Lane Post Box 8, Varanasi-221001 (India) Phone: 63145

अपरं च प्राप्तिस्थानम्

### चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन

के० ३७/११८, गोपाल मन्दिर लेन पो० बा० १३८, वाराणसी-२२१००१ ( भारत )

# स्मिका

तिष्ठन्ती शववस्ति स्मितमुखी हस्ताम्बुजैबिंभ्रती मुण्डं सर्क्ववराभयानि चिजितारातिवज्ञां भीषणाम् । मुण्डस्मकप्रविकाशमानविषुस्तीसुङ्गस्तनोद्गासिनी नत्वा जातकभूमिकां चितनुते नन्दो ऽच्युतादिः छती ॥

प्राचीन श्रौर श्राघुनिक इतिहासों द्वारा यह सर्वथा सिद्ध हो चुका है कि उपलब्ध पुस्तकों में सब से प्राचीन वेद है। इसको श्रपौरुषेय कहते हैं श्रर्थात् किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया किन्तु मनुष्यों के कल्याणार्थ सर्वदािकमान् परमेश्वर ने त्रिकालक्ष श्रुषियों द्वारा सृष्टि के श्रादि में प्रकाशित किया।

इसके ब्याकरण श्रादि है श्रङ्ग हैं, जैसे—ब्याकरण मुख, ज्यौतिष-शास्त्र नेत्र, निबक्त कान, कल्प हाथ, शिज्ञा नासिका श्रौर हन्द् पैर हैं

### कहा भी है-

शब्दशास्त्रं मुखं ज्यौतिषं चत्तुषी श्रोत्रमुक्तं निष्कतं च कल्पः करौ। या तु शिह्माऽस्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्रयं छुन्द श्राद्येर्बुधैः॥

वेद का नेत्र होने के कारण ज्यौतिष शास्त्र सब श्रङ्गों में श्रेष्ठ गिना जाता है। क्योंकि श्रन्य सब श्रङ्गों से युत भी मनुष्य नेत्र होन होने पर कुछ भी नहीं कर सकता है। श्रतः श्रीमान् भास्करा-चार्यने सिद्धान्तिशिरोमणि में कहा है—

वेद्वतुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । संयुतोऽपीतरैः कर्णनासादिश्रि श्वतुषाङ्गेन द्दीनो न किञ्चित्करः॥

इसके सिद्धान्त, फलित ये प्रधान दो भाग हैं।

सिद्धान्त उसको कहते हैं जिसमें भूगोल, सगात ग्रादि का

फलित जन्म समय से लेकर मरण पर्यन्त हरेक मनुष्य की सारो जीवन घटनाश्री, प्राकृतिक स्थितियां श्रादि का वर्णन करता है। इसके जातक, सहिता, प्रश्न, ताजिक, मुद्धते ये पांच मुख्य सेद हैं।

इनमें जातक भाग से जन्मपत्रो सम्बन्धी सभी विषयों का काम लिया जाता है। परन्तु यह काम एक पुस्तक साध्य नहीं होने के कारण ज्यातिषियों को अनेक पुस्तकों की जहरत पड़ती है। किन्तु गादाबरी नदी के निकट पार्थनगर के निवासी ज्यौति-विंद्मगण्य श्राद्धण्डिराज दवह द्वारा रचित यह जातकाभरण नामक एक ही पुस्तक इसके लिये पर्याप्त होती है। इस बात को प्रायः समी श्राधुनिक फलितह मानते हैं।

इस पुम्तक में जन्मपत्री बनाने के लिये सुगम रोति से संवरसर, अयन, ऋतु, मास, पक्, ब्रह्युति, नामस योग, दृष्टिफल आदि सभी विषयों का फल वर्णन किया गया है। वस्तुतः जन्मपत्रो सम्बन्धीसारी बाते बतलाने के लिये किसी बात को छोड़ा नहीं है। वर्तमान युग में मायः अधिक तर ज्यौतिषी इसी एक मात्र ग्रन्थ के आवार पर जन्मपत्री बनाते हैं।

इस तरह फलित के अत्यन्त मनोहर प्रन्थ होने पर भी आज-तक इसका कोई ऐसा संस्करण नहीं निकला जिसमें शुद्ध मूल-पाठ, वास्तव अर्थ और उदाहरण हो, जिस से अल्पन्न से लेकर विद्यार पर्यन्त सवों का उपकार हो।

इसिलये उन पूर्वोक्त अनेक त्रुटियों को हटाने के लिये मैंने इस की "विमला" नामक सरल हिन्दो टीका की है। इस अनुपम संस्करण में ग्रुद्ध मूलपाठ. वास्तव सरल हिन्दी भाषा में अर्थ, उदाहरण आदि सभो विषय स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। साथ ही साथ अन्थ के अन्त में परिशिष्ट अकरण भी दिया गया है। क्योंकि कुछ पेसी मुख्य वातें इस अन्थ के अन्दर न होने के कारण अधिक लम्बी पत्री बनाने में फलितश्रों कों कुछ अन्य पुस्तक से सहायता लेनी पड़ती थी। अतः इस कठिनता को दूर करने के लिये यह प्रकरण दिया है।

इसमें ग्रहों के परस्पर नैसागंक, तात्कालिक, संस्कृत श्रिधि-मित्रादि, राशियों के स्वामी, होरा, देष्काण, सममांश, नवमांश, त्रिशांश, द्वादशंश, राहु केतु के गृह मित्र श्रादि का विचार, दशा, श्रन्तर्दशा की गणित, स्पष्ट श्रायु लाने का प्रकार, भावेशकल श्रादि विषय के ज्ञान प्रकार स्पष्ट रूप से दिये गये हैं।

श्रव मुमे दावे के साथ कहना पड़ता है कि केवल एक इसी श्रन्थ से जन्मपत्री सम्बन्धी सारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ सकती। श्रधिक प्रशंसा करना व्यर्थ है स्वयं पद्मपात रहित बुद्धि से देख कर प लितज्ञ इसका श्रवुभव करेंगे।

पतादश इस अनुपम पुम्तक की ठीका को लिखकर काशी के प्रसिद्ध "चौखम्या संस्कृत सीरीज पुस्तकालय।ध्यक्त चावू श्रीजयकृष्ण दास जो गुप्त महोदय" को साधिकार प्रकाशनार्थ दिया।

आशा है पण्डित लोग इसको देखकर मेरे असीम परिश्रम को सफल करेंगे।

अन्त में सिवनय प्रार्थना यही है कि प्रमाद वश या मुद्रण दोष से कहीं त्रुटि रह गयी हो तो पण्डितगण उसे सुधार कर स्वित करें। पुनः अगले सस्करण में उसको ठीक कर उन सज्ज्ञनों के सामने उपस्थित करूंगा।

कहा भी है-

गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। इसन्ति दुर्जनास्तत्र समाद्धति सज्जनाः॥

रामनवमी सं० २००८ विनीत---पं. श्री श्रच्युतानन्द स्ना, जिस्सी

## जातकाभरणस्य विषयसूची

| विषयाः                                 | र्घाङ्काः  | ा विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ब्रह्माः:    |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| मंगळाचरणम्                             | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89-53        |
| संवत्सरज्ञानप्रकारः                    | 8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| प्रमवाद्संवःसरसंज्ञा                   | 9          | THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE | 48           |
| प्रमर्वादसंवासरफ <b>ल्</b> म्          | ₹-8¢       | प्रथमादिद्रेष्काणत्रयचक्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43           |
| उत्तरायणजन्मफल्म्                      | 38         | अङ्गेषु वण-मशकादिज्ञानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55           |
| द्त्रिणायन »                           | "          | वणकारण तान्नश्चयज्ञानञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,,          |
| अयर्गावचारः                            | 90         | स्ववाहुबलज्ञ।नादियोगकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93-53        |
| वसन्तादिऋतुफलम्                        | 35-05      | धनभावे चिन्तनीया विपयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90           |
| चैत्रादिमासफलम्                        | 31-58      | धनहीनादियोगकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80-00        |
| ग्रुकुपचजन्मफलम्                       | 33         | सहजभावे चिन्तनीया विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| कृष्णप्रच " "                          | "          | सुहृद् (चतुर्य) भावे "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 CE        |
| दिवा-रात्रि जन्मफलम्                   | 24         | कुदुम्बनाशको मातृहायोगश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50           |
| प्रतिपदादि तिथिजन्मफलम्                | 24-29      | सुत भावे चिन्तनीया विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SECTION 1    |
| सूर्योदिवारजन्मफलस्                    | ₹8-30      | पञ्चमभाव वचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89           |
| अश्विन्यादिनसत्रजन्मफलम्               | 30-83      | चेत्रजपुत्रलाभयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98           |
| प्रथमादिनवांशजन्मफलम्                  | 88-84      | रिपुमावे चिन्तनीया विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20           |
| विष्करभादियोगजन्मफलम्                  | 89-99      | जाया (सप्तम) भावे चिन्तनीया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100          |
| ववादिकरणजन्मफलम्                       | 49-13      | विषयाः स्त्रीलाभयोगश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SU-02        |
| देव-नर-राचस गणजन्मफस्                  | 98         | स्ति (अष्टम ) भावे चिन्तनीया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30-05        |
| मेषा दिलक्षजनम् फलम्                   | 68-40      | विषयाः मृत्युयोगश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| र्वोक्तफलतारतम्यकथनस्                  | 90         | भाग्य भावे चिन्तनीया विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60           |
| तंबत्सराद्जिन्मफल्जाप्तिसमयः           | 312 33     | भाग्यभावविचारो भाग्यवद्योगश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51           |
| हम्भचके मस्तकादिनज्ञप्रकम्             | 46-En      | राज्य (दशम) भावे चिन्तनीया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>54-64</b> |
| जन्म <b>लप्राद्भ्यदीर्घादिज्ञान</b> स् | <b>ξ</b> 0 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| विश्वभावानां न्यासकमः                  | 89         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82-22        |
| ानुमावे ( छप्ने ) विचारणीयो वि         | 41         | दशमभावनवांशवशाद्वृत्तिज्ञानस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 69         |
| " धनिकावियोगवर्णनम्                    |            | लाभ (एकादश) भावे चिन्तनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | या           |
| 3                                      | 33 .       | विषयासाद्विचारश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25           |

| ब्ययसावे चिन्तनीया विषयाः ८८               | स्वभे भौमे रन्यादिष्ष | मलम् |          |
|--------------------------------------------|-----------------------|------|----------|
| भावफळोपयुक्तस्वादरिष्टाध्यायः ८९           | शुक्रगृहे " "         | 99   | 188-180  |
| व्यक्षिचारयोगाः १०-९२                      | बुधगृहे " "           | 33   | 386-386  |
| वर्षफळज्ञानम् ९२                           | कर्कस्थे " "          | 99   | 386-320  |
| सन्वादिद्वादशभावस्थस्य पंपलस्य ९३-१६       | सिंहस्ये " "          | 99   | 340-363  |
| " चन्द्रफलस् ६६–९९                         | गुरुभवनस्थे " "       | 93   | 345-348  |
| " भौमफलम् ९९-१०२                           | शनिभवनस्ये" "         | 99   | 345-348  |
| " ब्रुधफ्छम् १०२–१०४                       | भौमभवनस्थे बुधे "     | 99   | 148-148  |
| " गुरुपळस् १०५–१०८                         | शुक्रभवनस्थे " "      | 99   | 348-340  |
| " शुक्रफलस् १०५-११०                        | स्वमवनस्थे " "        | 33   | 340-34=  |
| " शनिफलस् ११०–११२                          | कर्कस्थे ""           | 99   | 999-980  |
| »     श्वनिवद्गाहुफल कथनस् ११६             | सिंहस्थे " "          | 99   | 360-383  |
| फलमानस् "                                  | गुरुभवनस्थे " "       | 23   | 989-845  |
| तन्वादिभावस्थराहुकेतुफलम् ११३-११९          | शनिभवनस्ये " "        | 22   | 163-168  |
| भीअगृहे रवी चन्द्रादिदृष्टिफ० ११६-१२०      | भौमभवनस्थेगुरौ "      | 73   | 348-344  |
| शुक्रमृहे " " १२१–१२२                      | शुक्रभवनस्थे " "      | 99   | 344-140  |
| सौम्यगृहे " " १२२-१२३                      | बुधभवनस्थे " "        | - 33 | १६७-१६=  |
| चन्द्रगृहे » " १२३-१२५                     | कर्कस्ये ""           | 93   | १६८-१६९  |
| सिहगते " १२५-१२६                           | सिंहस्थे " "          | 99   | 900-909  |
| गुरुगृहे रवी चन्द्रादिइष्टिफल्स १२६-१२७    | स्वभवनस्थे ""         | 33   | 501-105  |
| श्चित्रहे " " १२७-१२९                      | शनिसवनस्थे " "        | 33   | 305-308  |
| मेपस्थे चन्द्रे सूर्यादिदृष्टिफलस् १२६-१३० | भौमभवनस्थे शुक्रे"    | 93   | 308-306  |
|                                            | स्वभवनस्थे " "        | 77   | 308-308  |
| वृपस्थे " १३०-१६२<br>सिथुनस्थे" " १३२-१३३  | बुधभवनस्थे ""         | 23   | 3:00-30= |
| कर्कस्थे " १३३-१३४                         | कर्कस्थे ""           | 73   | 206-308  |
| सिंहस्थे " " १३४-१३५                       | सिंहस्थे " "          | 22   | 108-893  |
| कन्यास्थे " " १३६-१३७                      | गुरुभवनस्थे " "       | 23   | 163-165  |
| -                                          | शनिभवनस्थे ""         | 99   | 263-963  |
| •                                          | भौमभवनस्थेशनौ "       | 99   | 168-264  |
|                                            | शुक्रभवनस्थे " "      | 33   | 164-166  |
|                                            | बुधभवनस्थे " "        | 99   | 965-768  |
| सकरस्थे " " १४१-१४२                        |                       | 77   | 900-96   |
| कुरमस्थे " १४२-१ ३                         |                       | 77   |          |
| 'स्रीनस्थे " " १४४–१४४                     | ।लहरम ""              |      | 104 13   |

| गुरुभवनस्थे शनौ रव्य         | ादि०            | 160-165    | अङ्गविभागेन यहारिष्टकथनम्    | 770        |
|------------------------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|
| स्वभवनस्थे " "               | 33              | १९२-११३    | सूर्येण सह चन्द्रादियोगे फलं | 250-250    |
| मेषादिराशिस्थसूर्यफल         | म्              | १९३-१९४    | चन्द्रेण सह भौमादियोगे "     | 226-530    |
| " चन्द्र                     | 33              | १९६-१९८    | भौमेन सह बुधादियोगे "        | 230-23     |
| " भौम                        | 25              | 80:-338    | बुधेन सह गुर्वादियोगे "      | 552        |
| " बुध                        | 33              | 301-508    | गुरुणा सह शुक्रमन्दयोगे "    | 239-233    |
| " गुरु                       | 33              | ₹-8-8      | शुक्रेण सह शनियोगे "         | २३३        |
| " शुक                        | 27              | 705-209    | सूर्यचन्द्रभौमयोगफ्छम्       | 232        |
| " शनि                        | 33              | ₹08-₹१₹    | » बुधयोग »                   | 9:         |
| फले न्यूनाधिकत्वकथ           | नम्             | . 484      | » गुरुयोग »                  | २३३        |
| शनिचक्रम्                    |                 | "          | » शुक्रयोग »                 | 21         |
| नराकारशनिचके नचा             |                 |            | » र्शानयोग »                 | 3:         |
| क्रमान्नचत्रन्यासेन फ        | <b>ल्युद्</b> । | हरणञ्च २१३ | सूर्यमङ्गलबुधयोगफलम्         | 3:         |
| सर्वतोभद्रचक्रवर्णनम्        |                 | "          | » गुरुयोग »                  | २ हु ध     |
| चक्रमकारकथनम्                |                 | "          | » शुक्रयोग »                 | 91         |
| सर्वतोभद्रचक्रस्वरूपम        | ţ               | 538        | » शनियोग »                   | 27         |
| पापप्रहवेधफ्छम्              |                 | = 1 23     | सूर्यंबुधगुरुयोगफलम्         | 258        |
| वेधप्रकारकथनमुदाहर           | णञ्च            | 284        | " शुक्रयोग "                 | 234        |
| <b>सूर्यकालानलचकप्रका</b>    |                 | २१६        | » शनियोग »                   | ,          |
| " " स्वरू                    | पस्             | २१७        | सूर्यगुरुशुक्रयोगफलम्        | 9:         |
| " " विच                      | ारः             | "          | " शनियोग "                   | <b>3</b> 1 |
| चन्द्रकालानलचक्रप्रका        | ₹:              | 286        | सूर्यशुक्रशनियोग "           | 31         |
| " नत्तत्रप                   | ल्म             | २१९        | चन्द्रमङ्गलबुधयोग "          | २३६        |
| " चक्रस्वर                   |                 | 27         | » गुरुयोग »                  | 744        |
| गोचरप.लकथनम्                 |                 | "          | » शुक्रयोग »                 |            |
| गोचरस्थसूर्यादिग्रहफल        | गनि             | 270-272    | » शनियोग »                   | "          |
| गोचरेऽष्ट्वगंस्य विशेषत      | ताकथन           | स् २२२     | चन्द्रबुधगुरुयोग "           | 777        |
| फलमेदे हेतुकथनम्             |                 | 33         | » शुक्रयोग »                 | २३७        |
| सूर्याद्यष्टवर्गकथनम्        |                 | 223-224    | » शनियोग »                   |            |
| रेखासङ्ख्याकथनम्             |                 | २२६        | चन्द्रगुरुशुक्रयोग "         | "          |
| <b>लग्नाचप्टवर्गनिरूपणम्</b> |                 | 27         | भ शनियोग »                   | 77         |
| एकादिरेखाफडकथनम्             |                 | 77         | चन्द्रशुक्रशनियोग »          | २३८        |
| कः कदा फलदातेति क            | थनस             | 220        | मङ्गळन्नधानयाग् "            | 27         |
| •                            |                 | 112        | मञ्जलस्य स्थारम् ॥           | . 33       |

| <i>सङ्ग</i> लबुधशुक्रयोगफलम्                | २३८                     | गोळादिसप्तयोगाः                     | २६८-२६९   |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| » <b>चानियोग</b> »                          | 23                      | पूर्वोक्तरज्वादियोगफळानि            | 254-508   |
| मङ्गलगुरुगुक्रयोग "                         | २३९                     | एकादिरश्मिजातानां फळारि             |           |
| » दानियोग »                                 | "                       | ग्रहाणां दीस-स्वस्थाद्यवस्थाव       |           |
| मङ्गलशुक्रशनियोग "                          | "                       | दीप्तादिग्रहजातानां फलानि           |           |
| बुधगुरुशुक्रयोग "                           | 23                      | स्थान-दिगादिवलयुक्तप्रह-            |           |
| » शनिद्योग »                                | 580                     | जातानां फळानि                       | 263-269   |
| बुधशुक्रशनियोग "                            | - 27                    | सूर्यस्थानवहोन बोश्यादियो           | गलचणं     |
| गुरुशुक्रशनियोग "                           | "                       | तस्फलख                              | २८५-२८६   |
| शुसाशुभयुतचन्द्रसूर्यफलम्                   | >>                      | चन्द्रस्थानवशेन सुनफादियो<br>तत्फळब | २८७-२८८   |
| राजप्रहयोगाध्यायस्य मङ्गलाः                 |                         | प्रवज्यायोगकथनं तत्फळख              | 269-289   |
| चरणस्                                       | 583                     | विविधारिष्टयोगकथनं तत्फळ            |           |
| राजयोगकथने हेतुः                            | . 33                    | रिष्टभङ्गकथनम्                      | ३०३-३०६   |
| राजयोगाः                                    | २४१-२४४                 | सर्वप्रहरिष्टभङ्गकथनम्              | ₹0₹-30€   |
| राज्यप्राप्तिकालकथनम्                       | 364                     | सद्सद्द्शाविचारप्रतिज्ञा            | \$30      |
| सामुद्रिकाध्याये रेखादिफलं-                 | २५४-२४७                 | तत्र देवस्तुतिः                     | 23        |
| राजभङ्गयोगाः                                | 540-546                 | उचस्थानादिस्थलप्नेशादिफल            | स्३१०-३११ |
| पद्मसहापुरुपवर्णनप्रतिज्ञा                  | २६०                     | आरोहिण्यवरोहिणीदशाफळ                |           |
| रुचकादियोगानां नामानि                       | 37                      | कर्कादिराशिगतसन्द्रदशाफ             |           |
| रुचकयोगफलम्                                 | 9                       | सेपादिद्वादशराशिस्थसूर्यद <b>श</b>  |           |
| भद्रयोगफलम्                                 | २६१                     | उच्चराशिस्थिताष्टमभावस्थर           |           |
| <b>हंसमहापुरुपलच्चणम्</b>                   | २६२                     | आरोहिण्यवरोहिण्यादिचन्द्र           |           |
| मालव्यनुपतिलचणम्                            | 263                     | चन्द्रदशाप्रवेशे सामान्यतः          | 4-11- N   |
| शशकपुरुपलचणम्                               | २६३-२६४                 | फलकथनम्                             | 394-390   |
| सफलं ग्रहाणां कारकत्व-                      |                         | मेपादिराशिस्थचन्द्रफलम्             |           |
| कथनम्                                       | २ <b>६</b> ४–२६५<br>२६६ | मीनराशिस्थवगोंत्तमस्थ दर            |           |
| रज्जु-सुसल-नल्योगाः                         | 27 27                   | व्ययभावस्थ "                        | 388       |
| माळा-स्याख्योगी<br>गदा-शकट-विहङ्ग-श्रङ्गाटक | _                       | नीचरर्भशगताष्ट्रमभावस्य "           | "         |
| _                                           | 33                      | ताराग्रहाणां फलप्रदावस्थाव          | थनम "     |
| हल्योगः<br>चल्र–यव–कमल्योगाः                | २६६-२६७                 | शुभाशुभादिस्थानगभौमद्द              |           |
| वापीयोगः                                    | थङ्गड                   | मेषादिद्वादशराशिस्थ "               | 377-379   |
| यूप-शर-शक्ति-दण्डयोगाः                      | २६८                     | वर्गोत्तमस्य "                      | 510       |
| नो-कृट-च्छन-धनुः-अईचन                       | _                       | नीचांशस्य "                         | 39        |
| चक्र-समुद्रयोगौ                             | , , , ,                 | मूलत्रिकोणस्थ "                     | 93        |
| An all dies                                 |                         | 9                                   |           |

| 776                                     | प्रस्तानकुण्डली २१७                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| सामान्यतो बुध-दशाफलम् २३५               | नजनानकथनम् ५                        |
| सेवादिसिंहान्तराशिस्य " ३२६-२२७         | मी-पनादीनां नष्टजातप्रकारकथनम् "    |
| प्रमोचराशिस्थ " ३२७                     | र नाज-गाय-पत्त-दिवा-निशा-इष्ट-      |
| धूलिनकोणांशस्थ <b>"</b>                 | कालानां ज्ञानप्रकारकथनम् ३४९-३६१    |
| क्रन्यादिशेषराशिस्य " ३२८-३२९           | अष्टमभावाज्जातकस्य करणकाछिक-        |
| सःमान्यतो गुरुदशाफलम् ३२९               | निमित्तकथनम् ३६१                    |
| मेपादिवृश्चिकान्तराशिस्थफ्लं ३३०-३३२    | मरणदेशज्ञानकथनम् ३६१-३६२            |
| मूलित्रकोणांशस्य " ३३२                  | Mandatan                            |
| स्वचेत्रांशस्य "                        | 444 at 677 et                       |
| नीचांशस्य "                             | मेषादिद्वादशराशि-प्रथमादि           |
| नीचांशस्य " "                           | of call and a                       |
| कुम्म-मीनराशिस्थ " ३३३                  | अन्यान्यविविधसृत्युयोगाः ३६६-३६६    |
| सामान्यतो भृगुद्शाफलकथनम् "             | स्त्रियाः सतीत्वयोगः ३६६            |
| मेषादिद्वादशराशिस्य " ३३४-३३६           | यवनोक्तनिर्याणकथनम् "               |
| उचांशस्य " ३३६                          | मेवादिहादशराशिस्थ चन्द्र-           |
| सामान्यतः शनिदशाफलकथनम् ३३७             | । विर्याणफलम् १६९-३८१               |
| मेषादिद्वादशराशिस्य " ३३७-३४०           | स्त्रीणां फले विशेषतायाः कथनम् ३८२  |
| चरादेः प्रथमादिद्रेष्काणादीनां          | " वैघव्य-सीभाग्यादिविचार-           |
| फलानि ६४०-३४२                           | स्थानकथनस् "                        |
| सामान्यतोऽन्तर्शाफडकथनम्३४२-३४३         | » आकारज्ञानकथनम् <b>"</b>           |
| सूर्यमहाद्शायां प्रहान्तरफलम् ३४३-३४४   | » पुरुषाकृतियोगः                    |
| चन्द्रस्य " " ३४५-३४६                   | कुजादिभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांश-   |
| भौमस्य " " " ३४६-३४७                    | वशात्फलानि ३८३-३८५                  |
| बुधस्य " " ३४७-३४६                      | स्रीस्रीमेथुनयोगकथनम् ३८९           |
| गुरो: " " " ३४९-३४१                     | कापुरुषपत्यादिविधियोगास्त-          |
| शुक्रस्य " " भ ३५१-३५२                  | स्फळानि च ३८५-१८६                   |
| ज्ञाने: » » » ३५२—३ <b>५</b> ४          |                                     |
| विशेषफळकथनम् ३५४                        |                                     |
| सूर्योदिनवप्रहाणां दानद्रच्याणि ३५४-३४६ |                                     |
| नप्टजातकप्रयोजनं तल्लचणञ्ज ३५६          | ग्रन्थाकारस्य देशवर्णनपूर्वकप्रन्थ- |
| लग्नजातकगुणकविधिकथनम् ३१७               |                                     |
| ग्रहगुणाङ्के विशेषकथनम्                 | 222                                 |
|                                         |                                     |

### श्रीगरोशाय नमः।

### जातकाभरणम

### सोबाहरण-'विमला' टीकया विभूषितम् ।

तत्र टोकाकर्तृमज्ञलावर्णम्—
करपान्तार्कप्रकाशां प्रतिभटस्रयदां सोमसूर्याग्निनेत्रां
कोपादालोलजिह्नां सुविवृतयदनां रक्तलितवतंसाम् ।
रक्ताचीं भीषणाङ्गीं त्रिभुवनमिललं तेजसा पूरयन्तीं
नत्वा टीकां मनोन्नां रचयित विमलामच्युतानन्दनामा ॥ १ ॥
श्रानन्दसंचयनिभं गज तुण्डतुण्डं गण्डस्थलीस्रवदनन्तमद्गवाहम्।
प्रत्यूहन्यूहधरमेदनकृत्कुलोशं शम्भूसुतं निखिलविष्नहरं नमामि ॥२॥
अन्थकारकृतमङ्गलाचरणम्—

श्रीदं सदाहं हृदयारविन्दे पाटारविन्दं वरदस्य वन्दे । मन्दोऽपि यस्य स्मरोोन सद्यो गीर्वाणवन्द्योपमतां समेति ॥ १ ॥

जिन के स्मरण से मन्द्वुद्धि भी वहुत जल्दी देवतात्रों से पूज्य वह-स्पिति के समान हो जाता है। ऐसे सब श्रमीष्ट को ऐने वाले श्रीगणेश जी के चरण कमल को हदय से ध्यान करके वन्दना करता हूँ॥ १॥

उदारधीमन्दरभूथरेण प्रमथ्य होरागमसिन्धुराजम् ।

श्रीदुण्टिराजः कुरुते किलार्ष्यमार्यासपर्यामलकोक्तिरत्नैः ॥ २ ॥

श्री दुण्दिराज नाम के ज्यौतिषी उदारवुद्धिरूप मन्दराचल से श्राष्ट्र ज्यौतिषदास्त्र रूप समुद्र को मथ|कर निर्दुष्ट उक्तिरूप रत्न को बाहर करते हैं॥ २॥

ज्ञानराजगुरुपादपङ्कलं मानसे खतु विचिन्त्य भक्तित:। जातकाभरणनाम जातकं जातकज्ञसुखदं विघीयते ॥ ३॥ भक्तिपूर्वक अपने हृद्य में झानराज नामक गुरु के चरण कमल का ध्यान कर ज्यौतिषियों को सुख देने वाला "जातकाभरण" नामक जातक प्रन्य को बनाते हैं ॥ ३॥

शास्त्रमोक्तां जन्मपत्रीं करोति नानाग्रन्थालोकनात्तस्य चित्तम् । अत्युद्धिग्नं स्यात्ततो जातकेऽस्मिन्कुर्वे व्यक्तां जातकोक्तिं च सर्वाम्॥४॥

ज्यौतिषी लोग अनेक प्रत्य के द्वारा शास्त्रोक जन्मपत्री बनाते हैं, इस तरह अनेक प्रत्यों की देखने से उनका चित्त उद्घिग्न हो जाता है। इस लिये समस्त जातकोक्ति को इस प्रन्थ में हम स्पष्ट करते हैं॥४॥

विचित्रपत्रीकरणाद्राणां श्रमं विनाऽनुक्रमलेखनार्थम् । समर्थमेवं प्रकटार्थमेवात्यर्थं ततो नाम यथार्थमस्य ॥ ५ ॥

विवित्र जन्मपत्रो बनाने वालों को विना श्रम के फमपूर्वक लिखने को शक्ति के लिये स्पष्ट यह श्रन्थ पर्याप्त है। इसलिये इस का नाम जातकामरण श्रन्वर्थक सिद्ध हुआ॥ ४॥

सन्मङ्गलाशोर्वचनान्त्रितानि पद्यानि चाग्रे समुदीरयन्ते । तान्येत्र पत्रीकरणे प्रवीणाः श्रेयस्कराणि प्रथमं लिखन्तु ॥ ६ ॥ मङ्गलात्मक और श्राशोर्वादात्मक जो श्लोक श्रागे लिखते हैं, जन्मपत्रो बनाने में चतुगज्यौतिशो उन्हीं श्लोकों को पहले लिखें ॥६॥

जनमपत्री के आदि में लिखने योग्य मङ्गल श्लोक-

शुण्डामण्डलसंप्रसारकरणैमीलिस्थलान्दोलनै-

र्नेत्रोन्मीलनमोलनैरविरलश्रीकर्णतालक्रमैः । दानालिध्वनितैर्विलासचिरतैरूध्वीननोद्गार्जितै-

र्जातानन्द्भरः करीन्द्रवदनो नः श्रेयसे कल्पताम् ॥ ७ ॥

संड को चलाने से, शिर को मुलाने से, श्राँखों को खोलने और मूदने से, कान को फटफटाने से, मद जल में बैठे भ्रमरों के ध्वनि का सुनने से, मुख को ऊपर उड़ा कर गर्जने से उत्पन्न नाना प्रकार भीड़ा युक थी गरीश जी हमारे कुशल करें ॥ ७ ॥ नानादानविधानयज्ञनिकरैक्ग्रैस्तपोभिश्चिरा-त्पाप्ते कल्पतरौ प्रकल्पितफलावाप्तिः कथंचिद्भवेत् । तूर्णं यचरणाम्बुजस्मरणतः सम्पूर्णकामः पुमान् ।

सोयं वोऽभिमतं ददातु सततं हेरम्वकलपद्भमः ॥ ८॥ नाना प्रकार के यहा और कठिन तपस्या से जल्दो यदि कल्पवृत्त की प्राप्ति होती तो किसी प्रकार मनोरथ पूर्ण होता, किन्तु जिनके चरण कमल के स्मरण मात्र से ही सम्पूर्ण मनोरथ सिंद होता है, वही श्री गणेश रूप कल्प वृत्त सदा हमारे मनोरथ को पूर्ण करें॥ ॥॥

सन्मानसावासविलासहंसी कर्णावतं सीकृतपद्मकोशा ।

तोपादशेषाभिमतं विशेषादेषापि भाषा भवतां ददातु ॥ ६ ॥
सज्जनों के मानस रूप मानस ससेवर में विलास करने वाली
हंसी, कमल कोष को कर्णभूषण बनाने वाली सरस्वती जो भी विशेष
आनन्द पूर्वक आपके अभीष्टार्थ को दें ॥ ६ ॥

कल्याणानि दिवामणि: सुललितां कान्ति कलानां निधि-र्लक्ष्मीं क्ष्मातनयो बुधश्र बुधतां जीवश्रिरङ्कीविताम् । साम्राज्यं भृगुजोर्कजो विजयतां राहुर्वलोत्कर्षतां केतुर्यच्छति तस्य वाञ्छितमियं पत्री यदीथोत्तमा ।।१०।।

सूर्य कल्याण परम्परा, चन्द्र सुन्दर कान्ति, मङ्गल लक्मी, बुध पाण्डित्य, गुरु दीर्घायु, ग्रुक साम्राज्य, रानि विजय, राहु वल की उत्क-र्षता श्रीर केतु सुवाञ्चित फल को प्रदान करें ॥ १० ॥

जन्मकालतिथिवारतारकाश्चापि योगकरणाः क्षणाभिघाः।

मङ्गलाय किल सन्तु पत्रिका यस्य शास्त्रविहिता विरच्यते ॥११॥ जन्मकालिक तिथि, वार, नत्तत्र, योग, करण, मुद्धर्त ये सब जिस को जन्म पत्री बना रहे हैं उस का कल्याण करें ॥ ११॥

ये वक्ष्यमाणा इह राजयोगा रश्मिमभूता अपि नाभसाश्च।

ये कारकाः पूर्णफलं हि पूर्णं यच्छन्तु पत्री क्रियते यदीया ॥१२॥ वह्यमाण राजयोग, नामसयोग, कारक प्रह ये सब पत्री वाले के सम्पूर्ण फलों को पूर्ण करें ॥ १२॥

यस्यामलेयं किल जन्मपत्री कुत् हलेन क्रियते यथोक्ता ।
तस्यालये सत्क्रमला सलीलं सुनिश्चला तिष्ठतु दीर्घकालम् ॥१३॥
बड़ी कुत् हल से जिस का जन्मपत्र हम लिखते हैं, उस के घर में
लक्ष्मी जी सदा के लिये स्थित हो ॥ १३॥

कृतं मया नोद्कयन्त्रसाधनं कालेक्षणं चापि न शंकुसाधनम् । परोपदिष्टात्समयात्प्रयत्नतः शुभाशुभं जन्मफलं मयोच्यते ॥१४॥ जन्मकाल जानने के लिये मैंने न तो यम्त्र धारण किया, न शंकु की छाया नापी किन्तु दूसरे के कहे काल से इस जन्म पत्र को लिख रहा हूँ ॥ १४॥

श्रादित्याविग्रहा: सर्वे सनक्षत्रा: सराज्ञय: ॥ दीर्घ तदायु: कुर्वन्तु यदीया जन्मपत्रिका ॥ १५ ॥ समस्त नत्तत्र श्रीर राशियों के साथ सूर्य श्रादि सब ग्रह जन्म-पत्र वाले को दीर्घायु प्रदान करें ॥ १४ ॥

शाक संख्यासे संवत्सर की संज्ञा जानने का प्रकार—
''शकाब्दा द्विकरैर्निच्ना भूनन्दाश्वियुगैर्युता ।
शरागष्टतिभिर्भक्ता लिब्धयुक्ताः शकाब्दकाः ॥ १॥
पिष्ठतष्टा गता ज्ञेया वत्सरा प्रभवादयः ।
वाहस्पत्येन पानेन वर्तमानस्तद्ग्रिमः ॥ २॥

शाक संख्या को २२ से गुना कर ४२६१ जोड़ने से जो हो उस में १८७४ का भाग देने से जो लिख मिले उस को शाक संख्या में जोड़ कर ६० का भाग देने से जो शेष उसे वह प्रभव आदि कम से गत संवत्सर और उस से अप्रिम वर्तमान संवत्सर होता है ॥ १-२॥ उदाहरण-जैसे शाके १८६८ में संवत्सर का नाम जानना है। शाके १८६८ को २२ से गुणा किया तो ४१०६६ हुन्रा, इस में ४२६१ जोड़ने से ४५३८७ हुद्या, इस में १०७५ का भाग दिया तो लिख २४ मिलो श्रीर शेष ३८७ रहे इनका प्रयोजन नहीं, केवल लिख को लेकर शाके १८६८ में जोड़ने से १८६२ इतना हुन्रा, इस में ६० का भाग देने से शेष ३२ वचे इसलिये प्रभव श्रादि कम से ३२ वाँ विलम्बी नाम गत संवत्सर श्रीर उस से श्रिम विकारी नाम वर्तमान संवत्सर हुन्ना॥

प्रस्थान्तर से प्रभवादि संवरसरों का नाम—
प्रभवी विभवः श्रुक्कः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः ।
श्रुक्किराः श्रोमुखो भावो युवा धाता तथैव च ॥
ईश्वरो बहुधान्यस्य प्रमाथी विक्रमो वृषः ।
चित्रभानुः सुभानुस्य तारणः पार्थिवोऽन्ययः ॥
सर्वजित्सर्वधारी च विरोधो विकृतिः खरः ।
नन्दनो विजयस्रैय जयो मन्मथदुर्मुखौ ॥
हेमलम्वी विलम्वी च विकारो शार्वरा ज्लवः ।
श्रुमकुच्छोभनः क्रोधी विश्वावसुपराभवी ॥
प्लवक्कः कोलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत् ।
परिवावी प्रमादो च श्रानन्दो राज्ञसो नलः ॥
पिक्कलः क।लयुक्तस्र सिद्धार्थी रोद्रदुर्मतो ।
दुन्दुभी विधरोद्वारी रक्तालः क्रोधनः चयः ॥
परिसंख्या समाख्याता नामतुल्यकला इमे ।

प्रमव १, विभव २, शुक्क ३, प्रमोद ४, प्रजापित ४, श्रिक्तिरा ६, श्रीमुख ७, भाव ५, युवा ६, धाता १०, ईश्वर ११, बहुधान्य १२, प्रमाधी १३, विक्रम १४, वृष १४, चित्रभातु १६, सुभातु १७, तारण १८, पार्थिव १६, व्यय २०, सर्वजित् २१, सर्वधारो २२, विरोधो २३, विकृति २४, खर २४, नन्दन २६, विजय २८, जय २८, मन्मध २६, दुर्मुख ३०, हेमलम्बी ३१, विलम्बी ३२, विकारी ३३, शर्वरी ३४, बलव ३४, श्रुमकृत् ३६, शोभन ३७, कोधी ३८, विश्वावसु ३६, पराभव ४०, बलवक्क ४१, कोलक ४२, सीस्य ४३, साधारण ४४, विरोधकृत् ४४, परिधावी ४६, प्रमाधी ४७, श्रानन्द ४८, रात्तस ४६, श्रमल ४०, पिक्कल

४१, कालगुक्त ४२, खिद्धार्थी ४३, रौद्र ४४, दुर्मित ४४, दुन्दुभि ४६, रुषिरोद्गारी ४७, रक्ताच ४८, फोधन ४६, चय ६०, ये साठौं संवत्सर नाम तुल्य फल के हैं।

प्रभवसंवस्तरजन्मफलम्-

सर्ववस्तुपरिसंग्रहे रतः पुत्रसन्ततिरतीव संमति:।

सर्वभोगयुतदीर्घजीवितो जायते प्रभवसम्भवः पुमान् ॥ १॥ जिस का प्रभव संवत्सर में जन्म हो वह सव वस्तुओं का संग्रह करने में तत्पर, बहुत सन्तान वाला, श्रञ्छी वुद्धि वाला, सव सुखों का भोग करने वाला श्रौर दीर्घायु होता है ॥ १॥

विभवसंवत्सरजन्मफलम्-

उत्पन्नभोक्ता प्रियदर्शनश्च बलाधिशाली चतुरः कलाज्ञः । राजा भवेदात्मकुले सुशीलो विद्वान्मनुष्यो विभवाब्दजन्मा ॥२॥

विभव संवत्सर में उत्पन्न जातक उत्पन्न विषय का भोग करने वाला, श्रतिशय सुन्दर, बलवान् , चतुर, सब कलाश्रों को जानने वाला, श्रपने कुल में राजा (सर्वश्रष्ट ), सुशोल श्रौर विद्वान् होता है ॥२॥ श्रुक्तसंवत्सरजन्मफलम्

सदा सहपोंऽतितरामुदारः सत्पुत्रदारैर्विभवैः समेतः।

सङ्काग्यविद्याविनयपपनो नृनं पुमाञ्शुक्तसमुद्भवः स्यात् ॥ ३॥

शुक्क संवरसर में उत्पन्न जातक सर्वदा श्रानन्द से युक्त, श्रति उदार, स्त्री, पुत्र श्रीर विभव से युक्त तथा सुन्दर भाग्य, विद्या, विनय से युक्त होता है ॥ ३ ॥

प्रमोदसंवत्सरजन्मफलम्-

दाता सुतानन्दयुतोऽतिकान्तः सत्येन नित्यं सहितो गुणी स्यात् । दक्षश्र पूर्तः परकार्यकर्त्ता प्रमोदजन्मा मनुजोभिमानी ॥ ४ ॥

प्रमाद संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दानी, सन्तान सुख से युक्त, श्रत्यन्त सुन्दर, सदा सत्य बोलने वाला, गुणी, कुशल, धूर्त, परोप-कारी श्रीर श्रिमानी होता है ॥ ४ ॥

### प्रजापतिसंवत्सरजन्मफलम्--

द्राभिमानः सुतरां दयातुः कुलानुष्टतः किल चारक्षीलः।

देवद्विजार्चाभिरतो विनीतो मर्त्यः प्रजाधीशसमुद्भवः स्यात् ॥ ५ ॥

प्रजापित संवरसर में उत्पन्न मनुष्य श्रिभमान रहित, श्रितिशय दयालु, कुलरीति का पालन करने वाला, सुन्दर स्वभाग वाला, देवता ब्राह्मण की पूजा करने वाला श्रीर नम्र होता है ॥ ४ ॥ अङ्गरस्संवस्सरजन्मफलम्—

कान्तः सुखी भोगयुतश्च मानी प्रियपवक्ता बहुपुत्रयुक्तः ।

सुगुप्तबुद्धिः खलु दीर्घजीवी नरोऽङ्गिरोवत्सरसंभवः स्यात् ॥ ६ ॥

श्रङ्गिरा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर, सुखो, भोगी, प्रियवका, वहुत पुत्रों से युक्त, श्रपने विचार को गुप्त रखने वाला श्रौर दीर्घ जीवी होता है । ६ ॥

श्रीमुखसंवत्सरजन्मफलम्—

श्रीमान्प्रतापी वहुशास्त्रवेत्ता सुहृत्प्रियश्चास्मितर्वतीयान् । सत्कीर्तियुक्तो नितरामुदारो भवेत्ररः श्रीमुखसम्भवोऽसौ ॥ ७ ॥

श्रीमुख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धनी, प्रतापी, श्रनेक शास्त्र को जानने वाला, मित्रों का स्नेही, सुन्दर बुद्धि वाला, बलवान, सुन्दर कीर्ति से युक्त श्रीर परम उदार होता है ॥ ७॥

भावसंवरसरजन्मकलम्-

प्रशस्तवेताः सुतरां यशस्त्री गुणान्वितो दानरतो विनीतः। सदा सहर्पोऽभिमतो वहूनां भावाभिधानोद्भवमानवः स्यात् ॥८॥

भाव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार चित्त वाला, श्रति यशस्वी, गुणवान, दान में रत, नम्न, सदा श्रानन्द युक्त श्रीर वहुतों का स्नेही होता है ॥ ८ ॥

युवसंवत्सरजन्मफलम्-

प्रसन्नमूर्त्तिर्गुणवान्विनीतः शान्तश्च दानाभिरतो नितान्तम् । सुधीश्चिरायुद्देददेशाली जानो युवाब्दे पुरुषः सतोपः ॥ ६ ॥

युवा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य गुणवान् , विनीत, शान्त, अत्यन्त दानी, पण्डित, दीर्वायु, नीरोग और सन्तीवी होता है ॥ ६ ॥

घात्रसंवत्सरजन्मफलम्-

सर्वजोकगुणगौरवयुक्तः सुन्दरोऽप्यतितरां गुरुभक्तः ।

शिल्पशास्त्रकुशलश्च सुशीलो धातृवत्सरभवो हि नरः स्यात् ॥१०॥ धाता संवत्सरमें उत्पन्न मनुष्य सव प्रकार के गुण, गौरव से युक्त, सुन्दर, श्रत्यन्त गुरुभक्त, शिल्प शास्त्र में कुशल श्रीर सुशील

होता है ॥ १०॥

ईश्वरसंवत्सरजन्मफलम्-

तत्कालसंजातमहाप्रकोपो हर्षाभियुक्तो गुणवान्त्रतापी।

दक्षः कलाकौशलशीलशाली मत्यों भवेदीश्वरजातजन्मा ॥ ११ ॥

ईश्वर संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य बहुत शीव्र कोप करने वाला, हर्ष से युक्त, गुणी, प्रतापी, चतुर, कलाओं का ज्ञाता और अच्छे स्वभाव वाला होता है ॥ ११ ॥

बहुधान्यसंवत्सरजन्मफलम्—

व्यापारदक्षः क्षितिपालमानी दानिभमानी ननु शास्त्रवेता।

बहुमकारैर्वहुधान्यवित्तः स्यान्यानवो वै बहुधान्यजन्मा ॥ १२ ॥

बहुधान्य संवत्सर में उत्पन्न मन्द्य व्यापार करने में चतुर, राज-मान्य, दानी, श्रिभमानी, शास्त्र को जानने वाला श्रीर श्रनेक छपाय के द्वारा बहुत धान्य से युक्त होता है ॥ १२ ॥

प्रमाथिसंवत्सरजन्मफलम्-

रथध्वजच्छत्रतुरङ्गमाद्यैर्युतश्च शास्त्राथिरतोऽरिहन्ता ।

मन्त्री नरेन्द्रस्य नरः श्रुतिज्ञः प्रमाथिसंवत्सरसंभवः स्यात्।।१३॥

प्रमाथी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य रथ, ध्वज, छत्र, घोड़ा श्रोदि से युक्त, शास्त्र में रत दात्र को मारने वाला, राजमन्त्री श्रीर वेद को जानने वाला होता है ॥ १३॥ विक्रमसंवत्सरजन्मकत्तम्— अत्युग्रकर्माभिरतो नितान्तमरातिचक्रक्रमगोऽतिद्शः।

श्रूरश्र धीरोतितराम्रदारः पराक्रमी विक्रमवर्षजातः ॥ १४ ॥

विक्रम संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कठिन कार्य को करने वाला, राज्ञ्जों के ऊपर चढ़ाई करने में चतुर, शूर, धीर, उदार और पराक्रमी होता है ॥ १४ ॥

वृषसंवत्सरजनमफलम्—
कार्यमलापी किल निन्धशीलः खलानुयातः परकर्मकर्ता ।
भर्ता वहूनां मिलनोऽलसश्र जातो तृपाव्दे मनुजोऽतिलुव्यः ॥१५॥
वृष संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य श्रक्तम, निन्धस्वभाव वाला, खलों
के साथ रहने वाला, दूसरे के कार्य करने वाला, वहुत स्त्री वाला,
मिलन हृद्य वाला, श्रालसी श्रीर लोभी होता है ॥ १५ ॥

चित्रभानुसंवत्सग्जनमफलम्-

चित्रवस्रकुसुमैकमानसो मानसोद्भवचयान्वितः सदा ।

चारुशीलविलसत्कलान्त्रितश्चित्रभानुजनने हि पूरुषः ॥ १६ ॥

वित्रभातु संवत्सर में उत्पन्न मतुष्य नाना प्रकार के वस्त्र श्रीर पुष्प में क्षेम रखने वाला, नाना प्रकार के मनोरथ से युक्त, सुन्दर स्वभाव से शोभित, कलाश्रों से युक होता है ॥ १६ ॥ सुभातुसंवत्सरजन्मफलम्—

अरालकेशः सरतः सुकान्तिर्जितारिपुशो मितमान्विनीतः । प्रसन्नमृतिवित्तसिद्दभूतिः सुभानुसंवत्सरजात्जन्मा ॥ १७ ॥

सुभानु संबत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर केश वाला, सरल स्व-भाव वाला, सुन्दर स्वरूप, वहुत दानु वाला, वुद्धिमान् , नम्र , प्रसन्न सूर्ति वाला और नाना प्रकार के पेश्वर्य से युक्त होता है ॥ १७ ॥

तारण्संवत्सरजन्मफलम्-

भूतंश्र शूरश्रपताः कताज्ञः सुनिष्ठुरो गर्हितकर्मकर्ता । जत्पन्नभोक्ता द्रविखेन युक्तः स्यात्तारणाब्दोद्भवमानवो यः॥१८॥ तारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धूर्त श्रूर, चञ्चल, कलाओं को जानने वाला, बड़े निदुर, निन्ध कर्म करने वाला, भोगी श्रीर धन से युक्त होता है ॥ १८॥

पार्थिवसंवरसरजन्मफलम्-

स्वधर्मकर्माभिरतो नितान्तं सच्छास्त्रपारङ्गमताग्रुपैतः।

कलाकलापे कुशलो निलासी यः पार्थिवाब्दे कुलपार्थिवस्स्यात् १६ पार्थिव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य श्रपने धर्म कर्म में रत, शास्त्रों में पारङ्गत, कलाश्रां में चतुर, विलास करने वाला श्रीर श्रपने कुल में मुख्य होता है ॥ १६॥

व्ययसंवरसरजन्मफलम्-

सौंख्येऽतिरक्तो व्यसनाभिभूतो भीतो न किञ्चिद्वग्रहणादणी स्यात्। जातः पुमानस्थिरचित्तद्वत्तिवर्ययाभिधाने व्ययकर्मशीलः ॥२०॥ व्यय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुख में रत, व्यसनो में रत, किसो से कुछ योचना करने में भय रहित, इस लिये ऋणी होता है। तथा चञ्चल स्वभाव वाला, व्यय करने वाला होता है॥ २०॥

सर्वजित्संवत्सरजन्मफलम्-

राजगौरवमहोत्सवः शुचिर्मानवः पृथुतनुर्महीपतिः ।

वैरिवर्गविजयोद्यतः सदा सर्वजिच्छरिद यस्य सम्भवः ॥ २१ ॥ सर्वजित्संवत्सरमें उत्पन्न मनुष्य राजाओं के आदर से युक्त, पवित्र, मोटे शरीर वाला, स्वयं भी राजा और शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है ॥ २१ ॥

सर्वेषारिसंवत्सरजन्मफलम्— भूरिभृत्यबहुभोगसंयुतः सुन्द्रश्च मधुरान्नश्चक्सदा ।

धीरतागुणयुतोतिधारणः सर्वधारिणि च यस्य सम्भवः ॥२२॥ सर्वधारी संबत्सर में उत्पन्न मनुष्यव हुत नौकर श्रीर बहुत भोग सुष्य से युक्त, सुन्दर, सदा मिष्टान्न पाने वाला, धोरता रूप गुण से युक्त, तथा श्रत्यन्त धारणाशिक वाला होता है ॥ २२॥

### विरोधिसंवत्सरजन्मफलम्—

वक्ता विदेशाटनतां प्रपन्न: कुटुम्बसौख्याय न चातिधूर्तः । जनेन साकं गतसख्यष्टित्तिविरोधिवर्षप्रभवो नरः स्यात् ॥२३॥ विरोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य वक्ता, विदेश में घूमने वाला, कुटुम्बों को खुख नहीं देने वाला, ऋत्यन्त धूर्त, ध्रीर लोगों के साथ विरोध करने वाला होता है ॥ २३॥

विक्रतिसंवत्सरजन्मफलम्—
निर्धनः किलं करालतां गतो दीर्घपूर्ववहुगर्वसंयुतः ।
चार्खुद्धिरहितोऽप्यसौहृदो मानवो विकृतिवर्षसम्भवः ॥ २४ ॥
विकृति संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य निर्धन, कर, अधिक अहंकारी,
सुन्दर बुद्धि से रहित और किसी से मित्रता न रखने वाला
होता है ॥ २४ ॥

#### खरसंवरसरजन्मफलम्-

कामातुरो धूसरकायकान्तिः कठोरदीर्घस्वरफल्गुवाक्यः । क्रेशी च लङ्काविधिवर्जितः स्याक्षरः खराब्दमभवोऽतिदीर्घः॥२५॥ खर संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य कामातुर, मिलन शरीर वाला, विना प्रयोजन उच्च स्वर से कठोर शब्द वोलने वाला, क्लेश युक्त श्रीर निर्लुज होता है ॥ २४॥

नन्दनसंवत्सरजन्मफलम्-

तडागवापीगृहकूपकर्ता सदान्नदानाभिरुचि: श्रुचि: स्यात् । विलासिनीनन्दनजातहर्षो नरो भवेन्नन्दनवर्षजात: ॥ २६ ॥ नन्दन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य तड़ाग, वापी, गृह श्रीर कूप निर्माण करने वाला, सदा श्रन्न दान करने में रत, पवित्र, स्त्री पुत्रों से श्रानन्द युक्त होता है ॥ २६ ॥

विजयसंवत्सरजन्मफलम्— सङ्ग्रामधीरः सुतरां सुजीलो भूपालमान्यो वदतां वरेण्यः । दाता दयातु: किल वैरिहन्ता यस्य प्रस्तिर्विजयाभिधाने ॥२०॥ विजय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य रण में विजय पाने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, राजमान्य, वक्ता, दाता, दयालु श्रीर शत्रुश्चों की जीतने वाला होता है ॥ २७॥

जयसवत्सरजन्मफलम्-

शास्त्रप्तक्ते विदुषां विवादी मान्यो वदान्यो रिपुवर्गहन्ता । जयाभिलाषी विषयातुरक्तो जातो जयाब्दे मनुजो महौजाः॥२८॥ जय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य शास्त्र के प्रसङ्ग सेकर धण्डितों

जय सवत्सर म उरपन्न मनुष्य शास्त्र के प्रसङ्ग होकर थाण्डताँ से विवाद करने वाला, लोक मान्य, दानी, शत्रुश्रों को नाश करने वाला, जय की श्रिभिलाषा करने वाला, विषय सुख में लीन श्रीर तेजस्वी दोता है ॥ २८॥

मन्मथसंवासरजन्मफलम्—

भूषाविशेषैः सहितश्र योषाविलासशीलोऽमृतवाकलाज्ञः ।

सद्गीतनृत्याभिरतश्च भोक्ता यो मन्मथाब्दे जनन प्रपन्नः ॥२६॥

मनमथ संवरसर में उत्पन्न मनुष्य विशेष विभूषण से युक्त, रक्षो सुख से युक्त प्रिय बोलने वाला नृत्य गीत श्रादि में रत, और श्रोगी होता है॥ २६॥

दुर्मुखसंदत्सरजन्मफलम्—

क्रोद्धतो निन्यमितश्च लुन्यो वक्रास्यवाहङ्किरघपियः स्यात् । विरुद्धभावो वहुदुष्टचेष्टो यो हायने दुर्म्यखनाम्नि जातः ॥३०॥

दुर्मुख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य क्र्र, उदण्ड, निन्द्य वुद्धि वाला, लोभी, देढ़े मुख, भुज, श्रीर पैर वाला, प्रापों में प्रेम रखने वाला, विरुद्ध स्वभाव वाला श्रीर वहुत दुष्ट होता है ॥ ३० ॥

हेमलम्बसंवत्सरजन्मफलम्-

तुरङ्गहैमाम्बरधान्यरत्नैर्युतो नितान्तं सुतदारसौक्यः । समस्तवस्तुग्रहरोकेचुद्धिर्यो हेमलम्बे पुरुषोऽभिजातः ॥ ३१ ॥ हेमलम्बी संबरसर में खरपन्न मनुष्य घोड़ा, हाथी, खुवर्ण, धान्य, रत्न इन सबों से युक्त, स्त्रो, पुत्र श्रादि के सुख से युक्त श्रीर सब बस्तुओं का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३१ ॥

### विलम्बसंबरसरजन्मफलम्-

धूर्तीऽतिलुञ्घोऽल्सतां प्रपन्नः श्लेष्माधिकः सत्त्वविवर्जितश्च ।
प्रारब्धकार्ये नितरां प्रलापी विलस्वसंवत्सरसम्भवः स्यात्।।३२॥
विलम्बी संवरसर में अत्पन्न मजुष्य धूर्त्वे, श्रत्यन्त लोभी, श्रालस्य
युक्त, कफाधिक्य शरीर वाला, बलढीन, प्रारब्धवादो श्रीर विना
प्रयोजन के वोलने वाला होता है ॥ ३२ ॥

#### विकारिसंवरसरजन्मफलम्-

दुराग्रही सर्वकलाप्रवीण: सुसंग्रही चञ्चलधीश्र घूर्त: । अनल्पजल्पस्ससुहृद्विकल्पो विकारिसंवत्सरजो नर: स्यात् ॥३३॥ विकारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुराग्रही सब कलाओं में नि9ुण, संग्रह करने वाला, चञ्चल बुद्धि वाला, घृर्त, श्रधिक बोलने वाला, श्रीर मित्रों में विश्वास न रखने वाला होता है ॥ ३३॥

### शर्वरासंबत्सरजनमफलम्-

विश्विक्रयायां कुश्वलो विलासी नैवानुकूलय मुह्जनानाम् । अनेकविद्याभ्यसनानुरक्तः संवत्सरे शार्वरिनास्नि जातः ॥३४॥ शर्वरी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य वाश्वित्य में कुशल, विलास में लीन, मित्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला, और अनेक प्रकार की विद्या को जानने वाला होता है ॥ ३४॥

#### ष्त्रवसं गरसरजन्मफलम्—

कामी प्रकाम धनवांश्च शश्वतसेवादरो दार्राजतोऽध तृसः ।
सुगुप्तबुद्धिश्चपलस्वधावः प्लवाधिधानान्द्रभवो नरः स्यात् ॥३५॥
प्रत्य संवरसर में उत्पन्न जातक श्चत्यन्त कामी, धनवान् , सदा
सेवा से श्चादर पाने वाला, स्त्री से पराजित, तृप्त, गुप्तबुद्धि वाला,
श्चीर चञ्चल स्वभाव वाला होता है ॥ ३४ ॥

शुअकृत्संवत्सरजन्मफलम्—
सौभाग्य विद्याविनयै: समेत: पुण्यैरगण्यैरिप दीर्घजीवी ।
स्यान्मानव: सूनुधनोरुसंपद्यस्य प्रसूति: शुभकृत्समासु ॥ ३६ ॥
शुभकृत संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सौभाग्य, विद्या, विनय, उत्कृय पुण्यों से युक्त, दीर्घजीवी श्रविक पुत्र श्रीर धनों से युक्त होता है॥३६॥
शोभनसंवत्सरजन्मफलम्—

सर्वोन्नतश्रास्त्रुणो दयातुः सत्कर्मकर्ता विजयी विशेषात् । कान्तो विनीतः शुभद्दक्पवीणो यः शोभने वत्सरके हि जातः॥३७॥ शोभन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सब प्रकार से उन्नत, सुन्दर गुण वाला, दयोतु, शुभ कर्म करने वाला विशेष कर विजयी, सुन्दर,

नम्र, वुन्द्र दृष्टि वाला श्रीर प्रवीण होता है ॥ ३७ ॥ क्रोधिसवत्सरजन्मफलम्—

क्रूरेक्षणः क्रूरतरस्वभावः स्त्रोवछभः पर्वततुल्यगर्वः ।

स्यादन्तरायः परकार्यकाले क्रोघी भवेत्क्रोधिशरत्प्रस्तः ॥ ३८॥ क्रोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पापदृष्टि, पापनुद्धि, स्त्री का स्नेही, वडे श्रहंकारी, दूसरों के कार्य में विष्न डालने वाला श्रीर बड़े क्रोधी होता है ॥ ३८॥

विश्वावसुसंवत्सरजन्मफलम्-

सपुत्रदारः सुतरामुदारो नरः सदाचाररतोऽतिधीरः।

मिष्टान्नभुक्सवयुणाभिरामो विश्वावसौ यस्य भवेत्प्रसूतिः ॥३६॥ जिस मनुष्य का जन्म विश्वावसु संवत्सर में हो वह स्त्री, पुत्रों से युक्त, बड़े उदार, सदाचार में रत धीर, मिष्टान्नभोक्ता श्रीर सब गुणों से युक्त होता है ॥ ३६ ॥

पराभवसंवत्सरजन्मफलम्-

धनस्य धान्यस्य च नैव किश्चित्सुसंग्रहोऽत्यन्तकठोरवाक्यः । त्र्याचारहीनत्वशठत्वयुक्तोः पराभवे यस्य भवेत्प्रसूतिः ॥ ४० ॥ पराभव संवत्सर में उत्पन्न मजुष्य धन, धान्य का नहीं संब्रह करने वाला, कठोर वोलने वाला, श्राचार रहित, श्रोर धूर्तता से युक्त होता है ॥ ४० ॥

सवङ्गसंवरसरजन्मफलम्-

भवेदलं चञ्चलचित्तवृत्तिर्न स्यात्पवृत्तः खनु साधुकार्ये ।

धूर्तः सदाचारविचारहीनः प्लवङ्गजो वै मनुजः कृशाङ्गः ॥४१॥
सवङ्ग संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल वृद्धि वाला, श्रव्छे काम
को नहीं करने वाला, धूर्त, श्राचार विचार से होन श्रीर दुर्वल
होता है ॥ ४१ ॥

कीलकसंवरसरजन्मफलम्

रूपेण मध्यः प्रियवाग्दयानुर्जनाभिनापी त्वनुवेन्तमेव ।

स्थुलाङ्घिसन्मौलिरलं वलीयान्किलारिकीलः किलके प्रस्तः॥४२॥

कोलक संवरसर में उत्पन्न मनुष्य मध्यम स्वरूप वाला पिष बोलने वाला, दयावान, विशेष पाना पोने को श्रमिलाषा रखने वाला, स्थूल पैर वाला, सुन्दर शिर वाला, वलवान् श्रीर शत्रुओं को नाश करने वाला होता है ॥ ४२॥

सौम्यसंवरसरजन्मफलम् -

पण्डितो हि धनवान् बहुभोगी देवतातिथिरुचिः शुचिरुचैः।

सात्विकः कृशकलेवरयष्टिः सौभ्यवत्सरभवो हि नरःस्यात्।।४३॥ सौम्य संवत्सर में बत्पन्न मनुष्य पण्डित, धनो, भोगो, देवता श्रौर श्रितिथ में प्रेम रखने बाला, पवित्र, सत्त्वगुणी, तथा दुर्वल शरीर बाला होता है ॥ ४३॥

साधारणसंवतसरजन्मफलम्-

इतस्ततः सञ्चलनानुरक्तो लिपिक्रियायां कुशलो विवेकी । कोधी शुचिभोंगनिवृत्तचेताः प्राणीति साधारणजः प्रणोतः॥४४॥ साधारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य भ्रमण शोल, लेख करने, में कुशल विचारी, कोधो, पवित्र श्रीर भोग विलास से निवृत्त होता है४३

विरोधकृत्सं वत्सरजन्मफलम्

महेश्वराराधनतत्परः स्यात्क्रोधो विरोधो सततं वहूनाम् ।

पराङ्मुखस्तातवचस्यतीव विरोधकृत्राम्नि च यस्य जन्म ॥४५॥ विरोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य शिव जी के आराधन में तत्पर, कोधी, बहुतों से विरोध करने वाला और पिता की आज्ञा नहीं मानने वाला होता है ॥ ४४ ॥ परिधाविसंवत्सरजन्मफलम्

विद्वान्सुशीलश्च कलाप्रवीणः सुधीश्च मान्यो वसुधाधिपानास् । व्यापारसम्प्राप्तमहाप्रतिष्ठः पुमान्भवेद्वै परिधाविजन्मा ॥ ४६ ॥

परिधानी संनत्सर में उत्पन्न मनुष्य निद्वान् , सुशील , कलाओं का झाता, सुन्दर बुद्धि वाला, राजाओं के यहां माननीय श्रीर व्यापार से प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ४६ ॥

प्रमादिसंवरसरजन्मपत्तम्—
दुष्टोऽभिमानी कलहानुरक्तो लुव्यः कुटुम्बाभिरतथ दीनः ।
स्यादलपधीर्गर्हितकर्मकर्ता प्रमादिजन्मा मनुजः प्रमादी ॥ ४७ ॥
प्रमादी संवत्सर में उरपन्न मनुष्य दुष्ट श्राभिमानी, भगड़ाल, लोभी,
कुटुम्बों में स्नेह रखने वाला, दुखी, थोड़ी बुद्धि वाला श्रीर निन्ध कर्म
करने वाला होता है ॥ ४९ ॥

त्रानन्दसंवत्सरजन्मफलम्-

स्याद्भिरदारश्रतुरोऽतिद्धः शश्वतसुतानन्दभरप्रपूरः । प्राज्ञः कृतज्ञः सुतरां विनीतोऽप्यानन्दजातो मनुजो वटान्यः॥४८॥ श्रानन्द संवरसर में उत्पन्न मनुष्य बहुत स्त्री वाला, चतुर, श्रात्यन्त कुराल, सदा पुत्र सुख से युक्त, पण्डित, कृतज्ञ, नम्न श्रीर दाता होता है ॥ ४८ ॥

राज्ञससंवत्सरजन्मफलम्

क्रूरस्त्रकर्मा कलहातुरक्तः सन्त्यक्तसद्धर्मविचारसारः ।
द्याविहोनश्च ससाहसोऽपि भवेत्नरो राक्षसजातजन्मा ॥ ४६ ॥
राज्ञस संवत्सर में उत्पन्न मतुष्य क्रूर, कुत्सित कर्म करने वाला,
कंगड़ाल, धर्म विचार से हीन, निर्देशी श्रीर साहसी होता है ॥४६॥

नलसंवत्स्रजन्मफलम्-

सद्द्वुद्धिशाला जलसस्यसम्पद्देश्यानुद्वतौ कुश्रलः सुशीलः ।

स्याद्रलपित्रतो वहुपालकश्च जातो नलाब्दे चपलो मनुष्यः ॥५०॥ नल संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर बुद्धि वाला जल से उत्पन्न वस्तु के व्यापार में चतुर, सुन्दर स्वभाध वाला, श्रहप धन वाला. चश्चल श्रीर बहुतों का पालक होता है ॥ ४०॥

पिङ्गलसंवत्सरजातफलम्—

पिङ्गेक्ष्यमे गर्हितकर्पकर्त्ता स्यादुद्धतश्रञ्जलवैभवाढ्यः।

त्यागी शठोत्यन्तकठोरवाक्यो जातो नरः पिङ्गलनामधेये ॥५१॥

पिङ्गल संबत्सर में उत्पन्न मनुष्य पोले नेत्र वाला, निन्द्य कर्म करने वाला, उद्धत, चञ्चल, सम्पत्ति से युक्त, दाता, शठ श्रीर श्रविय बोलने वाला होता है ॥ ४१ ॥

कालयुक्तसंवत्सरज्ञातफलम्— अनल्पजल्पप्रियतासुपेतस्त्वसाधुबुद्धिर्विधिना वियुक्तः ।

कित्तमसङ्गे किल कालक्षों यः कालयुक्तमभवः कुशाङ्गः ॥५२॥ कालयुक्त संवरतर में उत्पन्न मतुष्य श्रविक निष्मयोजन वोलने से श्रानिद्ति होने याला,कुरिसत बुद्धि वाला,भाग्य हीन, भगड़ा करने के समय कालक्ष्य श्रीर दुर्वल शरीर वाला होता है ॥ ५२॥

सिद्धार्थिसंवत्सरजातफलम्-

उदारचेता विलसत्पसादो रणाङ्गणपाप्तयशाः सुवेषः।

नरेन्द्रमन्त्री वहुपूजितार्थी सिद्धार्थिजातो मनुजः समर्थः ॥५३॥

सिद्धार्थी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार हृदय वाला, प्रसन्नता से युक्त, रण में कीर्ति को पाने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, राजा का मन्त्री, बहुतों से पूजित श्रीर समर्थ होता है ॥ ४३ ॥

रौद्रसंवरसरजातफलम्—

भयङ्करः पालियता पश्चनां शश्वत्परीवादपरोऽतिधूर्तः । जातापकीर्तिः खलिचत्तवृत्तिर्नरोऽतिरौद्रः खलु रौद्रजन्मा ॥५४॥ रीद्र संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य भयङ्कर, पशुश्रों का पालन करने वाला, सदा दूसरे की निन्दा करने में तत्पर, धूर्त, दुष्कीर्ति से युक्त दुष्ट चित्त वाला श्रीर क्रूर होता है ॥ ४४ ॥

दुर्मतिसंवत्सरजातफलम्-

स्ववाक्यनिर्वाहमहाभिमानः प्रसन्नताहीनतरो नरः स्यात् । कामी प्रकामं दुरितप्रदृत्तिर्यो दुर्मतिर्दुर्मतिवर्षजातः ॥ ५५ ॥

दुर्मित संवरसर में उत्पन्न मनुष्य श्रपनी वात को पूरा करने में श्रमिमानी, प्रसन्नता से रहित, श्रत्यन्त कामी, कुकर्म करने वाला श्रीर दुर्चुद्धि होता है ॥ ४४ ॥

दुन्दुभिसंवत्सरजातफलम्—

नित्यं नरेन्द्रार्पितगौरवः स्याहजाश्वभूहेमसमन्वितश्च।

तौर्यत्रिकमीतिरतीव जातश्चेन्मानवो दुन्दुभिनामधेये ॥ ५६ ॥

दुन्दुभी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सदा राजाओं से गौरव पाने वाला, हाथो, घोड़ा, पृथियो, सुवर्ण ऋष्टि सम्पत्ति से युक्त और नृत्य गीत ऋदि में प्रेम करने वाला होता है ॥ ४६ ॥

रुषिरोद्वारिसंवत्सरजातफलम्— श्रारक्ताक्षः कचिदपि महाकामलाद्यामयानां पादुर्भावादतिक्वशतनुर्जायतेऽत्यन्तरोषः। पादद्वनद्वे भवति कुनखो हस्तयुग्मेऽथवा स्या-

च्छस्राद्रदुःखं त्रजित रुधिरोद्रारिजन्मा मनुष्यः ॥५७॥ रुधिरोद्गारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य लाल नेत्र वाला, कभा २ कामला श्रादि रोगों से श्रत्यन्त दुर्वल रारीर वाला, श्रतिकोधी, खराव

नख वाला श्रीर शस्त्र के प्रहार से कष्ट पाने वाला होता है ॥ ४७॥ रक्ताकोसंवत्सरजातफलम्—

श्राचारधर्माभिरतो नितान्तं मनोभवोत्कर्षतरो नरः स्यात् । श्रन्याधिकत्वं सहते न किश्चिद्रक्ताक्षिजातोऽक्षिरुजान्वितश्च॥५८॥ रकाको संचत्सर में उत्पन्न मनुष्य श्राचार धर्म से युक्त, श्रास्य कामी, दूसरों की उन्नति नहीं सहन करने वाला और नेत्ररोगी होता है ॥ ४८ ॥

क्रोधनसंवत्सरजातफलम्—

स्यादन्तरायो हि परस्य कार्ये तमोगुणाधिक्यभयङ्करश्च । परस्य वृद्धि पहरेत्प्रकामं यो हायने कोधननाम्नि जातः ॥५६॥ कोधन संवत्सर में उत्पन्न जातक दूसरें के कार्मों में विचन डालने वाला, तमोगुण से श्रत्यन्त भयङ्कर श्रीर दूसरों को ठगने वाला होता है॥ ४६॥

चयसंवत्सरजातफलम्—
उपार्जितार्थव्ययकुन्नितान्तं सेवारतो निष्ठुरचित्तदृत्तिः ।
सत्कर्ममार्गेऽल्पमनः प्रदृत्तिः क्षयाभिधाने जननं हि यस्य ॥६०॥
चय संवत्सर में जिस का जन्म हो वह उपार्जन कर व्यय करने
वाला, नौकरी करने वाला, कठोर श्रीर श्रव्छे कामों में थोड़ा मन
देने वाला होता है ॥ ६०॥

इति प्रभवादिसंवत्सरोत्पन्नफलम्॥

श्रथाऽयनफलम्, तत्रोत्तरायणजन्मफलम्—
शर्वत्मसन्नां नतु स्नुकान्तासंतोषयुक्तोऽतितरां चिरायुः।
नरः सदाचारपरोप्युदारो धीरश्र सॉम्यायनजातजन्मा ॥ १ ॥
सौम्यायन में उत्पन्न मतुष्य सर्वदा प्रसन्न, स्त्री पुत्र के द्वारा हर्ष
युक्त, दीर्घायु, सदाचारो, उदार श्रीर बीर होता है ॥ १॥

दिल्लायनजन्मफलम— अखर्वगर्वः कृषिकर्मकर्ता चतुष्पदाढ्योऽतिकठोरचित्तः । शठोप्यसद्या ननु मानवानां याम्यायने ना जननं प्रपन्नः ॥ २॥ दिल्लायन में उत्पन्न मनुष्य वहुं श्रहंकारी, खेती करने चाला, पशुत्रों से युक्त, कठोर हृदय वाला, धूर्त श्रीर किसी का नहीं सहने बाला होता है ॥ २॥

श्रथ प्रसङ्गादयनविचारः--

मकराद्राशिषटके उर्के प्रोक्तं चैवोत्तरायनम् । षटसु कर्कादितो क्षेयं दक्तिशं ह्ययनं रवेः ॥

मकर श्रादि ६ राशियों में सूर्य हो तो सौम्यायन श्रोर कर्क श्रादि ६ राशियों में हो तो दक्षिणायन होता है।

श्रथर्तुफलम्, तत्र वसन्तर्तुजन्मफलम्—

कन्दर्परूपो मतिमान्त्रतापी सङ्गीतशास्त्रे गणिते प्रवीणः।

शास्त्रप्रस्तामलचैलचेता वसन्तजन्या मनुजः प्रसन्नः ॥ १ ॥

वसन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य काम के सदश सुन्दर, वुद्धिमान्, प्रतापी, सङ्गीत श्रौर गणित शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र के श्रम्यास से निर्मल दृदय वाला श्रौर प्रसन्न होता है ॥ १ ॥

ग्रीप्मऋतुजन्मफलम्—

ऐश्वर्यविद्याधनधान्ययुक्तो वक्ता प्रलम्बामलकेशपाशः।

भोगी भवेत्रीरविहारशीलो यो ग्रीष्मकालोद्भवतां प्रपन्नः।। २ ॥

जिस का जन्म ग्रीष्म ऋतु में हो वह पेश्वर्य, विद्या, धन, धान्यों से युक्त, उपदेश करने वाला, लम्बा तथा स्वच्छ केश वाला, भोगी श्रीर जल में कीड़ा करने वाला होता है॥ २॥

वर्षर्तुजन्मफलम्-

संग्रामधीरो मतिमान्यतापी तुरङ्गमप्रेमकरः सुरूपः।

कफानिलात्मा ललनाविलासी वर्षोद्भवो वै पुरुषः सहर्षः ॥३॥

वर्षा त्रातु में उत्पन्न मनुष्य बुद्धिमान् , प्रतापी, घोड़े से प्रेम करने वाला, खुन्दर, कफ वायु प्रकृति वाला, खी के साथ विलास करने वाला और विचित्र विचार करने वाला होता है ॥ ३॥

शरदतुजन्मफलम्-

अपूर्णरोषः पुरुषोनिलात्मा मानी धनी कर्मकिचः शुचिः स्यात् ।

रणित्रयो नाहनसं युतथ ऋतौ शरनाम्नि च यस्य जन्म ॥४॥

शरद् ऋतु में उत्पन्न मनुष्य थोड़े क्रोव वाला, वायु प्रकृति, मानी, घनी, सत्कर्म में रुचि रखने वाला, पवित्र, रणप्रिय श्रीर वाहनों से युक्त होता है। ४॥

हेमन्तर्तुजन्मफलम्—

नरेन्द्रमन्त्री चतुरोप्युदारो नरो भवेचारुगुणोपपनः। सत्कर्मधर्मानुरतो मनस्त्री हेमन्तजातः सततं विनीतः॥ ५॥

हेमन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य राजमन्त्री, चतुर, श्रति उदार, सुन्दर गुणों से युक्त, ग्रभ कर्म धर्म में निरत श्रीर मनस्वी होता है ॥ ४ ॥

शिशिरर्तुजन्मफलम्-

मिष्टान्नपानातुरतो नितान्तं चुधान्वितः पुत्रकत्तत्रसौख्यः। सत्कर्मवेषः पुरुषः सरोषो वलाधिशालो शिरिर्त्तुजन्मा । ६ ॥

शिशिर ऋतु में उत्पन्न मनुष्य मिष्टान खाने में निरत, अत्यन्त क्षुधातुर, पुत्र, स्त्री के सुख से युक्त, सुन्दर कर्म करने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, कोधी और महावली होता है। ६॥

> श्रथः प्रसङ्गाहतुज्ञानमाह— सीनमेषणते सूर्ये चसन्तः परिक्रीतितः । वृषमे मिथुने श्रीष्मो चर्षा कर्कटसिंहयोः ॥ कन्यायां च तुलायां च शरदतुरुदाहतः । हेमन्तो वृश्चिकद्वन्दे शिशिरो सृगकुम्मयोः ॥

मीन, मेष का सूर्य हो तो वसन्त, द्रुष, मिथुन का ग्रीष्म, कर्क, सिंह का वर्षा, कन्या, तुला का शरत्, वृश्चिक, वतु का हेमन्त श्रीर मकर, कुम्म का सूर्य हो तो शिशिर ऋतु होता है॥

त्रथ मासकतम्, तत्रादौ चैत्रमासकतम्— सत्कर्पविद्याविनयोपपन्नो भागी नरः स्यान्मधुरान्नभोजी । सत्पात्रमित्रानुरतश्च मन्त्री चैत्रोद्धवश्चापि विचित्रमन्त्रः ॥ १ ॥ चैत्र मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कर्म, विद्या, नम्रता इन सर्वो से युक्त, भोगी, मिप्रान्न भोजन करने वाला, सज्जन, मित्र में प्रम रखने वाला, राजमन्त्रो ग्रीर विचित्र विचार करने वाला होता है।। १॥ वैशाखमासजन्मफलम्—

सुलक्षणः पुण्यगुणानुत्रीलः पुमान्बलीयान्द्रिजदेवभक्तः।

कामी चिरायुर्जेलपानशीलः स्यान्माधवे वान्धवसौख्ययुक्तः ॥२॥

वैशास मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम सवणों से युक्त, पुण्य श्रीर गुण का श्रन्वेषण करने वाला, वलो, देव वाह्मण में भक्ति रखने वाला, कामी, दीर्घायु, तृषार्त श्रीर वन्धुश्रों के सुख से युक्त होता है ॥ २ ॥

ज्येष्ठमासजन्मफलम्—

क्षमान्वितश्रश्चलचित्तरृत्तिर्विदेशवासाभिकचिश्च तीवः ।

विचित्रबुद्धिः खतु दीर्घसूत्रो ज्येष्ठोद्भवः श्रेष्ठतरो नरः स्यात् ॥३॥

ज्येष्ठ मास में उत्पन्न मनुष्य समाशील, चञ्चल, विदेश बास में रुचि रखने वाला, तीम, विचित्र बुद्धिवाला, कर्म को देर से करने वाला और लोगों में माननीय होता है॥ ३॥

श्रषाढमासजन्मफलम्-

बहुव्ययोऽनल्पवचोविलासः प्रमादशीलो गुरुवत्सलश्च।

सदाप्रिमान्यः शुभकर्मकृतस्यादाषाढजो गाढतराभिमानः । ४॥

श्राषाढ मास में उत्पन्न मनुष्य श्रधिक व्यय करने वाला, यहुत बोलने चाला, स्त्री के समान स्वभाव वाला, गुरु का प्रिय, मन्दाग्नि वाला, उत्तम कर्म करने वाला श्रीर श्रत्यन्त श्रमिमानी होता है ॥ ४॥ श्रावणमासजन्मफलम्—

पुत्रैश्च पीत्रैश्च कलत्रमित्रैः सुखी च तातस्य निदेशकर्ता। लोकमसिद्धः कफवान्वदान्यो गुणान्वितः श्रावणमासजन्मा ॥५॥

श्रावण मास में उत्पन्न मतुष्य पुत्र, पौत्र, स्त्री, मित्र इन सबों से सुखी, पिता की श्राज्ञा मानने वाला, लोक में विख्यात, कफी, दाता श्रीर गुणी होता है ॥ ४॥

#### भाद्रमासजन्मफलम्-

श्रीमान् भवेत्श्रीणकत्तेवरश्च दाता च कान्ताश्रुतजातसौरूयः।
सुखे च दुःखे विकृतो हि मत्यों भवेत्ररो भादपदात्तजनमा ॥ ६ ॥
साद सास में उद्यान प्रवास प्रवास क्रिक्त

भाद्र मास में उत्पन्न मनुष्य धनवान् , दुर्वल, दाता, स्त्री, पुत्र के सुख से युक्त त्रीर सुख-दुःख दोनां में समान रूप होता है ॥ ६॥

श्राधिवनमासजन्मफलम्—

विद्वान् धनी राजकुलिषयश्च सत्कार्यकर्त्ता वहुशृत्ययुक्तः । दाता गुणक्रो वहुपुत्रसम्पत्स्यादाश्चिनेऽश्वादिसमृद्धियुक्तः ॥ ७ ॥

त्राश्विन मास में उत्पन्न मनुष्य विद्वान् , धनी, राजकुल के प्रिय, अच्छे काम को करने वाला, यहुत नौकरों से युक्त, दाता, गुणज्ञाता, यहुत पुत्र वाला और घोड़ा आदि सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ७॥

कार्तिकमासजन्मपः लम् —

स्रत्कमकर्ता वहुवाग्वितासो धनी लसत्कुश्चितकेशपाशः । कायं सकामः क्रयविक्रयार्थी सत्कृत्यकृतकार्तिकजातजन्मा ॥८॥

कार्तिक मास में उत्पन्न मनुष्य अच्छे काम को करने वाला, अधिक वोलने वाला, घनी, सुन्दर केश वाला, कामी और कय विकय में चतुर होता है॥ द॥

अप्रहणमासजन्मफलम्-

सत्तीर्थयात्रानिरतः सुन्नीलः कलाकलापे कुन्नलो विलासी। परोपकर्ता धृतसाश्रुमार्गो मार्गोद्भयो वै विभवैः समेतः॥ ९॥

मार्गशोर्व में उरपन्न ममुष्य तीर्थ यात्रा करने में निरत, सुशील, कलाओं में कुशल, विलास करने वासा, परोपकारी, सज्जनमार्गा-मुगामी और धन धान्य युक्त होता है ॥ ६॥

पौषमासजन्मफलम्-

परोपकारी पितृ वित्तहीनः कृष्टार्जितार्थन्ययकृद्धिधज्ञः । सुगुप्तमन्त्रः कृतवाल्ययज्ञः भोषे विश्वेषारपुरुषः कृषाङ्गः ।। १० ।। पीष मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, पिता के धन से रहित, कष्ट से धन को उपार्जन कर व्यय करने वाला, कार्य में चतुर, गुप्त वंचार रखने वाला, शास्त्राम्यासीश्रीर दुर्वल शरीर वाला होताहै॥१०॥

माघमासजन्मफलम्-

सन्मन्त्रविद्वैदिकसाधुयोगो योगोक्तविद्याभ्यसनानुरक्तः । बुद्धेर्विशेषात्रिहतारिसंघो मघोद्भवः स्यादनघो मनुष्यः ॥११॥

साध मास में उत्पन्न मनुष्य मन्त्र शास्त्र को जानने वाला, वेदशाता, साधुर्त्रों का सङ्ग करने वाला, योगिकया में रत, वुद्धि की विशेषता से शत्रुत्रों को जीतने वाला श्रीर पुण्यवान होता है ॥ ११ ॥

फाल्गुनमासजन्मफलम्—

परोपकारी कुशलो दयालुर्वलान्वितः क्रोमलकायशाली।

विलासनीकेलिविधानशीलो यः फाल्गुने फल्गुवचो विलासः ॥१२॥

फाल्गुन मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, चतुर, द्यालु, वली, कोमल शरीर वाला, स्त्री के साथ विलास करने में चतुर और विना प्रयोजन के बात करने वाला होता है ॥ १२॥

मलमासजन्मफलम्—

विषयहीनमितः सुचरित्रहम् विविधतीर्थकरश्च निरामयः।

सकलवळ्ळभ आत्महितंकरः खलु मिलिम्लुचमासभवो नरः ॥१३॥

श्रिवकमास (मलमास = पुरुषोत्तममास ) में उत्पन्न मनुष्य विषय के ज्ञान से रहित, सचरित्र, श्रानेक तीर्थ में घूमने वाला, नीरोग, सवों का प्रिय श्रीर श्रपना हितेषी होता है ॥ १३॥

शुक्रपत्तजन्मफलम्—

चश्चिरायुः सुतरां सुशीलः श्रीपुत्रवान् कोमलकायकान्तिः । सदा सदानन्द्विनीतकालश्चेज्ञन्मकालस्तु वलक्षपचे ॥ १ ॥

गुक्र पक्ष में उत्पन्न मनुष्य दीर्घायु, सुशील, धनघान्, कोमल शरीर वाला त्रीर सदा सुख से समय विताने वाला होता है॥१॥ कृष्णपद्मजन्मफलम्-

पतापशीलो विवलश्च लोलः कलिपियः स्वीयकुलोद्धतश्च।

मनोभवाधिकपयुतो नितान्तं सितेतरे यस्य नरस्य जन्म ॥ २ ॥

कृष्ण पत्त में उत्पन्न मनुष्य प्रतापी, दुर्वल, चञ्चल, भगड़ालु, त्रपने कुल में उद्धत श्रीर श्रत्यन्त कामी होता है ॥ २ ॥

द्वाजः मफलम् —

तेजस्वी पितृसादृश्यश्चारुदृष्टिर्नृपित्रयः।

वन्धुपूज्यो धनाढ्यश्र दिवाजातो नरो भवेत् ॥ १ ॥

जिसका जन्म दिन में हो वह तेजस्वी, पिता के समान गुण वाला, खुन्द्र दृष्टि चाला, राजा का प्रिय, वन्धुन्नों से पूजित त्रौर धनवान् होता है ॥ १॥

रात्रिजन्मफलम्-

मन्ददक् बहुकामार्तः सदा रोगी मलीमसः।

क्रूरात्या छन्नपापश्च निश्चि जातो नरी भवेत् ।। २ ।।

जिसका जन्म रात्रि में हो वह मन्द दृष्टि, काम से अधिक पीड़ित, सर्वदा रोगी, मलिन,कर् श्रीर गुप्त पाप करने वाला होता है ॥२॥ श्रथतिथिफलम् , तजादी प्रतिपज्जन्मफलम्—

वहुजनपरिवारश्चारुविद्यो विवेकी

कनकंमिणविभूषावेषशाली सुशीलः।

अतिसुललितकान्तिर्भूमिपालाप्तवित्तः

र्पातपदि यदीस्रुतितर्जायते यस्य जन्तोः ॥ १ ॥

जिसका जन्म प्रतिपदा में हो वह मनुष्य वहुत परिवार वाला, सुन्दर विद्या वाला, विचारी, सुवर्णमणि के विभूषण से सुन्दर शरीर चाला, सुशोल, मनोहर कान्ति वाला और राजा से धन प्राप्ति करने वाला होता है॥ १॥

द्वितीयाजन्मफलम्-दाता दयालुर्गुणवान् विवेकी चश्चत्सदाचारविचारधन्यः। मसन्नमूर्तिर्वहुगीतकोर्तिर्मत्यों द्वितीयातिथिसम्भवः स्यात् ॥२॥

द्वितीया में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयालु, गुणी, विचारी, सदाचार के विचार से धन्य, सुन्दर मूर्तिवाला और विख्यात यशवाला होता है ॥ २ ॥

## तृतीयाजन्मफलम्—

कामाधिकश्चाप्यनवद्यविद्यो वलान्वितो राजकुलाप्तवित्तः । प्रवासशीलश्चतुरो विलासी मर्त्यस्तृतीयाप्रभवोऽभिमानी ॥ ३॥

त्तीया में उत्पन्न मनुष्य श्रत्यन्त कामी, निर्दुष्ट विद्या से युक्त, वली, राजकुल से प्राप्त धन वाला, विदेश में रहने वाला, चतुर, विलासी श्रीर श्रभिमानी होता है ॥ ३॥

## चतुर्थीजन्मफलम्-

ऋणप्रदृत्तिर्वहुसाहसः स्याद्रणप्रवीणः कृपणस्वभावः। द्यूतं रतिर्लोलमना मनुष्यो वादी यदि स्याज्जनने चतुर्थी ॥४॥

जिसका जन्म चतुर्थों में हो वह ऋण करने वाला, वहुत साहसी, योदा, रुपम, जुत्रारी, चञ्चल श्रौर विवादी होता है ॥ ४॥

# पश्चमीजन्मफलम्—

सम्पूर्णगात्रश्च क्लत्रपुत्रमित्रान्वितो भूतदयान्वितश्च।

नरेन्द्रमान्यस्तु नरो वदान्यः प्रस्तिकाले किल पश्चमी चेत्। ५॥

जिसका जन्म पश्चमी में हो वह सुन्दर शर र वाला, स्त्री, पुत्र, मित्रों से युक्त प्राणियों के ऊपर दयालु, राजमान्य और दाता होता है॥ ४॥

# षष्ठीजन्मफलम्—

सत्यमतिज्ञो धनसूनुसम्पद्दीर्घोरुजानुर्मनुजो महौजाः । प्रकृष्टकीर्तिश्रतुरो वरिष्ठः षष्ट्यां प्रजातो व्रणकीर्णगात्रः ॥६॥

जिसका जन्म षष्टी में हो वह श्रपने वचन को पूरा करने वाला, धनवान, पुत्रवान, लम्बा जंघा श्रोर लम्बा जानु वाला, महाबली, सुन्दर कीर्ति वाला, चतुर, श्रेष्ठ तथा घाव से चिन्हित शरीर वाला होता है ॥ ६॥

सष्तमीजन्मफलम्—

क्वानी गुणको हि विश्वालनेत्रः सत्पात्रदेवार्चनचित्तरृत्तिः । कन्याजनेता परवित्तहर्ता स्यात्सप्तमीजो मनुजोऽरिहन्ता ॥ ७ ॥

जिसका जन्म सप्तमी में हो वह ज्ञानी, गुण को जानने वाला, विशाल नेत्र वाला, सज्जन श्रीर देवताश्रों में भक्ति रखने वाला, कन्या सन्तान वाला, दूसरे का धन हरने वाला तथा शत्रश्रों को जीतने वाला होता है॥ ७॥

अप्रमीजन्मफलम्-

नानासम्पत्स्र्तुसौख्यः कृपातुः पृथ्वीपालप्राप्तविद्याधिकारः । कान्तामीतिश्रञ्जलाचित्तद्वत्तिर्यस्याष्टम्यां सम्भवो मानवस्य ॥८॥

जिसका जन्म अप्रमी में हो वह नाना तरह के सम्पत्ति और पुत्र के सुख से युक्त, दयालु, राजा के यहाँ विद्या सम्बन्धी अधिकार वाला, स्त्री में प्रेम रखने वाला और चञ्चल प्रकृति वाला होता है॥ प्र॥

नवमीजन्मफलम्-

पराङ्गुखो बन्धुजनस्य कार्ये कठोरवाक्यश्च सुधीर्विरोधी। नरः गताचारसमादरः स्यात् यस्य प्रस्तौ नवमी तिथिश्रेत् ॥९॥

नवमी में उत्पन्न मनुष्य वन्धुत्रों के कार्य में विमुख, कठोर वोलने वाला, बुद्धिमान, विरोधी, श्राचार श्रीर श्रादर से हीन होता है ॥६॥

द्रामीजन्मफलम्-

धर्मैकबुद्धिर्भववैभवाढ्यः प्रसम्बकण्ठो बहुशास्त्रपाठी । उटार्राचित्तोतितरां विनीतो रम्यश्च कामी दशमीभवः स्यात् ॥१०॥

दशमी में उत्पन्न मनुष्य धर्म में वुद्धि रखने वाला, धन से युक्त, लम्बा गर्दन वाला, अनेक शास्त्र को जानने वाला, उदार, अत्यन्त नम्र, सुन्दर और कामी होता है ॥ १० ॥

#### पकादशीजन्मफलम्-

देवद्विजार्चाष्ट्रनदानशीलः सुनिर्मलान्तःकरणः प्रवीणः।

पुण्यैकचित्रोत्तमकर्मकृतस्यादेकाद्शीजो मनुजः प्रसन्नः ।। ११ ॥

पकादशों में उत्पन्न मनुष्य देवता श्रीर ब्राह्मणों का पूजन करने वाला, दान करने वाला, पवित्र हृदय वाला, कुशल, पुण्यवान्, त्तमकर्म करने वाला श्रीर सदा प्रसन्न चित्त होता है ॥ ११ ॥

द्वादशीजन्मफलम्-

जलियो वै व्यवहारशोलो निजालयावासि वलासशीलः । सदान्नदाता क्षितिपालिवत्तः स्यादृद्वादशीजो मनुजः प्रजावान् ॥१२॥

द्वादशी में उत्पन्न मनुष्य जल में प्रेम करने वाला, व्यवहार को जानने वाला, श्रपने घर में श्रानन्द विलास करने वाला, सर्घदा श्रन्न दान करने वाला श्रीर राजा से धन पाने वाला होता है ॥ १२ ॥ त्रयोदशीजन्मफलम्—

रूपान्त्रितः सात्विकताप्रयुक्तः मलस्वकण्ठश्च नरमस्रतिः । नरोतिश्र्रश्चतुरः मकामं त्रयोदशीनामतिथौ प्रस्तः ॥ १३ ॥

त्रयोदशी में जन्म लेने वाला सुन्दर, सत्त्वगुणी, लम्बा गर्दनवाला, पुत्र सन्तान वाला, श्र्र श्रीर चतुर होता है ॥ १३ ॥

चतुर्दशोजन्मफलम्-

क्रोतिश्र्रश्रतुरः सहासः कन्दर्पलीलाकुलचित्तवृत्तिः।

स्यादुःसहोत्यन्तविरुद्धभाषी चतुर्दशीजः पुरुषः सरोषः ॥ १४ ॥

चतुर्दशी में उत्पन्न मनुष्य कृर, श्रत्यन्त श्र्र, इसने वाला, कामा-तुर, किसी का नहीं सहने वाला, श्रतिशय विरुद्ध बोलने वाला और क्रोधी होता है ॥ १४॥

पूर्णिमाजन्मफलम्— त्र्यतिसुललितकायो न्यायसम्प्राप्तवित्तो वहुयुवतिसमेतो नित्यसञ्जातहर्षः ।

# प्रवलतरविलासोत्यन्तकारूप्यपुण्यो

गुणगणपरिवूर्णः पूर्णियाजातजन्मा ॥ १५ ॥

पूर्णिमा में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त सुन्दर दारीर वाला, न्याय से धनोपार्जन करने वाला, वहुत स्त्रियों से युक्त, सदा आनन्द युक्त, अधिक विलासो, अतिदाय दयावान् और गुणों से युक्त होता है ॥१४॥ अमावस्याजन्मफलम—

शान्तो मनस्वी पितृमातृभक्तः क्षेशाप्तवित्तश्च गमागमेच्छुः। मान्यो जनानां इतकान्तिहर्षो दश्रीद्भवः स्यात्पुरुषः क्षशाङ्गः॥१५॥

जिसका जन्म श्रमावास्या में हो वह शान्त, मनस्वी, माता पिता का अक्त, कष्ट से धनोपार्जन करने वाला, धनप्राप्ति की इच्छारखने वाला, लोगों में मानगीय, कान्ति हर्ष से रहित श्रीर दुर्वल शरीर वाला होता है ॥ १६ ॥

त्राय वारफलम्, तत्रादौरविवारजन्मफलम्— शूरोल्पकेशो विजयी राणाग्रे श्यामारुणः पित्तचयमकोपः। दाता महोत्साहयुतो महौजा दिने दिनेशस्य भवेन्मनुष्यः।।१॥

रविवार में उत्पन्न मनुष्य शूर, थोड़े केश वाला, युद्ध में विजयी, रक्त लेकर श्याम वर्ण, पित्त प्रकृति, उत्साही और महावली होता है ॥१॥ सोमवारजन्मफलम्—

पाज्ञः प्रज्ञान्तः प्रियवाखिधिज्ञः शरवन्नरेन्द्राश्रयद्वत्तिवर्ती । सुखे च दुःखे च समस्वभावो वारे नरः शीतकरस्य जातः ॥२॥

सोमवार में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, शान्त स्वभाव वाला, प्रिय बोलने वाला, कार्य को जानने वाला, राजा के आश्रय में जोवन यात्रा चलाने वाला, और सुख, दुःख दोनों में समवुद्धि वाला होता है।।२॥ भौमवारजन्मफलम्—

वक्रोक्तिरत्यन्तरएपियः स्यात्ररेन्द्रमन्त्री च धरोपनीवी। सत्त्वान्त्रितस्तीव्रतरस्वभावो दिने भवेन्नावनिनन्दनस्य ॥ ३ ॥ मङ्गलवार में उत्पन्न मनुष्य कटाच करके वोलने वाला, युद्धप्रिय, राजमन्त्री, रुषि कर्म से जीवन चलाने वाला, वली श्रौर तीदणस्वभाव वाला होता है ॥ ३॥

बुधवारजन्मफलम्--

मद्र्पञ्चाली मृदुवाग्विलासः श्रीमान्कलाकौशलतासमेतः । विक्रियायां हि भवेदभिज्ञः पाज्ञो गुणज्ञो ज्ञदिनोद्भवो यः ॥४॥

बुधवार में उत्पन्न पुरुष सुन्दर रूपवाला, कोमल वक्ता, धनवान्, कलाओं में कुशल, वाणिज्य करने में कुशल, पण्डित और गुणक होता है ॥ ४ ॥

गुरुवारजन्मफलम्-

विद्वान् धनी सर्वगुणोपपन्नो मनोरमः क्ष्मापतिलब्धकामः । आचार्यवर्यश्च जनप्रियः स्याद्वारे गुरोर्यस्य नरस्य जन्म ॥५॥

गुरुवार में जिसका जन्म हो वह विद्वान् ,धनी, सव गुणों से सम्पन्न, सुन्दर, राजा से स्रव्य मनोरथ, श्राचार्य श्रोर जनप्रिय होता है ॥ ४ ॥

शुक्रवारजन्भफलम--

सुनीलसत्कुञ्चितकेशपाशः पसन्नवेषो मतिमान् विशेषात् । शुक्लाम्बरः प्रोतिधरो नरः स्यात्सन्मार्गगो भार्गववारजन्मा ॥६॥

शुक्रवार में उत्पन्न मनुष्य काले घुँघुराल केश वाला, प्रसन्न वदन, विशेष वुद्धिमान , श्वेत वस्त्र का स्नेही श्रौर सज्जनों के दिशंत मार्ग से चलने वाला होता है ॥ ६ ॥

शनिवारजनमफलम्-

अकालसम्माप्तजरामद्यत्तिर्वलोजिसतो दुर्वलदेह्यष्टिः।

तमोगुणी क्रौर्यचयाभिभूतः शनेदिने जातजनुर्मनुष्यः ॥ ७ ॥

शिनवार में उत्पन्न मनुष्य श्रकाल में ही बुढ़ापा से युक्त, निर्वल, दुर्वल शरीर वाला, तामसी श्रीर कृरता से समन्वित होता है ॥ ७ ॥

श्रथ नक्तत्रजनमफलम् , तत्रोदावश्विनीनक्तत्रजनमफलम् सदैव भेवाभ्युदितो विनीतः सत्यान्वितः शाप्तसमस्तसम्पत् ।

योषाविश्र्षात्मजश्रूरितोष: स्यादश्विनी जन्मिन मानवस्य ॥१॥ श्रुष्टिवनी नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य सेवा से प्रकाशित नम्रता वाला, सत्यवक्ता, सब सम्पत्ति को पाने वाला, स्त्री, भूषण श्रीर पुत्रसुख से युक्त होता है ॥ १ ॥

भरणीनज्ञज्ञन्मफलप्— सदापकीर्तिर्हि महापत्रादैर्नाना विनोदेश विनीतकालः।

जलातिभोरुश्वपत्तः खलश्च प्राणी प्रणीतो भरणोभजातः ॥ २ ॥

जिसका जन्म भरणी नच्च में हो वह लोकापवाद से अयरा पाने वाला, नाना तरह के खेल से काल विताने वाला, जल से अत्यन्त भीरु, चश्चल और दुष्ट होता है ॥ २॥

कृत्तिकानस्त्रजन्मफलम्-

ज्ञुधाधिकः सत्यधनैर्विद्दीनो दृथाटनोत्पन्नमतिः कृतघ्नः ।

कठोरंबाग्गर्हितकर्मकृत्स्याचेत्कृत्तिका जन्मनि यस्य जन्तोः ॥३॥

कृत्तिका नत्तत्र में जिसका जन्म हो वह जुधातुर, सत्य धन से रहित, व्यर्थ अमण करने वाला, कृतच्न, कद्रभाषो, श्रौर निन्य कर्म करने वाला होता है ॥ ३ ॥

रोहियोगचत्रजनम्-

धर्मकर्मकुशलः कुपीवलश्राक्शीलविलसत्कलेवरः।

वाग्विलासकलिताखिलाशयो रोहिणी भवति यस्य जन्मभम् ॥४॥

रोहिणी नवात्र में उत्पन्न मनुष्य धर्म कर्म करने में चतुर, खेती करने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, सुन्दर और अपनी वाणी से सव आशय को स्पष्ट करने वाला होता है ॥ ४ ॥

मृगशिरोनज्ञजनमफलम्-

गरीसनाभ्यासरतो विनीतः सदानुरक्तो गुणिनां गणेषु । भोक्ता नृपम्त्रेहभरेण पूर्णः सन्मार्गृष्ट्रचां मृगजातजन्मा ॥ ५ ॥ जिसका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हो वह धनुर्विद्या में निषुणं नम्र, गुणियों कि गुणीं में अनुरक्त, भोगो, राजा के सन्मान पात्र श्रोर सन्मार्गगामी होता है ॥ १ ॥

श्राद्रांनच्यजन्मफलम्-

जुवाधिको रूक्षश्ररीरकान्तिर्वन्धुवियः कोपयुतः कृतव्नः । प्रमृतिकाले च भवेत्किलार्द्रा दयार्द्रचेता न भवेन्मनुष्यः ॥ ६ ॥ श्राद्रा नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य जुधार्त, रूच शरीर के कान्ति वाला, वन्धु प्रिय, कोधी, कृतन्न श्रोर दया रहित होता है ॥ ६ ॥

पुनर्वसुनन्तत्रजनमफलम्--

प्रभूतिमत्रः कृतशास्त्रयत्नः सद्दत्नचामीकरभूषणाढ्यः।

दाता धरित्रोवसुभिः समेतः पुनर्वसुर्यस्य भवेत्त्रसुतौ ॥ ७ ॥

पुनर्वसु नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य अधिक मित्र वाला, शास्त्राभ्यासी, रत्न मुवर्ण के आभूषणों से युक्त, दाता, भूमि और द्रव्यसे पूर्ण होता है ७

पुष्यनज्ञजनमफलम्-

मसनगात्रः पितृमातृभक्तः स्वधर्मसक्तो विनयाभियुक्तः ।

भवेन्मनुष्यः खनु पुष्यजन्मा सन्माननानाधनवाहनाहचः ॥ ८॥

पुष्य नदात्री में उत्पन्न मतुष्य सुन्दर शरीर वाला, माता पिता का भक्त, त्रपने धर्म में संलग्न, नम्रता से युक्त, लोगों में माननीय और धन-वाहन से युक्त होता है ॥ 🗸 ॥

श्लेषानचत्रजनमफलम्--

वृथाटनः स्यादतिदुष्टचेष्टः कष्टभदश्चापि वृथा जनानास् ।

सार्पे सद्थीं हि द्रथार्पितार्थः कन्दर्पसन्तप्तमना मनुष्यः ॥ ९ ॥

श्राश्लेषा नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य व्यर्थ घूमने वाला, दुष्ट व्यवहार शला, व्यर्थ लोगों को कष्ट देने वाला, श्रन्छे धन को भी कुमार्ग में व्यय करने वाला श्रीर कामातुर होता है ॥ ६ ॥

मघानचत्रजनमफलम्--

कठोरचित्तः पितृभक्तियुक्तस्तीव्रस्वभावस्त्वनवद्यविद्यः।

चेजन्मभं यस्य यघानघः सन्यतिः सदारातिविघातदक्षः ॥१०॥
मघा नज्ञ में उत्पन्न मनुष्य कठोर, पितृभक्त, तीव स्वभाव वाला,
उत्तम विद्या वाला, पापरहित, बुद्धिमान श्रीर शत्रुश्रों को नाश करने
में चतुर होता है ॥ १०॥

पूर्वाफाल्गुनीनस्त्रजन्मफलम्-

श्रूरस्त्यागी साहसी श्रूरिभक्तां कामार्तोर्जप स्यान्छिरालोर्जितदक्षः । धूर्तः क्रूरोऽत्यन्तसञ्जातगर्वः पूर्वाफालगुन्यस्ति चेज्ञन्मकाले ॥११॥ पूर्वफाल्गुनी नज्जञ्ञ में उरपन्न मनुष्य शरू, दाता, साहसी, बहुतीं का पालक, कामाहर, शिरालु, श्रत्यन्त चतुर, धूर्व, श्रति गौरवी श्रीर कृर होता है ॥ ११ ॥

उत्तराफाल्गुनीनदात्रजन्मफलम्-

दाता दयाताः सुतरां सुजीतो विज्ञालकीर्तिर्नृपतेः प्रधानः । धीरो नरोत्यन्तमृदुर्नरः स्याच्चेदुत्तराफाल्गुनिका प्रस्ततो ॥१२॥ उत्तराफाल्गुनी नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयातु, श्रत्यन्त

अतराकाल्गुना नचन म उत्पन्न मनुग्य दाता, दयालु, ग्रात्यन्त खुशील, वड़ं यद्या वाला, राजमन्त्री, धीर श्रीर श्रित कोमल स्वभाव बाला होता है ॥ १२ ॥

हरतनदात्रजन्मफलम्-

<mark>दाता मनस्वी सुतरां यशस्वी भूदेवदेवार्चनकु</mark>त्प्रयत्न: ।

मस्तिकाले यदि यस्य इस्तो इस्तोद्वगता तस्य समस्तसम्पत् ॥१३॥ जिसका जन्म इस्त नत्तत्र में हो वह दाता, मनस्वी, श्रति यशस्वी, देवता--ब्राह्मण का पूजक श्रीर सब सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ १३॥ चित्रानत्त्रजन्मफलस्—

मतापसन्तापितञ्चञ्जपक्षो नयेतिदश्चश्च विचित्रवासाः।

मस्तिकाले यदि यस्य चित्रा बुद्धिर्विचित्रा खलु तस्य शास्त्रे ॥१४॥ चित्रा नक्तत्र में जिसका जन्म हो वह अपने प्रताप से शत्रुओं को दवान वाला, नीतिशास्त्र में चतुर, अनेक प्रकार के वस्त्र वाला और शास्त्र में विचित्रवृद्धि वाला होता है ॥ १४॥

३ जा०

#### स्वातीनक्षत्रअन्मफलम्-

कन्दर्पं रूपः प्रथयासमेतः कान्तापर्प्रीतिरतिपसन्नः ।

स्वाती प्रस्तो मनुजस्य यस्य महीपतिपाप्तविभूतियुक्तः ॥ १५॥ स्वातो नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य कामके समान सुन्दर, ख्रियों का प्रिय, श्रति प्रसन्न श्रोर राजा से लब्ब धन वाला होता है॥ १४॥

विशास्त्रानस्त्रजन्मफलम्— सदानुरक्तोप्रिसुरिकयायां धातुिकयायामि चोग्रसौस्यः।

यस्य प्रस्तौ च भवेद्विशाखा सखा न कस्यापि भवेन्यनुष्यः ॥१६॥

विशाला नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य सदा हवन श्रीर देवता के पूजन में निरत, धातु की कियां में कभी उग्र कभी सौम्य तथा किसी का भी मित्र नहीं होता है ॥ १६॥

अनुराधानकत्रजनमफलाम्-

सत्कान्तिकोर्तिश्व सदोत्सवः स्याज्जेता रिपूणां च कलामवीणः। स्यात्सम्भवे यस्य किलानुराधा सम्पद्विज्ञाला विविधा च तस्य ॥१०॥

अनुराधा नचत्र में जिस का जन्म हो वह कान्तिमान्, यशस्वी, सदा उत्सव करने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला, कलाओं में कुशल और वहुत सम्पत्ति से युक होता है॥ १७॥

ज्येष्ठानचत्रजनमफलम्—

सत्कोर्तिकान्तिर्विश्वतासमेतो वित्तान्वितोत्यन्तत्तस्वतापः।

श्रेष्ठः प्रतिष्ठो वदतां विश्वेषां ज्येष्ठोद्भवः स्यात्पुरुषो विश्वेषात् ॥१४ ज्येष्ठा नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कान्ति, उत्तम यदा श्रीर प्रभुत से युक्त, धनो, श्रत्यन्त प्रतापो, श्रेष्ठ प्रतिष्ठा वाला तथा वक्ताश्रों है श्रेष्ठ होता है ॥ १८ ॥

श्रथ मूलनज्ञत्रे जन्मविचारः— मूलं विरुद्धावयवं समूलं कुलं हरत्येव वदन्ति सन्तः। चेदन्यथा सत्कुरुते विशेषात्सौभाग्यमायुश्च कुलाभिष्टद्धिम् ॥१९॥ मूल नज्ञत्र के विरुद्ध श्रवयव में जम्म होने से कुल का नाहा होता है। ( अन्यथा ( मूल के अभावयव में ) जन्म होने से कुल की वृद्धि स्रोट सम्पत्ति शाली होता है ॥ १६ ॥

अभूकसूलविचारः-

ज्येष्ठान्त्यघटिकैका च सूलस्याद्यघटीद्वयम् । अभूक्तसूलिमत्युक्तं तत्रोत्पन्निकाोर्भ्यसम् ॥ २०॥ अष्टवर्षाणि नालोक्यं तातेन शुभिषच्छता । तद्दोषपरिहारार्थं शान्तिकं प्रोच्यतेऽधुना ॥ २१॥

ज्येष्ठा नत्त्र के अन्त्य को १ घटो और मूल के आदि की २ घटी अभुक्त मूल कहलाता है।

इरा में जिस लड़के का जन्म हो उसका पिता = वर्ष पर्यन्त उसका मुख न देखे। उसके दोषशान्ति के लिये शान्ति प्रकार को श्रमी कहते हैं। मूलशान्तिप्रकारः—

> रत्नैः शतीषधीमृतौः सप्तमृद्धिः प्रपूरयेत् । शतच्छिदं घटं तस्मानिः स्तेन जलेन हि ॥ २२ ॥ वालकाम्वापित्स्नाने विभैः सम्पादिते सति । जपहोमपदाने च कृते स्यान्मङ्गलं ध्रुवम् ॥ २३ ॥ विरुद्धावयवे मृत्ते विधिरेवं स्मृतो बुधैः । मुनोनां वचनं सत्यं मन्तव्यं चेममीप्सुभिः ॥ २४ ॥

जलपूर्ण सो छिद्र वाले घड़े में नवरत्न, शतौषधी के मृल श्रीर सन्तमृत्तिका देकर ब्राह्मणों के द्वारा उन छिद्रों से निकलते हुए जल से जातक की माता पिता दोनों स्नान करके जप, होम, दान करें। कल्याण की श्रमिलाषा करने वालों को इस तरह मुनि का वचन श्रवश्य मानना चाहिए। ऐसा करने से छुशल श्रंवश्य होता है २२-२४

मूलपादजन्मफलम्-

मूलस्य पादत्रितये क्रमेण पितुर्जनन्याश्च धनस्य रिष्टम् । चतुर्थपादः शुभदो नितान्तं सार्पे विलोमं परिकल्पनीयम् ॥२५॥

जिसका जन्म मृल के पहले तीन चरण में हो उस के कम है पिता, माता श्रीर धन का नाश होता है, श्रर्थात् पहले चरण में जन हो तो पिता का, दूसरे चरण में माता का श्रीर तीसरे चरण में क का नाश होता है। वितुर्थ चरण में जन्म हो तो ग्रुभ होता है।

श्रश्लेषा नत्तत्र में इससे उलटा फल जानना चाहिये, अर्थात् प्रधान चरण में शुभ, द्वितीय चरण में धन का, तृतीय चरण में माता का श्रोर चतुर्थ चरण में पिता का नाश होता है ॥ २४ ॥ मूलनच विलाजनमफलम्—

कृष्णे तृतीया दशमो वलचे भूतो महीजाकि बुधैः समेतः। चेजन्मकाले किल यस्य मूलग्रन्मूलनं तत्कुरते कुलस्य ॥ २६॥

जन्म समय में मृल नत्त्र अगर कृष्णपत्त की तृतीया, दशमी, शुक्लपत्त की चतुर्दशी इन तिथियों श्रीर अङ्गल, शनि, बुध इन वारों से युक्त हो तो कुलनाश कारक होता है ॥ २६ ॥

दिवा सायं निशि पातस्तातस्य मातुसस्य च । पश्चनां मित्रवर्गस्य क्रमान्मूलमनिष्टदम् ॥ २७ ॥

मुल नक्तत्र होते हुए यदि दिन में जन्म हो तो पिता के हुल का सायंकाल में माता के कुल का, रात्रि में पशुद्धों का, प्रातःकाल में भित्र वर्गों का नाश होता है । २७॥

बुरुपाकृतो मृलाश्लेषयोर्घट स्थापनम्--मुर्प्नि पञ्च मुखे पश्च स्कन्घयोर्घाटकाष्ट्रकम् । गजाश्र भुजयोर्युग्मं हस्तयोह द्येऽष्टकस् ॥ २८ ॥ युग्मं नाभां दिशो गुह्ये पट् जान्वोः पट् च पादयोः। विन्यस्य पुरुपाकारे मूलस्य फलमादिशेत् ॥ २९॥

मल नक्षत्र के आदि की घटी से पुरुषाकार मुल के शिर में ४ घटी, मुख में ४ घटी, कन्धे में द घटी, भुज में द घटी, हाथ में २ घटी हृदय में द्यटी, नाभि में र घटी, गुह्येदिय में १० घटी, जंबा में ६ घटी और पैरों में ६ घटी क्रम से न्यास कर फलादेश करे ॥२८-२६॥

पुरुषाकृतिमूल्यद्धीफलम्— छत्त्रलाभः दिरोदेशे वदने पितृधातकम् । स्कन्धयोधूर्वहत्वं च वाहुयुग्मे त्वकर्मकृत् ॥ ३० ॥ हत्याकारः करद्दन्द्वे राज्याप्तिह् दये भवेत् । अरुपायुर्नाभिदेशे च मुह्ये च सुलमङ्कृतम् ॥ ३१ ॥ जङ्घायां भ्रमण्यातिः पादयोजीवितारपता । घटीफलं किल् योक्तं मृलस्य मुनिपुङ्गवैः ॥ ३२ ॥

पुरुवाकृति मूल के मस्तक की घटी में जन्म हो तो छत्र लाभ, मुख की घटी में पिता का नाश, कन्धे को घटो में भार होने वाला, भुक्ष की घटी में कुकमी, हाथ,की घटी में हिंसक, हदय की घटी में राज्य लाभ, नाभि की घटो में ऋत्पायु, गृह्येन्द्रिय की घटी में विचित्र मुख बाला, जंघा की घटी में घूमने वाला और पैरकी घटी में ऋत्पायु होता है इस तरह मुनिवयों ने मूल को घटियों में जन्मका फो कहा है ३०-३२

श्राश्चेषाघटीफलम्-

विज्ञेयं विद्युधैः सर्वं सार्पे तच्च विपर्ययात् ॥ ३३ ॥ अर्थ स्पष्ट है ॥ ३३ ॥

मूलाश्लेषयोर्ष्यहर्तपितमाह—
राक्षसो यातुषानश्च सोमः शुक्रः फण्णिश्वराः ।
पिता माता यमः कालो निश्वदेवा महेश्वरः ॥ ३४ ॥
शर्वाख्यश्च कुवेरश्च शुक्रो मेघो दिवाकरः ।
गन्धर्वो यमदेवश्च ब्रह्मा विष्णुर्यमस्तथा ॥ ३५ ॥
ईश्वरो विष्णुख्दौ च पवनो ग्रुनयस्तथा ।
पण्युखो भृङ्गिरीटी च गौरी नाष्ट्री सरस्वती ॥ ३६ ॥
पजापतिश्च मूलस्य त्रिश्रहै क्षण्णनायकाः ।
श्वापतिश्च मूलस्य त्रिश्रहै क्षण्णनायकाः ॥
श्वारलेषायां विषयंस्तां नामतुस्यफलपदाः ॥ ३७ ॥
स्वर्षं स्पष्ट है ॥ ३४-३७ ॥

# स्फुटार्थे मूलमुद्धतेवाचकम्—

| मुहुर्त  | मुद्धर्त स्वामी | मुहूर्त | मुद्धर्त स्वामी |
|----------|-----------------|---------|-----------------|
| 8        | राज्ञस          | १६      | दिवाकर          |
| 2        | यातुधान         | १७      | गन्धर्घ         |
| 3        | स्रोम           | १८      | यम              |
| 8        | ग्रुऋ           | 38      | ब्रह्मा         |
| ×        | फणीश्वर         | २०      | विष्णु          |
| Ę        | पिता            | २१      | यम              |
| G        | माता            | २२      | ईश्वर           |
| <b>G</b> | यम              | २३      | विष्णु          |
| 3        | कोल             | २४      | रुद्र           |
| 80       | विश्वेदेच       | २४      | पवन             |
| ११       | महेश्वर         | २६      | मुनि            |
| १२       | शर्च            | २७      | कार्तिकेय       |
| १३       | कुबेर           | २८      | भृङ्गरीटि       |
| १४       | ′ युक           | २६      | गौरी, सरस्वती   |
| १ध       | मेघ             | ३०      | प्रजापति        |

# गदागफलम्।

# श्राश्लेषानदायस्य सुद्धतेशचकम्-

| मुहुर्त | मुहूर्त स्वागी | मुहुर्त । | मुहूर्त स्वामी |
|---------|----------------|-----------|----------------|
| 3       | प्रजापति       | १६        | मेघ            |
| व       | गौरी, सरस्वती  | १७        | যুঙ্গ          |
| m       | भृङ्गरीटि      | १्द       | कुवेर          |
| 8       | कातिकेय        | 38        | दार्व          |
| ×       | मुनि           | २०        | महेश्वर        |
| ex      | पवन            | २१        | विश्वेदेच      |
| . (9    | रुद्र          | २२        | काल            |
| - 5     | विष्णु         | २३        | यम             |
| 8       | ईश्वर          | २४        | माता           |
| 90      | यम             | २४        | पिता           |
| ११      | विष्णु         | २६        | फणीश्वर        |
| १२      | व्रह्मा        | २७        | ग्रुक          |
| 83      | यम             | २८        | सोम            |
| १४      | गन्धर्घ        | 38        | यातुषान        |
| १४      | दिवाकर         | इ०        | राज्ञस         |

अग्रुभसुहूर्सफलम्-

राक्षसो यातुधानश्च पितृसंज्ञो यमस्तथा।

कालश्रेति मुहूर्तेशा जन्मकालेऽशुभाः स्मृताः ॥ ३८ ॥

पूर्वीक्त मुहर्तेशी में राज्ञ स. यातुधान, पिता, यम, काल, ये पांची मुहर्तेश जन्म काल में श्रशुभ हैं ॥ ३८ ॥

म्लवृत्तः—

वेदाः सप्त गजाः काष्ठाः खेटा वाणाश्च षट् शिवाः ।

मूलस्तम्भत्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फलं शिखा ॥ ३९ ॥

मूल नत्तत्र के आदि से ४ घटो जड़, ७ घटी स्तम्म, इ घटो त्वचा, १० घटो शाला, ६ घटो पत्र, ४ घटो फूल, ६ घटो फल और ११ घटो शिला में स्थापन कर मूलवृत्त वनावे ॥ ३६ ॥

मृलवृत्तफलम्— मृलवृक्षवियागेषु मङ्गलं हि फले दले।

अमङ्गलं तथा विद्याच्छेषभागेषु निश्चितम् ॥ ४० ॥ मूल इत के विमाग में यदि फल या पत्र को घड़ियों में जन्म हो

तो ग्रम फल श्रोर शेष भाग में श्रग्रम फल जानना चाहिए ॥ ४० ॥

मूलजातस्य श्रुभाशुभ्रम्-

पादे मुहुर्ते वेलायां हत्ते च पुरुषाकृतौ ।

अनिष्टम सुभाधिकये सुभाधिकये सुभं फलम् ॥ ४१ ॥

पूर्वोक्त चरण फल, मुद्दर्रफल, युक्त फल, पुरुषास्त्रति चक्रफल इन चारों फलों में शुभ फल अधिक हो तो शुभ, अशुभ फल अधिक हो तो अशुभ सममना चाहिए॥ ४१॥

वितुर्नदात्रजनमफ्सम्—

पितुर्म्रातुश्च नक्षत्रे प्रस्तिर्जायते यदि ।

तातं वा भ्रातरं ज्येष्टं रिष्टं स क्रुक्ते ध्रुवस् ॥ ४२ ॥ पिता या ज्येष्ट भाई के जन्म नज्ञत्र में जन्म हो तो पिता या ज्येष्ट

आई का अरिष् कारक होता है ॥ ४२॥

#### तथा जान्तिः-

मूलवच्छान्तिकं तत्र विधेयं हि विचक्तसौ:।

भूमिरत्नानि हेमार्झं देयं विषेषु भक्तितः ॥ ४३ ॥ पण्डितों के द्वारा मूल की तरह शान्ति करानी चाहिये। तथा ब्राह्मणों को भूमि, रत्न, सुवर्ण, अन्न दान देना चाहिये॥ ४३॥

म्लनचत्रजन्मफलम्--

सुखेन युक्तो धनवाहनाट्यो हिस्रो वलाट्य: स्थिरकर्मकर्ता । प्रतापितारातिजनो मनुष्यो मूले कृती स्याज्जननं प्रपन्नः ॥४४॥ मूलनत्त्रत्र में उत्पन्न मनुष्य सुखी, धन वाहन से युक्त, दुष्ट, बली, स्थिर कार्य करने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला और बुद्धिमान होता है ॥ ४४ ॥

पूर्वाबादनज्ञज्ञनमफलम्-

भूयो भूयस्तोयपाना तुरक्तो भोक्ता च बहा विवासः सुशीलः । नूनं संपज्जायते तस्य गाढा पूर्वापाढा जन्मभं यस्य पुंस: ॥४५॥ पूर्वाषाढ नत्तत्र में उत्पन्न मनुष्य वार वार पानी पोने के लिये श्रातुर, भोगी, वोलने में चतुर, सुशील श्रौर गहरी सम्पत्ति वाला होता है ॥ ४५ ॥

उत्तराषाढनवत्रजन्मफलम्--

दाता दयावान् विजयी विनीतः सत्कर्मकर्ता विश्वतासमेतः। कान्तासुतावाप्तसुखो नितान्तं वैश्वे सुवेषः पुरुषोऽभिमानी ॥४६॥ जिस का जन्म उत्तराषांढ नत्तत्र में हो वहदाता, दयावान् , विजयो, मम्र, उत्तम कार्य करने वाला, सामर्थ्य से युक्त, स्त्री-पुत्र के द्वारा सुखी, सुन्दर खौर श्रभिमानी होता है ॥ ४६ ॥

श्रमिजिजन्मफलम् —

श्रतिसुललितकान्तिं संमतः सज्जनानां ननु भवति विनीतश्चारकीर्तिः सुरूपः। द्विजवरसुरभक्तिर्व्यक्तवाङ्मानवःस्या दभिजिति यदि स्तिर्भूपितः स स्ववंशे।। ४७॥

श्रमिजित् नत्तत्र में उत्पन्न पुरुष श्रति सुन्दर, सज्जनों का स्नेही, नम्र, यशस्वी, देवता-ब्राह्मणों का भक्त, स्पष्ट बोलने वाला श्रीर श्रपने कुल में प्रधान होता है ॥ ४७ ॥

श्रवणनत्त्रजन्मफलम्—

शास्त्रानुरक्तो वहुपुत्रमित्रः सत्पात्रभक्तिर्विजितारिपक्षः ।

प्राणी पुराणअवणपवीणश्रेज्ञन्मकाले अवणं हि यस्य ॥४८

श्रवणा नत्तत्र में उत्पन्न पुरुष शास्त्र में निरत, वहुत पुत्र-मित्र वाला, सज्जनों का भक्त, शत्रुत्रों को जीतने वाला श्रीर पुराण श्रवण करने में प्रवीण होता है ॥ ४८ ॥

धनिष्ठानच्चत्रजन्मफलम्-

श्राचारदातादरचारुशीलो धनाधिशाली वलवान् कृपालुः।

यस्य प्रस्तौ च भवेद्धनिष्ठा महाप्रतिष्ठासहितो नरः स्यात् ॥४९॥

जिसका जन्म धनिष्ठा नज्ञ में हो वह सदाचारी, लोगों के ब्रादर करने में सुन्दर स्वभाव वाला, धनी, बली, दयालु ब्रीर ब्रत्यन्त मतिष्ठा से युक्त होता है ॥ ४६ ॥

शतभिषानचात्रजनमफलम्--

श्रीतभीक्रतिसाइसी सदा निष्ठुरो हि चतुरो नरो भवेत । वैरिणामतिश्रयेन दाक्णो वाक्णोडुनि च यस्य संभवः ॥ ५०॥

शतिमेषा नज्ञ में उत्पन्न मनुष्य शीत से डरने वाला, श्रिति साहसी, दानी, निष्ठुर, चतुर श्रीर शत्रुश्रों को नाश करने वाला होता है॥ ४०॥

पूर्वाधाद्रपदानस्त्रजनमफस्तम्— जितेन्द्रियः सर्वकलासु दक्षो जितारिपक्षः खलु यस्य नित्यस् । भवेन्यनीषा सुतरामपूर्वा पूर्वादिका भाद्रपदा प्रस्तौ ॥ ५१ ॥

पूर्वाभाद्र नदात्र में जिस का जन्म हो वह जितेन्द्रिय, सब कलाओं में कुशल, शत्रुओं को जीतने वाला और अपूर्व बुद्धि वाला होता है ४१

उत्तराभाद्रपदानचत्रजन्मफलम्— कुलस्य मध्येऽधिकभूषणां च नात्युचदेहः शुभकर्मकर्ता ।

यस्योत्तराभाद्रपदा च जन्यां धन्यो भवेन्मानधनो वदान्यः ॥५२॥

उत्तराभाद्र नक्तत्र में उत्पन्न मनुष्य कुल के वीच में श्रलङ्करण स्वरूप, मध्यम कद का, सुन्दर कर्म करने वाला, मानी, धनी, दानी श्रीर यहास्वी होता है ॥ ४२ ॥ रेवतीन ज्ञनमफलम-

चारुशीलविभवो जितेन्द्रियः सद्धनानुभवनैकमानसः।

मानवो ननु भवेन्महामती रेवती भर्वात यस्य जन्मभम् ॥ ५३ ॥

रेचती नक्तत्र में उत्पन्न पुरुष सुन्दर स्वभाव वाला, सुन्दर धन वाला, जितेन्द्रिय, नीति मार्ग से कमाने वाला और वड़ा वुद्धिमान होता है ॥ ४३॥

विनीतो धर्मशीलश्च सत्यवादी दृढत्रतः।

विद्याच्यसनशीलश्च जायते प्रथमांश्चके ।। १ ।।

जिस का जन्म राशि के प्रथम नवांश में हो वह नम्न, धर्मशील, सत्यवक्ता, दृढप्रतिज्ञ श्रीर विद्याम्यास करने वाला होता है ॥ १॥ द्वितीयनवांशजन्मफलम्—

उत्पन्नविभवो भोक्ता संग्रामेषु पराजितः। गन्धर्वप्रमदासक्तो जायते द्वितीयांशके ॥ २ ॥

जिस का जन्म द्वितीय नवांश में हो वह प्राप्त धन का भोग करने वाला, युद्ध में पराजित होने वाला श्रौर वेश्यागामी होता है॥ २॥ तृतीयनवमांशजन्मफलम्—

स्त्रीजितश्रानपत्यश्र मायायुक्तोल्पवीर्यवान् । वीरविद्याविचारज्ञो जायते तृतीयांशके ॥ ३ ॥ त्तीय नवांश में उत्पन्न मनुष्य स्त्री के दश में रहने वाला, सन्तित रहित, माया से युक्त, निर्वल और युद्ध विद्या को जानने वाला होता है ॥ ३ ॥

ञतुर्थनवमांशजनमफत्तम्— बहुश्लीसुभगः पूज्यो जलसेवी धनान्वितः । तृपसेन्यथनाऽमात्यश्चतुर्थांशे प्रजायते ॥ ४ ॥

चतुर्थ नवांद्य में उत्पन्न हो तो बहुत स्त्रो वाला, सुन्द्र, मावनीय, जल में विशेष प्रिय, धन से युक्त श्रोर राजा का संवक्त या राजमन्त्री होता है ॥ ४ ॥

पञ्चमनबमांशजनमफलम्--

वहुमित्रजनामात्यो वन्धुमित्रसुखान्वितः । महत्मितिष्ठामामोति संजातः पञ्चमांशके ॥ ५ ॥

पश्चम नवांश में उत्पन्न मगुष्य वहुत मित्र वाला, राजमन्त्री, वन्धु-मित्रों के सुख से युक्त, श्रोर ब्रङ्ग प्रतिष्ठित होता है ॥ ४ ॥

पष्ठनवमांशजन्मफलम्—

जितवैरिगणो वीरो दृढसौंहृदकारकः । जायते मण्डलाधीशो नरः पष्टांशकोद्भवः ॥ ६ ॥

षष्ठ नवांश में उत्पन्न पुरुष शत्रुओं को जीतने वाला, यह मित्र करने वाला, श्रीर मण्डलेश होता है ॥ ६ ॥

सप्तमन्वमांशजन्मकलम्— अव्याहताज्ञः सर्वत्र पृथ्वीनाथः कलायुतः ।

सेनापतित्वमामोति संजातः सप्तमांशके ॥ ७ ॥

सप्तम नवांद्य में जिल का जन्म हो चह सब जगह अपनी आशा को चलाने वाला, राजकला युक्त और सेनापति होता है ॥ ७ ॥

श्रष्टमनवभांशजनमफल्लम्— उदारघीः क्षितिरूयातो धनधान्यव्ययोदितः । कोपी दुर्जनतप्ताङ्गो नरो जातोऽष्ट्रमांशके ॥ ८ ॥ श्रष्टम नवांद्य में उत्पन्न पुरुष उदार वुद्धि वाला, भूमि में सर्वत्र बिख्यात, धन धान्य को व्यय करने वाला, कोधी श्रीर दुर्जनों से कप्ट पाने वाला होता है॥ ८॥

नवम नवमांशजनमफलम्— दीर्घजीवी प्रसन्नात्मा विद्याभ्यासी सदा सुखी। ज्ञाता धर्मी जनी मान्यो जायते नवमांशके।। १।। नवांश में जिस का जन्म हो, वह वहत दिन जीने वार्

नवम नवांश में जिस का जन्म हो, वह वहुत दिन जीने वाला, प्रसन्न मन वाला, विद्याभ्यास करने वाला, सदा सुखी, झानी, धर्मात्मा, धनी श्रीर माननीय होता है ॥ ६ ॥

श्रथ योगजन्मफलानि, तत्रादीविष्कम्भयोगजन्मफलम्— श्रथत्क्रान्तापुत्रमित्रादिसीख्यं स्वातन्त्र्यं स्यात्सर्वकार्यप्रसंगे । चञ्चदेहोत्पादने मानसं चेद्विष्कं भे वे संभवो यस्य जन्तोः ॥ १ ॥ धिष्कम्भ योग में उत्पन्न पुरुष सदा स्त्री पुत्र मित्रों से सुख पाने वाला, सव कार्य को करने में स्वतन्त्र और श्रपने शरीर को सुन्दर वनाने में तत्पर होता है ॥ १ ॥

## प्रीतियोगजन्मकलम्--

वक्ता चन्नद्रपसंपत्तियुक्तो दातात्यन्तं स्यात्प्रसन्नाननश्च । जातानन्दः सद्दिनोद्रप्रसंगाद्धर्मप्रीतिः प्रीतिजन्मा मनुष्यः ॥ २ ॥ प्रीति योग में जिस का जन्म हो दह बोलने वाला, सुन्द्र स्वरूप बाला, सम्पत्ति युक्त, अत्यन्त दाता, प्रसन्न मुख, सज्जनों के आनन्द से स्वयं आनन्दित होने वाला और धर्म में प्रीति रखने वाला होता है ॥२॥ आयुष्मान् योगजन्मफलम्—

श्रर्थाप्त्यर्थं साहसैरिन्वतश्च नानास्थानोद्यानयानप्रहित्तः ।

यस्यायुष्पान् संभवे संभवेद्दे स्यादायुष्पान्मानवो मानयुक्तः ॥३॥

श्रायुष्पान् योग में उत्पन्न पुरुष धनोपार्जन के लिये साहस करने

वाला, श्रानेक स्थान के वर्गाचे में जाने वाला, दीर्घायु श्रोर मानी
होता है ॥ ३ ॥

### सौभाग्ययागजन्मफलम्-

ज्ञानी धनी सत्यपरायणः स्यादाचारशीलो वलवान् विवेकी ।
सुश्लाघ्यसौभाग्यविराजमानः सौभाग्यजन्मा हि महाभिमानी ॥४॥
सौभाग्य योग में उत्पन्न मनुष्य ज्ञानी, धनी, सत्यवका, सदाचारी,
वलवान् , विवेकी, सुन्दर सौभाग्य से युक्त और बड़ा अभिमानी
होता है ॥ ४॥

#### शामनयोगजनमफलम्-

सत्वरोतिचतुरः सदुत्तरश्चारुगौरवयुतश्च सन्यतिः ।

नित्यशोभनविधानतत्परः शोभनो भवति शोभनोद्भवः ॥ ५ ॥

शोभन योग में उत्पन्न मनुष्य जल्दो उत्तर देने में चतुर, सुन्दर,
गौरवी, सुन्दर वुद्धि चाला, श्रौर प्रतिदिन श्रच्छा काम करने वाला
होता है ॥ ४ ॥

#### श्रतिगराडयोगजन्मफलम्-

सदा मदो यो गलस्क् सरोवो विशालवक्त्राङ्घिरतीव धूर्तः । किलिपियो दीर्घहर्मनुष्यः पाखण्डिकः स्यादितगण्डजातः ॥ ६ ॥ अतिगण्ड योग में उत्पन्न मनुष्य सर्वदा अहङ्कार युक्त, कण्ड रोगी, कोबी, वहुत बड़े हाथ पैर बाला, अतिधूर्त, क्रगड़ाल, बड़ी ठोड़ी बाला और पाखण्डी होता है ॥ ६ ॥

## सुकर्मयोगजन्मफलम्--

हृष्टः सदा सर्वकलाप्रवोणः ससाहसोत्साहसमन्वितश्च । परोपकारी सुतरां सुकर्मा भवेत्सुकर्मा परिस्नुतिकाले ॥ ७ ॥

सुकर्मा योग में उत्पन्न मनुष्य सदा श्रानन्द युक्त, सब कलाओं में कुशल, साहसी, उत्साही, परोपकारो श्रीर सुन्दर कर्म करने वाला होता है ॥ ७ ॥

#### घृतियोगजन्मफलम्-

**माज्ञो वदान्यः सततं महृष्टः श्रेष्ठः सभायां चपलः सुज्ञीलः ।** 

नयेनयुक्तो नियमेन घृत्या घृत्याह्वये यस्य नरस्य जन्म ॥ ८ ॥ धृति योग में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, दाता, सदा ग्रानन्द युक्त, समा में श्रेष्ठ, चश्चल, सुन्दर म्चभाव वाला, नीति नियम श्रीर धैर्य से युक्त होता है ॥ ८ ॥

ग्रलयोगजन्मफलम्--

नरो इरिद्रामयसंयुतश्च सत्कर्मविद्याविनयैर्विरक्तः।

यस्य प्रस्तिर्यदि शूलयोगे शूलव्यथा तस्य भवेत्कदाचित् ॥ ९ ॥ शूल योग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र, रोग युक्ः सुन्दर कर्म, विद्या, विनय इन सर्वों से रहित श्रोर कदाचित् शूल रोग से पोड़ित होता है ॥ ६॥

गगडयोगजन्मफलम्--

धूर्तः सुद्दत्कार्यपराङ्मुलश्च क्रेजी विशेपात्पम्बस्वभावः । चेत्संभवे यस्य भवेच गण्डः प्रचण्डकोपः पुरुषः प्रदिष्टः ॥१०॥ गण्ड योग में जिस का जन्म हो वह धूर्त, मित्र कार्य को नहीं करने चाला, क्लेश युक्त, कठोर स्वभाव वाला श्रोर वड़ा कोवी होता है ॥ १०॥

वृद्धियोगजनमफलम्--

सुसंग्रहमीतिरतीव दक्षो धनान्वितः स्यात्क्रयविक्रयाभ्यास् । प्रसूतिकाले यदि यस्य दृद्धिर्भाग्याभिदृद्धिर्नियमेन तस्य ॥११॥ वृद्धि योग में उत्पन्न मनुष्य संग्रह करने में श्रधिक प्रेम रखने वाला, श्रति चतुर, क्रय विक्रय के द्वारा धनी श्रोर वड़ा क्रोधी होता है ॥११॥

ध्रुवयोगजनमण्डम्—
निश्वला हि कमला सदालये संभवेच वदने सरस्वती।
चारुकोर्तिरिप चेद्रध्रुवं तदा चेद्रध्रुवो भवति यस्य संभवे ॥१२॥
ध्रुव योग में जिस का जन्म हो उस के गृह में सदा लदमी स्थिर
रहती है, मुख में सरस्वती रहती है, श्रौर निश्चल कोर्ति होती है ॥१२॥
व्याघातयोगजनमण्डम्

क्रूरोऽल्पदृष्टिः कृपया विहीनो महाहतुः स्यादपवादवादी ।

असत्यतावीनियतीत मत्यों व्याघातजात: खलु घातकर्ता ।।१३॥ व्याघात योग में जिस का जन्म हो वह कर, थोड़ी दृष्टि वाला, निर्देशी, बड़ी ठोड़ी वाला, द्सरे का अपवाद वोलने वाला (निन्दक), असत्य वक्ता और हिंसक होता है ॥ १३॥

हबण्योगजन्मफलम्-

सुिकायगात्रः कृतशास्त्रयत्नः सुरक्तभूषावसनानुरक्तः ।

प्रमृतिकाले यदि हर्पणश्चेत्स मानवो वै रिपुकर्पणः स्यात् ॥१४॥ हर्पण योग में उत्पन्न मनुष्य कोमल रारीर घाला, शास्त्र का अभ्यास करने वाला, लाल वस्त्र और अलङ्करण में प्रेम रखने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ॥१४॥

वज्रयोगजनमफलम्-

सुधीः मुबन्धुर्गुणवान्महौजाः सत्यान्त्रितो रत्नपरीक्षकः स्यात् । चेत्संथवे यस्य च बज्जयोगः सवज्जयुक्तोत्तमभूपणाढ्यः ॥ १५ ॥

वज्र योग में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर वृद्धि वाला, सुन्दर वन्धु वाला, गुणवान, महावली, सत्यवका, रत्नीं को परीजा करने वाला, और हीरायुक्त भूषण धारण करने वाला होता है ॥ १४॥

सिद्धियोगजन्मफलम्-

उदारचेताश्रतुरः सुशीलः शास्त्रादरः सारिवराजमानः।

मस्तिकाले यदि यस्य सिद्धिर्भाग्याभिष्टद्धिः सततं हि तस्य ॥१६॥

सिद्धि योग में पैदा होने वाला उदार, चतुर, सुशोल, शास्त्र में आदर रखने वाला, तत्त्व को जानने वाला, श्रीर सदा अतिभाग्यशाली होता है ॥ १६ ॥

व्यतीपातयोगजनमफलम्--

षदारबुद्धिः पितृमातृवाक्ये गदार्तमूर्तिश्च कटोरचित्तः । परस्य कार्ये व्यतिपाततुल्यो नरः खलु स्याद्रचितिपातजन्मा ॥१७॥ व्यतीपात योग में उत्पन्न पुरुष माता पिता के बचनों में हर्ष पूर्वक रहने वाला, रोगी, कठोर श्रीर दूसरे के कार्य में वावा डालने बाला होता है ॥ १७॥

वरायान् योगजनमफलम्-

उत्पन्नभोक्ता विनयोपपन्नो द्रव्याल्पता-सद्व्ययतासमेत:।

सुकर्मसौजन्यतया वरीयान् भवेद्वरीयान् प्रभवे हि यस्य ॥१८॥

वरीयान् योग में उत्पन्न प्राप्त को भोगने वाला, नम्रता युक्त, थोड़ा धन रहने पर भी समीचीन व्यय करने वाला, सुन्दर कर्म श्रीर सुज-नता से श्रेष्ठ होता है ॥ १८ ॥

परिघयोगजन्मफलम्-

असत्यसाक्षीपतिभूर्वहूनां व्यक्तात्मकर्मा क्षमया विहीनः।

दक्षोऽल्पभक्षो विजितारिपश्चस्त्वधर्षितो वै परिघोद्भवः स्यात्।।१९।

परिघ योग में उत्पन्न पुरुष श्रसत्य गवाही देने वाला, बहुती का जमानतदार, अपने कर्म को स्पष्ट करने वाला, समा से रहित, चतुर, ग्रत्पमोक्ता, रात्रुत्रों को जीतने वाला ग्रीर दुर्धर्ष होता है ॥ १६ ॥

शिवयोगजनमफलम-

सन्पन्त्रशास्त्राभिरतो नितान्तं जितेन्द्रियश्वारुशरीरयष्टिः ।

योगः शिबो जन्यनि यस्य जन्तोः सदा शिवं तस्य शिवपसाटातु ॥२०॥

शिव योग में उत्पन्न मनुष्य मन्त्रशास्त्र का शाता, जितेन्द्रिय, सुन्दर शरीर वाला श्रीर शिव जी की प्रसन्तता से सदा हुशल से

युक्त होता है ॥ २०॥

सिद्धयोगजन्मफलम्-जितेन्द्रियः सत्यपरोऽतिगौरः सर्वेषु कार्येष्वतिकोविदश्च ।

अवेत्त्रसूतौ यदि सिद्धियोगः सिद्धचन्ति कार्याणि कृतानि तस्य ॥२१॥

सिद्ध योग में उत्पन्न मनुष्य सत्यवता, ग्रत्यन्त गौर, सब कार्य को जानने बाला और अनेक कार्य को सिद्ध करने वाला होता है॥२१॥

साध्ययोग जन्मफलम्

नूनं विनीतश्रतुरः गुहासः स्वकार्यदक्षो जितशत्रुपक्षः ।

8 जा०

सन्मन्त्रविद्याविधिनैव सर्वं संसाधयेत्साध्यभवो हि दक्षः ॥ २२॥ साध्य योग में उत्पन्न पुरुष नम्र, चतुर, हास्य युक्त, श्रपने कार्य में कुदाल, दानुश्रों को जीतने वाला, श्रीर मन्त्रविद्या के विधि से सव कार्यसाधन करने वाला होता है ॥ २२॥

शुभयोगजः मफलम्

शुभवारः शुभवाग्विलासः शुभस्य कर्ता शुभलक्षणश्च । शुभोपदेशं कुरुते नराणां यस्य प्रसृतौ शुभनामयोगः ॥ २३॥

शुभ योग में उत्पन्न पुरुष शुभ कार्य करने वाला, सुन्दर वचन वोलने वाला, शुभ लक्षण से युक्त श्रीर मनुष्यों के वोच में सुन्दर उपदेशक होता है ॥ २३ ॥

शुक्लगोग जनमफलम्-

जितेन्द्रियः संत्यवचा महोजा वाग्वादसंग्रायजयाभ्युवेतः । सन्मानशुक्काम्बरधारणेच्छुः शुक्कोद्भवो वै भयसंयुतः स्यात् ॥२४॥

शुक्क योग में उत्पन्न वालक जितेन्द्रिय, सत्यवका, महावली, वार-विवाद श्रोर संग्राम में विजयी, सन्मान श्रोर स्वच्छ वस्त्र धारण को इच्छा रखने वाला, तथा धनी होता है ॥ २४॥

ब्रह्मयोगजन्मफलम्-

विधाभ्यासे पीतिरत्यन्तचेता नित्यं सत्याचारजाताद्रश्च ।

शान्तो दान्तो जायते चारुकर्मा ब्रह्मायोगः संभवे यस्य पुंसः ॥२५॥

ब्रह्म योग में उत्पन्न पुरुष विद्याभ्यास में श्रत्यन्त प्रेम रखने वाला, सहदय, सत्य श्रोर सदावार से श्रादर पाने वाला, शान्त, दाता श्रोर सुकार्य करने वाला होता है ॥ २४ ॥

पेन्द्रयोग जनमफलम्-

प्राज्ञो वलीयान् वपुलामलश्रीयुक्तः कफात्मा हि भवेन्यहौजाः । निजान्वये वै मनुजो नरेन्द्रस्त्वैन्द्रोद्भवश्रास्तरप्रभावः ॥ २६ ॥ पन्द्र योग में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, बस्लो, श्रिष्टिक निर्दुष्ट निर्दार बाला, कफी, तेजस्वी श्रोर श्रपने कुल में राजा के समान प्रभाव वाला होता है ॥ २६ ॥

वैधृतियोगजन्मफलम्-

चंचलश्र कुटिलः खलमैत्रः नास्त्रभिक्तरहितो हतिचत्तः ।
साध्वसे मनसि तस्य नो धृतिर्वेधृतिर्भवति यस्य जन्मिन ॥२०॥
बेधृति योग में उत्पन्न होने वाला चञ्चल, चुगलखोर, दुछलोगों
के साथ मित्रता करने वाला, शास्त्र के ऊपर श्रविश्वास रखने वाला,
हृद्यशूच्य श्रीर भय की वात में धीरतारहित होता है ॥ २७ ॥
श्रथ करणजन्मफलम्—

तत्रादी वचकरणजन्मफलम्-

कामी दयालुर्व लवान् सुशीलो विचस्तराः शीघ्रगतिः सभाग्यः। वचाभिधाने जननं हि यस्य नानाविधा तस्य भवेत्सुसंपत् ॥ १॥ वच करण में उत्पन्न मनुष्य कामी, दयालु, वलचान्, सुशील, पण्डित, जल्दो चलने वाला, भाग्यवान् श्रीर सव सम्पत्तियों से युक्त होता है ॥ १॥

वालवकरणजन्मफलम्-

श्रूरतातिविलसद्भलवत्तासंयुतो भवति चार्शवलासः ।

कान्यकृद्वितरराप्रयायश्रेद्धालवेऽमलमितश्च कलाजः ॥ २ ॥ वालव करण में जिसका जन्म हो वह ग्रूर, वलो, सुन्दर, विलास करने वाला, काञ्च कर्ता, दाता में श्रष्ठ, वुद्धिमान् और कलाश्रों को जानने वाला होता है ॥ २ ॥

कौलवकरणजन्मफलम्-

कामी प्रगल्भोऽभिषतो बहूनां नूनं स्वतन्त्रो बहुमित्रसौख्यः । वलान्वितः कोमलवाग्विलासः श्रेष्ठः कुले कौलवजातजन्मा ॥३॥ कौलव करण में उत्पन्न पुरुष कामी, ढीठ, सवों का प्रिय, स्वतन्त्र, बहुत मित्रों से युक्त, बलवान्, कोमल बोलने वाला श्रोर श्रेष्ठ कुल में पैदा हुश्रा होता है ॥ ३॥

### श्रथ तैतिलकरणजन्मफलम्

चारकोमलकलेवरशाली केकिलालसमनाश्च कलाज्ञः।

वाग्विलासकुशलोऽतिसुशीलस्तैतिले विमल्यीश्चलदक् स्यात् ॥४॥ तैलिल करण् में जन्म हो तो सुन्दर् श्रीर कोमल शरीर चाला, कीड़ा विलास करने में चतुर, कलाश्रों को जानने वाला, योलने में कु-शल, सुशोल, निर्दोष बुद्धि वाला श्रीर चञ्चल दृष्टि वाला होता है ॥४॥ गरकरणजन्मफलम्—

परोपकारे विहितादरश्च विचारसारश्चतुरो जितारिः। श्रूरोऽतिधीरः सुतरामुदारो गरे नरश्चारुकलेवरश्च ॥ ५॥

गर करण में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, विवेकी, चतुर, शतुओं को जीतने चाला, शूर, अत्यन्त धीर, वड़ा उदार और सुन्दर शरीर चाला होता है ॥ ४॥

विण्डिकरणुजन्मफलम्-

कलाप्रवीण: सुतरां सहास: पाज्ञो हि सन्मानसमन्वितश्च ।
प्रस्तिकाले विणिजं हि यस्य वाणिज्यतोर्थागमनं हितस्य ॥६॥
विणिज करण में उत्पन्न मनुष्य कलाग्रों में निषुण, अत्यन्त हँस-सुख, पण्डित, सम्मान युक्त, श्रौर वाणिज्य से धनोपार्जन करने वाला

होता है ॥ ६ ॥

विधिकरणजन्मफलम्-

चारुवक्तचपलो वलशाली हेलयासिद्रितारिकुलश्च । जायते खलमतिर्बहुनिद्रा यस्य जन्मसमये खलु भद्रा ॥ ७ ॥

विष्टि करण में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर मुख वाला, चञ्चल, बली, श्रनायास शत्रुश्रों को जीतने वाला, दुष्ट वुद्धि श्रीर श्रधिक सोने वाला होता है ॥ ७ ॥

#### शकुनिकरणजन्मफलम्-

त्रतिसुलितबुद्धिर्मन्त्रविद्याविधाने गुणगणसम्बेतः सर्वदा सावधानः। नसुजनसृतसख्यःसर्वसौभाग्ययुक्तो भवति शकुनिजन्मा शाकुनङ्गानशीलः शकुनि करण में उत्पन्न पुरुष मन्त्रशास्त्र को जानने वाला, गुणों से युक्त, सदा सावधान रहने वाला, वहुत मित्र करने वाला, सब सौमाग्य से युक्त और शकुनशास्त्र को जानने वाला होता है ॥ ⊏ ॥

चतुष्पद्वःरणजन्मफलम्—

नरः सदाचारपराङ्ग्रुखः स्यादसंग्रहः क्षीणज्ञरीरयष्टिः। चतुष्पदे यस्य भवेत्प्रस्तिश्चतुष्पदात्सच्वयुतो मनुष्यः ॥ ९ ॥ चतुष्पद करण में उत्पन्न मनुष्य सदाचार से रहित, संग्रह से रहित, दुर्वल ग्रीर पश्चग्रों से सब प्रकार सुखी होता है ॥ ६ ॥

नागकरणजन्मफलम्—

दुःशोलवक्रचलनो वलवान्खलात्मा कोपानलाहतमतिः कलिकृत्कुलोत्थैः। द्रोहात्कुलक्षयभवादितदीर्घकाले जातो हि नागकर्खे रखरङ्गधीरः॥१०॥

नाग करण में उत्पन्न पुरुष दुर्जन, कर, चश्चल, वली, दुए हृद्य, कोच से नए दुद्धि बाला, कुकर्म करने बाला, भगड़ाल, द्रोह से कुल का नाश करने बाला श्रीर युद्धप्रिय होता है ॥ १० ॥

किस्तुझकरणजन्मफखम्-

धर्मेप्यधर्मे समतामतेः स्यादंगेप्यनंगे विवलत्वसुच्चैः।

यैज्याममैज्यां स्थिरता न किंचित्किस्तुष्टनजातस्य हि मानवस्य ॥११।

किश्तुचन करण में उत्पन्न मनुष्य धर्म, ग्रधर्म दोनों में समान बुद्धि दाला, कामी, निर्वल, मित्र श्रीर शत्रु दोनों में श्रस्थिर वुद्धि वाला होता है ॥ ११ ॥

#### गण्डान्तजन्मफलम्--

पौष्णादिगण्डान्तभवो हि मर्त्यः क्रमेण पित्रोरशुभोऽग्रजस्थः । जातस्य सत्यं विविधे प्रजातः सर्वाभिघातं कुरुते वदन्ति ॥ १॥

रेवती आदि नवजों के तीन प्रकार के गण्डान्त (नवज गण्डान्त, तिथि गण्डान्त और लग्न गण्डान्त) में जिस का जन्म हो, वह क्रम से पिता, माता और ज्येष्ठ भ्राता का नाश करता है—श्रर्थात् नवज

गण्डान्त में पिता, तिथि गण्डान्त में माता श्रीर लग्न गण्डान्त में माता का नाश करता है।

यदि तीनों गण्डान्त में जन्म हो तो कुल का नाश करता है ॥१२॥

श्रथ गण्जन्मफलम्-तत्रादौ देवगण्जन्मफलम्-

मुस्वरश्च सरलोक्तिमितः स्यादल्पभोजनकरो हि नरश्च । जायते सुरगरोन्यगुणज्ञः सुज्ञविणतगुणो द्रविणाट्यः ॥ १ ॥

देव गण में उत्पन्न मतुष्य सुन्द्र स्वर वाला, कोमल वता, स्वच्छ दुद्धि, थोड़ा भोजन करने वाला, श्रति गुणग्राही, गुणी श्रीर धनी होता है ॥ १ ॥

मनुष्यगण्जन्मफलम्-

देवाद्विजर्चाभिरतोभिमानी धनी दयालुर्वलवान्कलाज्ञः।

प्राज्ञः सुकान्तिः सुखदो वहूनां मर्त्यो भवेन्मर्त्यगरो प्रस्तः ॥२॥
मनुष्य गण में उत्पन्न देवता श्रोर ब्राह्मण का भक्त, श्रिभमानी,
धनी, द्यालु, वली, कलाश्रों को जानने वाला, पण्डित, सुन्दर तथा
बहुतों को सुख देने वाला होता है ॥ २॥

रावसगण्जनमफलम्-

अनल्तजल्पश्च कठोरचित्तः स्यात्साइसी क्रोधपरोद्धतश्च ।

दुःशीलदृत्तः कलिकृद्वलीयान् रक्षोगणोत्पन्ननरो विरोधी ॥ ३॥ राज्ञस गण में उत्पन्न मनुष्य बहुत बोलने बाला, कटोर चित्त बाला, साहसी, कोधी, उद्धत, नुरे स्वभाव बाला अगड़ाल, बली और सोगों का विरोधी होता है॥ ३॥

श्रथ सन्नफलम् , तत्रादौ मेषसम्नजन्मफलम्— चण्डाभिमानी गुणवान् सकोपः सुदृद्दिरोधी च सखा परेषाम् । पराक्रमपाप्तयशोविशेषो मेषोदये यः पुरुषोऽतिरोषः ॥ १ ॥

मेष लग्न में उत्पन्न मनुष्य बढ़ा अभिमानी, गुणी, कोघी, अपने मित्रों का विरोधी, दूसरे का स्वयं मित्र और अपने पराक्रम से यश पाने वाला होता है ॥ १ ॥

#### ज्ञया वृचलञ्जनमफलम्—

गुणाग्रणी स्याद द्रविणेन पूर्णी भक्तो गुरूणां हि रसपियश्च । धोरश्च शूर: पियवाक् प्रशान्त: स्यात्पूरुषो यस्य दृषे विलग्ने ॥२॥ वृष लग्न में उत्पन्न पुरुष गुणीजनों में श्रेष्ठ, धन से युक्त, गुरुजनों का भक्त, युद्ध में प्रेम रखने वाला, धीर, शूर, प्रिय वोलने वाला श्रीर शान्त होता है ॥ २ ॥

#### मिथुनलयजन्मफलम्-

भोगी वदान्यो वहुपुत्रियतः सुगृहमन्त्रः सथनः सुत्रीलः । तस्य स्थितिः स्यान्तृपसिन्नियाने लग्ने भवेद्वे मिथुनाभिधाने ॥३॥

मिथुन लग्न में जिस का जन्म हो वह भोगी, दाता, वहुत पुत्र मित्र वाला, मनस्वी, धनी, सुन्दर स्वभाव वाला, श्रीर राजा के समीप रहने वाला होता है ॥ ३॥

## कर्कलम्नजन्मफलम्--

मिष्टान्नभ्रक् साधुरतो विनीतो विलोमबुद्धिर्जलकेलिकीलः । प्रकृष्टसारोऽतितरामुदारो लग्ने कुलीरे हि नरा भवेद्यः १। ४॥

कर्क लग्न में जिस का जन्म हो वह मिएाच भोजन करने वाला, साधुओं में निरत, नम्र, चञ्चल बुद्धि वाला, जल में खेल करने वाला, तत्त्व को ग्रहण करने वाला श्रीर श्रति उदार होता है ॥ ४॥

## सिंहलग्नजातफलम्-

कृशोद्रश्वारूपराक्रमश्व भोगी भवेदल्पसुतोल्पभक्षः। सञ्जातबुद्धिर्मनुजोभिमाने पश्चानने सर्ज्जनने विलग्ने ॥ ५॥

जिस का जन्म सिंह लग्न में हो वह दुर्वल कमर वाला, सुन्दर पराक्रमी, भोगी, थोड़े पुत्र वाला, थोड़ा भोजन करने वाला श्रीर श्रभिमान युक्त बुद्धि वाला होता है ॥ ४ ॥

कन्यालग्नजानफलम्-

कामक्रीडासद्गुणज्ञानसन्वकौशल्याचैः संयुतः सुप्रसन्नः ।

लग्नं कन्या यस्य जन्यां जघन्यां कन्यां श्रीराब्धेरवाप्नोति नित्यम् ॥६॥ जिस का कन्या लग्न में जन्म हो वह कामी, गुणी, ज्ञानी, कार्यों में कुशल, प्रसन्न श्रौर नित्य लक्ष्मी युत होता है ॥ ६ ॥

तुलालग्नजातफलम्— गुणाधिकत्वादः द्रविणोपलब्धिर्वाणिज्यकर्मण्यतिनेपुणत्वम् । पद्मालया तिमलये न लोला लग्नं तुला चेत्स कुलावतंसः ॥७॥ तला लग्न में उत्पन्न मनुष्य गुणों के वाहुत्य से द्रव्य लाश करने वाला, वाणिज्य में त्राति कुशल, स्थिर लक्मी वाला और कुल में सुवन होता है ॥ ७॥

वृधिकलग्रजातफलम्-

शूरो नरोऽत्यन्तविचारसारोऽनवद्यविद्याधिकतासमेतः । पस्तिकाले किल लग्नशाली भवेदलिस्तस्य किल: सदैव ।।८।। वृध्यिक लग्न में उत्पन्न मनुष्य शूर, अत्यन्त विचारी, निर्दुष्ट निद्या से युक्त श्रोर भगड़ा में सदा फँसा रहता है ॥ ८ ॥

धनुर्लग्नजातफलम्-

प्राज्ञश्च राज्ञः परिसेवनज्ञः सत्यप्रतिज्ञः सुतरां मनोज्ञः।

सुज्ञः कलाज्ञश्र धनुर्विधिज्ञश्रेन्नुर्धनुर्यस्य जनुस्तनुः स्यात् ॥६॥

धतु लग्न में उत्पन्न पुरुष पण्डित, राजसेवा को जानने वासा, दढ संकल्प चाला, श्रित सुन्दर, ज्ञानी. कलाओं को जानने वाला श्रीर धनुर्विद्या को जानने वाला होता है ॥ ६ ॥

मकरलग्रज तफलम् -कठिनम्तिरतीव शठः पुमान्तिजमनोगतक्कद्वं बहुसन्तितः। सुचतुरोऽपि च लुब्धतरो वरो यदि नरो मकरोदयसम्भवः ॥१०॥ मकर लग्न में पैदा हुआ मनुष्य कुरूप, धूर्त, मनमानी कार्य करने वाला, बहुत सन्तित बाला, बड़ा चतुर श्रीर श्रत्यन्त लोभी होता है १०

कुम्भलयजातफ्लम् लोलस्वान्तोऽत्यन्तसञ्जातकामश्रंचदेहः स्नेहकुन्मित्रवर्णे । सस्यारम्भः सम्भवैर्युक्सदम्भश्चेत्स्यात्क्रम्भे सम्भवो यस्य लग्ने ॥११॥

कुम्भ लग्न में उत्पन्न प्रमुख्य चञ्चल चित्त वाला, श्रांत कामी, सुन्दर देह वाला, प्रिजों से स्नेह करने वाला, धान्यों का उपार्जन करने वाला श्रोर श्राडम्बरी होता है।। ११॥

मीनलयजातफलम्-

दक्षोऽल्पमक्षोऽल्पमनोभवश्च सद्रत्नहेषा चपलोऽतिपूर्तः । स्याना च नानारचनाविधाने पीनाभिधाने जनने विलग्ने ॥१२॥ मीन लग्न में उत्पन्न मनुष्य चतुर, थोड़ा भोजन करने वाला, श्रव्य कामी, रत्न-सुवर्ण से युक्त, चश्चल, धूर्त श्रीर श्रनेक चीजों को बनाने वाला होता है ॥ १२॥

श्रथ पूर्वोक्तफलतारतस्यमाह—

भवेदलं लग्नवलं यथोक्तं विलग्नकाले प्रवले प्रस्तौ । तस्मिन्वलोने यदि वा विलग्ने युक्तेक्षिते क्रूरलगस्तथालपम्।।१३॥ अगर लग्न वलो हो तो पूर्वाक फल पूर्ण और निर्वल होतो पूर्वीक फल अलप देता है।।१३॥

पूर्वोक्त संवत्सर श्रादि फलप्राप्ति का समय इस तरह कल्पना करना चाहिए। जैसे सादन वर्पपित की दशामें संवत्सर फल की श्रीर सूर्यदशा में श्रयनफल, श्रृतुफल की प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ मासपित की दशा में मासफल की प्राप्ति, चन्द्रमा की दशा में गणफल, नवत्रफल. पचफल, सूर्य की महादशा के मध्य चन्द्रान्तर्दशा में तिथि फल, करण फल, वारेश को दशा में वारफल, रिव, चन्द्र दोनों में जो वलवान हो उस की दशा में योगफल, लग्नस्वामी की दशा में लग्न फल, भाव स्वामी की दशा में भाव फल श्रीर राशीश की दशा में राशि फल की प्राति होती है ॥ १४-१६॥

डिभाष्यचक्रम्—

हिम्भाख्यचके रिवभाच भानां त्रयं न्यसेन्सूर्धिन मुखे त्रयं च।
दे स्कन्धयोर्दे भुजयोर्द्धयं च पाणिद्धये वक्षसि पश्च भानि ॥ १॥
नाभौ च लिङ्गे च तथेकमेकं दे जानुनोः पाद्युगे भपट्कम्।
पुंसां सदा वै परिकल्पनोयं मुनिपवर्थैः फलामुक्तमत्र ॥ २ ॥

रिव जिस नज्ञ में वर्तमान हो उस से ३ नज्ञ शिर में, ३ नज्ञ मुख में, २ नज्ञ दोनों कन्धों में, २ नज्ञ दोनों भुजाओं में, २ नज्ञ दोनों हाथों में ४ नज्ञ वज्ञःस्थल में, १ नज्ञ नाभि में, १ नज्ञ लिङ्ग में, २ नज्ञ दोनों हाथों में ४ नज्ञ वज्ञःस्थल में, १ नज्ञ नाभि में, १ नज्ञ लिङ्ग में, २ नज्ञ दोनों जङ्ग में और ६ नज्ञ दोनों पैरों में स्थापन कर नराकार डिम्म चक्र चनाने से जिस श्रङ्ग में जन्म नज्ञ पड़े उस का फल वच्यमाण रीति से समक्षे॥ १-२॥

र्डिभाष्यचक्रे मस्तकनत्तत्रफलमाह— सद्रवचामीकरचारुवस्न विचित्रवालव्यजनातपत्रैः । विराजमानो मनुजो नितान्तं मौलिस्थले भं नलिनियभोश्रेत् ॥

डिम्भचक के मस्तक में जन्म नज्ञत्र पड़े तो रत्न, सुवर्ण, सुन्द्र वस्त्र, विचित्र चामर छत्र आदि राजचित्नों से विराजमान होता है ॥३॥

मुखनचत्रफलम्—

मिष्टाशनानां शयनासनानां भोक्ता च वक्ता सततं प्रसन्नः। स्मिताननो ना वदनानुयातं भानोर्भवेद्धः जनने हि यस्य ॥ ४ ॥

यदि मुख में जन्म नत्तत्र पहें तो भिष्टान्न भोजन करने वाला, सुन्दर शय्या पर सोने वाला ग्रौर हॅसमुख होता है ॥ ४ ॥

#### स्कन्धनज्ञकलम्—

ह्वांशको वंश्वविभूषणश्च महोत्सवार्थं प्रथितः प्रतापी । नरोऽतिश्वरोऽतितराम्रदारो दिवाकरोडस्थितमंसके चेत् ॥ ५॥

यदि स्कन्ध में जन्म नत्तत्र पड़े तो ऊँचा कन्धा वाला, कुल में प्रधान, उत्सव करने से विख्यात, प्रतापो, ग्रूर श्रीर उदार होता है ॥४॥

भुजनत्तत्रफलम्— त्यक्तस्वदेशः पुरुषो विशेपाद्गर्गोद्धतः शौर्ययुतो नितान्तम् । विदेशवासाप्तमहत्प्रतिष्ठो मार्तण्डभं वाहुगतं प्रस्तौ ॥ ६ ॥

यदि भुज में जन्म नज्ञत्र पड़े तो विदेश में रहने वाला, वहुत गौरवी, पराक्रमी श्रीर विदेशवास से विशेष प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ६ ॥

पाणिनज्ञफलम्-

वदान्यतासद्वगुणवर्जितश्च पण्यादिरत्नादिपरीक्षकश्च । सत्यानृताभ्यां सहितो हि मत्यों दिवामणेर्भं यदि पाणिसंस्थम् ॥७॥

यदि हाथ में जन्म नवत्र पड़े तो दान और गुण से हीन, वाजार में रत्न की परीचा करने वाला तथा सत्य मिथ्या दोनों से युक्त होता है ॥ ७॥

चत्तःस्थलनत्त्रफलम्-

भूपालतुल्यः स्वकुले सुशीलो वालो विशालोत्तमकीर्तिशाली । । । शास्त्रे प्रवीणः परिस्नुतिकाले वक्षस्थले चेन्नलिनीशमं स्पात् ॥ ८॥

यदि वत्तःस्थल में जन्म नत्तत्र पड़े ते। श्रपने कुल में राजा के समान, सुशील, बड़े उत्तम यश वाला श्रीर शास्त्रमें प्रवीण होता है ॥८॥

नाभिनचत्रफलम्— क्षमासमेतो रणकर्मभीरुः कलाकलापाकलनैकशीलः । धर्मपृष्टत्तिः सुतराम्रुदारो नाभीसरोजेम्बुजवन्धुताराः ॥ ९ ॥

यदि नाभि में जन्म नजन पड़े ते। जमा शील, रण में डरपेक, कलाओं में कुशल, धर्मवुद्धि श्रीर अत्यन्त उदार है।ता है ॥ १॥

### लिङ्गनच् त्रफलम्--

कन्दर्पधुर्योज्ज्ञितसाधुकर्मा सङ्गोतनृत्याभिक्वः कलाज्ञः।

चेजन्मकाले निल्नीशमं स्याद्रगुद्यस्थले सोऽतुलकीर्तियुक्तः ॥१०॥

यदि लिङ्ग में जन्म नत्तत्र पड़े ते। कामी, सत्कर्म से हीन, नृत्य गीत श्रादि का स्नेही, कलाओं में कुशल श्रीर विशेष यशस्वी होता है ॥१०॥

जानुस्थनचत्रफलम्--

नानादेशानेकथा सम्प्रचारः कय्योत्साहश्रञ्चलः क्षामगात्रः । भूर्तोमर्त्यः सत्यहीनश्र नुनं जातुस्थाने भातुभं जन्मनि स्यात् ॥११॥

यि जङ्घा में जन्म नज्ञत्र पड़े तो अनेक देश में घूमने वाला, कामों को करने में उत्साह युक्त, चञ्चल, दुर्वल शरीर वाला, धूर्त और मिथ्या बोलने वाला होता है ॥ ११ ॥

पादस्थनच त्रफलम्--

कृषिकियायां निरतोल्पधर्मः शत्रूजिक्षतः सेवनकर्गकर्ता । तारा यदि स्यादरविन्दवन्धोः पादारविन्दे च नरस्य स्रुतौ ॥१२॥

यदि पैर में जन्म नवत्र पड़े तो खेतो करने में निरत, थोड़ा धर्म 'कार्य करने वाला, रातु रहित श्रीर नौकरी करने वाला होता है ॥१२॥

जन्मलग्नाद् हस्वदोर्घाङ्गज्ञानमाह—

हस्वा मीनद्रपाजघटा मिथुनघतुः कर्किमृगाश्च समाः ।
दक्षिककन्यामृगपतिविधाजा दीर्घाः समाख्याताः ॥ १ ॥
एभिर्लामाद्रगण्यैः शीर्षप्रभृतीनि शरीराणि ।
सहशानि विजायन्ते स्थितगगनचरैश्वैव तुरुयानि ॥ २ ॥

मीन, वृष, मेप, कुम्म, ये चार राशियाँ हस्व, मिथुन, धतु, कर्क, मकर ये चार राशियाँ सम (मध्यम) श्रीर बुश्चिक, कन्या, सिंह, तुला ये चार राशियाँ दोर्घ संज्ञक हैं। लग्न राशि को शिर इत्यादि में स्थापन कम से एक नराकार चक्र वनावे, उस में हस्वादि राशियाँ जहाँ पर पड़ें उस शक्न को स्व, मध्य या दीर्घ कहना चाहिंथे॥१-२॥

द्वादशभावानां न्यासक्रममाद्व— भिन्नद्वादशथा विधाय विलसचक्रं च तत्र न्यसेत् लग्नादद्वादश राशयोतिविश्वदा वामाङ्गमार्गक्रमात् । श्रङ्कचास्तत्र नभश्ररा स्फुटतरा राशौ च यत्र स्थिता-

स्तेभ्य: साधुफलं त्वसाधु सुधिया वाच्यं हि होरागमात् ॥ १ ॥ पहले द्वादशविभागात्मक एक कुण्डली वना कर उस के प्रथम भाग में लग्न राशि लिख कर वार्ये कम से वारह राशियों का स्थापन करे। अब जो ब्रह जिस राशि में वैटा हो उस में उस को लिख कर आगे कथित रोति से शुभ या श्रशुभ फल कहना चाहिए॥ १॥

तनुभावे कि विचारणीयम्-

रूपं तथा वर्णविनिर्णयश्च चिह्नानि जातिर्वयसः प्रमाणम् । सुखानि दुःखान्यपि साइसं च लग्ने विलोक्यं खलु सर्वमेतत्।।२।।

द्धप्रेवर्ण, चिह्न, जाति, वय का प्रमाण, सुख, दुःख, साहस इन सर्वो का लग्न से विचार करना चाहिए॥ २॥

तनुभावफर्लानर्णयः—

विलोकिते सर्वसमैविलग्ने लीलाविलासैः सहितो बलीयान् । कूले नृपालो विप्रलाखुरेव भयेन युक्तोऽरिक्कलस्य हन्ता ॥ ३ ॥

यदि लग्न स्थान सव प्रहों की दृष्टि से युक्त हो तो मनुष्य हास्य विनोद से युक्त, वलवान् कुल में श्रेष्ट, दीर्घायु, भययुक्त श्रीन शतुश्रों का नारा करने वाला होता है ॥ ३ ॥

धनिक-दरिद्रयोगाः—

साम्यास्त्रयो समगता यदि रयुः कुर्वन्ति जातं नृपति विनीतस् । पापास्त्रयो दुःसदरिमशोकैर्युतं नितान्तं बहुभक्षकं च ॥ ४ ॥

यदि लग्न स्थान में तीन शुभग्रह बैठे हों तो जातक राजा श्रीर नम्र होता है। यदि लग्न स्थान में तीन पापप्रह बैठे हों तो दुःखी, दरिद्र, शोक युक्त श्रीर शिधक भोजन करने वाला होता है॥ ४॥ श्रेष्ठयोगः-

त्तप्रयूनपडष्टकेऽपि च शुभाः पापैर्न युक्तेक्षिता-मन्त्री दण्डपितः क्षितेर्घपितः स्त्रीणां बहूनां पितः । दीर्घायुर्गदविजतो गतभयः सौन्दर्यसौख्यान्वितः सच्छीलो यवनेश्वरैनिंगदितो मर्त्यः प्रसन्नः सदा ॥ ५ ॥

यदि शुभग्रह लग्न स्थान से ६,७ ८ इन तीनों स्थानो में हों श्रीर पापग्रह से युत दृष्ट नहीं हों तो राजा, न्यायाधीश या मन्त्री होकर बहुत स्त्री वाला, दोर्घायु, रोगरहित, सुन्दर, सुखो, सुन्दर स्वभाव वाला श्रीर प्रसन्न होता है ॥ ४॥

अथार्किद्यहाणान्तु गुणवर्णिविनिर्णयः । आकारोऽपि श्वरीरस्य प्रोच्यते ग्रुनिसम्मतः ॥ ६ ॥ आगे सूर्य आदि प्रद्धों के गुण, वर्ण और शरीर का आकार सुनि-मतानुसार कहते हैं ॥ ६ ॥

सूर्यस्वरूपम्—

ग्रुरो गभोरश्रतुरः सुरूपः श्यामारुणश्चाल्पककुन्तलश्च । सुरुत्तगात्रो मधुपिंगनेत्रो मित्रो हि पित्तास्थ्यधिको न तुङ्गः ॥७॥

सूर्य—ग्रर, गंभोर, चतुर, सुन्दर, श्याम लेकर रक्त वर्ण, थोड़े केश वाला, चतुरसारुति का शरीर, मधु के तुल्य पिली दृष्टि, पित्त-प्ररुति, श्रस्थि में बल वाला श्रीर छोटा कद वाला है ॥ ७ ॥

चन्द्रस्वरूपम्-

सद्वाग्विलासोऽमल्योः सुकायो रक्ताधिकः कुञ्चितकुष्णकेशः। कफानिलात्माम्बुजपत्रनेत्रो नक्षत्रनाथः सुभगोतिगौरः॥ ८॥

चन्द्रमा—समीचीन बोलने वाला, निर्मल वुद्धि, सुन्द्र शरीर बोला, रक्ताधिक, देढ़े काले केश वाला, कम वायु प्रकृति, कमलपत्र के समान नेत्र वाला, सुभग और अतिगौर है ॥ ८॥

भोमस्वरूपम्— मज्जासारो रक्तगौरोत्युदारो हिस्रः ग्र्रः पैत्तिकस्तामसम्ब। चण्डः पिङ्गाक्षो युवाऽखर्वगर्वः खर्वश्चोर्वी सुनुरग्निप्रभः स्यात्।।९।।
मङ्गल—मञ्जा में वल वाला, रक्त लेकर गौर वर्ण, उदार, हिंसक,
श्रूर, पित्त प्रकृति, तमागुण युक्त, भयङ्कर, पीले नेत्र वाला, युवा, वड़ा
गौरवी, छोटा कद वाला श्रीर श्रांक्ष के समान कान्ति वाला है ॥ १ ॥
व्यस्वरूपम्—

श्यामः शिरालश्च कलाविधिज्ञः कुत्रह्ली कोमलवाक्त्रिदोषी । रजोधिको सध्यमरूपप्टक्स्यादाताम्रनेत्रो द्विजराजपुत्रः ॥ १०॥

बुध—श्याम, नस में वल वाला, कलाओं का बाता, उत्कण्ठित, प्रिय वोलने वाला. कफ घात पित्त प्रकृति वाला, रजोगुण युक्त, मध्यम रूप वाला और ताम्र वर्ण के नेत्र वाला है ॥ १०॥

गुरुस्वरूपम्-

दीर्घाकारश्चारुचामीकरामो मज्जासारः सुस्वरो दारबुद्धिः । दक्षःपिङ्गाक्षःककी चातिमांसः प्राज्ञः सुज्ञैः कीर्तितो जीवसंज्ञः॥११॥

बृहस्पति—लम्बा शरीर वाला, सोने के समान गौर वर्ण, मज्जा में वल वाला, सुन्दर स्वर वाला, उदार वृद्धि, चतुर, पिलो श्राँख वाला, कफी, श्रधिक मांस वाला श्रौर विद्वान है ॥ ११ ॥

भृगुस्बरूपम्— सजलजलद्नीलः श्लेष्मलश्चानिलात्मा कुवलयद्लनेत्रोवक्रनीलाःलकश्च । सुसरलञ्जजञ्चाली राजसश्चातिकामी

मद्युतगजगामी भार्गवः शुक्रसारः ॥ १२ ॥

शुक्र—जल युक्त मेघ के समान वर्ण वाला, कक वात प्रकृति, कम-लपत्र के समान नेच वाला, काले कुटिल केश वाला, सुन्दर भुजा वाला, रजोगुण युक्त, काम पोडित श्रीर मद युक्त हस्तो के समान गति वाला है ॥ १२ ॥

शनिस्वरूपम्-

श्यामलोतिमलिश्च शिरालः सालसश्च जटिलः कृशदीर्घः।

स्थूलदन्तनखिङ्गलनेत्रयुक्छनिश्च खलतानिलकोपः ॥ १३॥

शनि—काला, मिलन हृदय वाला, नस युक्त शरीर, आलसी, जरा युक्त, दुर्वल तथा २ लम्बे शरीर वाला, मोटे दाँत और नख वाला, दुएता युक्त, कोधी और वायु प्रकृति वाला है ॥ १३॥

यहाणां स्वरूपप्रयोजनमाह -

लग्नस्य नन्दांशपेतिहिं मूर्त्या मूर्तिः समाना बलशालिनो वा । स्यादिन्दुनन्दांशपतेस्तु वर्णः परं विधार्याः कुलजातिदेशाः ॥१४॥

लग्न में जो नवांश हो उस के स्वामी के सहश श्राकार श्रीर चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में हो उस के पित तुल्य जातक का वर्ण कहना चाहिए। किन्तु श्रसमझस होने पर कुल, जाति देश के श्रद्धसार श्राकृति श्रीर वर्ण कहना चाहिए श्रर्थात् जिस दुल, जाति या देश में काले ही सब होते है वहाँ पर को कुण्डली में यदि लग्न-नवांश पित गुरु हो तथापि काले हो कहना चाहिए॥ १४॥

सत्यादिगुण्ज्ञानमाह—

सत्त्वं भवेयुः शशिसूर्यजीवास्तमो यमारो च रजो इशुक्रौ । त्रिश्रह्ववे यस्य गतो दिनेशो वाच्यो गुणस्तस्य खगस्य नूनस् ॥१५॥

चन्द्रमा, सूर्य, गुरु सत्त्वगुणी, पङ्गल, शनि तमोगुणी श्रीर सुघ, गुक्र रजोगणी हैं। सूर्य जिसके त्रिशांश में बैंठा हो तदनुसार जातक का गुण कहना चाहिए॥ १५॥

श्रङ्गेषु देष्काणवशेक राशिविन्यासमाह— श्रिरोक्षिणी कर्मनसा कपालौ हतुर्मुखं च भथमे हकाणे। कण्डांसदोद्ण्डककुक्षिवक्षः क्रोडं च नाभिक्षिलवे द्वितीये।। १६॥ वस्तिस्ततो लिङ्गगुदे तथाण्डावृद्धं च जान् चरणौ तृतोये। क्रमेण लग्नात्परपूर्वपट्के वामं तथा दक्षिणमङ्गमत्र।। १७॥

लग्न में प्रथम द्रेष्काण का उदय हो तो लग्न को शिर में, द्वितीय, द्वादश भाव की नेत्र में, तृतीय, एकादश भाव को कान में, चतुर्थ, दशम आव को नाक में, पञ्चम, नवम आव को गाल में, षष्ठ, श्रष्टम,

भाव के। हुनु में श्रीर सप्तम भाव को मुख में स्थापन करे॥ यदि लग्न में द्वितीय द्रेष्काण का उदय है। ते। लग्न के। कण्ठ में, द्वितीय, द्वादश भावका कन्धे में, तृतीय, एकादश भाव का भुजाओं में, चतुर्थ, दशम भाव के। पार्श्व में, पञ्चम, नवम भाव के। छाती में, षष्ट, श्रदम भाव के। पेट में और सप्तम भाव को नाभि में स्थापन करे।

यदि लग्न में तृतीय द्रेष्काण का उदय हो तो लग्न को पेडू में, द्वितीय, द्वादश को लिङ्ग में, हतीय, एकादश आच को आरडकोश में, चतुर्थ, दशम भाव को ऊरू में, पञ्चम, नवस भाव को टेहुनों में, षष्ट, अप्रम आव को जहा में और सप्तम आव को वाम पैर में स्थापन करे। इस तरह लग्न से पीछं के छै राशियों का बाम और आगे के छै रा शियों का दित्ए अङ्ग में स्थापन करना चाहिए ॥ १६-१७॥

# प्रथमद्रेष्काणचक्रम्।



# द्वितीयद्रेष्काणचक्रम्।

### त्तीयद्वेष्काणचक्रम्।





# श्रक्षेषु वरामशकाविद्यानम्—

मत्स्यं तिलं लक्ष्म बलानुसारं कुर्वन्ति सौम्या त्रणसत्र पापाः। स्वांशस्वभागस्थिरगाश्च लक्ष्मयुक्तेक्षिताः सौम्यनभश्चरेन्द्रैः॥१८।

जिस ट्रेष्काण में जन्म हो उस के अनुसार चक चना कर देखे, जिस अङ्ग में ग्रुभ प्रह पड़े उस अङ्ग में मस्सा, तिल या लहसन होता है। इसी तरह जिस अङ्ग में पापग्रह पड़े उस अङ्ग में वर्ण होता है।

यदि पापब्रह अपने नवांश या द्रेष्काण में होकर स्थिर राशि में हो और अभव्रह से युत दए हो तो पूर्वोक्त व्रण के स्थान में चिह्न मात्र कहना चाहिए ॥ १८॥

#### व्याकारग्रमाह—

रवेर्त्रणः काष्ठचतुष्पदोत्थः शृङ्गचम्बुवारिप्रभवः श्रशाङ्कात् । कुजादिषाग्न्यस्रकृतश्च चान्द्रेभीयः श्रनेश्चापि मरुद्धदषद्धथास् ॥१९॥

पूर्वोक्त वर्ण कारक रिव हो तो काष्ठ या चतुष्पद के आयात से, चन्द्रमा हो तो श्रङ्क वाले पश्च या जलवर के आधात से, मङ्गल हो तो विष, श्रिश या शास्त्र से वुध हो तो मिही के आधात से और शिन हो तो वायु या पत्थल के आधात से अस कहना चाहिए ॥ १६॥

# व णितिश्चयञ्चानम्—

कुर्याद्वयणं क्र्रखगो रिपुस्थो युक्तः शुप्रैर्लक्ष्म तिलं च दृष्टः। ग्रहत्रयं यत्र दुधान्वितं स्यात्तत्र व्रणोऽङ्गे खत्तु राशितुरुये ॥ २०॥

लग्न से षष्ठ स्थान में पाप ग्रह चैठा हो तो ज्ञण करता है। यदि षष्ठ स्थान में स्थित पाप ग्रह ग्रुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो तो लहसन या तिस करता है। जिस श्रङ्ग में वुध से युत तीन पाप ग्रह चैठा हो बहां श्रवश्य ज्ञण कहना चाहिए॥ २०॥

# स्वबाहुबलभाग्ययोग-

मेषे जशाङ्के कलशे ज्ञनिश्चेद्वभानुर्घनुस्थश्च भृगुर्म्यगस्थः । तातस्य वित्तं न कदापि शुङ्क्ते स्वबाहुवीर्येण नरो वरेण्यः ॥२१॥ जिस के जन्म समय में सेब राशि में चन्द्रमा, कुरुत्र में ज्ञानि, धर्ड में रिच और मकर में शुक्र हो तो वह पिता की सम्पत्ति की कभी नहीं भोगता है, किन्तु अपने वहु वल से श्रेष्ठ होता है ॥ २१ ॥ दरिद्रयोगः—

चतुर्षु केन्द्रेषु भवन्ति पापा वित्तस्थिताश्चापि च पापखेटाः । नरो दरिद्रोऽतितरां निरुक्तो भयङ्करश्चात्मकुलोद्वभवानाम् ॥२२॥

जिस के चारों केन्द्र श्रीर द्वितीय स्थान में पाप ग्रह हों तो वह श्रत्यन्तद्रिद तथा श्रपने कुल के लोगों को कए देने चाला होता है ॥२२॥ राजसमुद्धियोगः—

सुतस्थितो वा यदि सूर्तिवर्ती बृहस्पती राज्यगतः शशाङ्कः । नरस्तपस्वी विजितेन्द्रियश्च स्याद्राजसीवुद्धिवराजमानः ॥ २३॥

जिस के पञ्चम आव या लग्न में वृहस्पति वैठा हो श्रीर दशम में चन्द्रमा हो तो वह लपस्वी, जितेन्द्रिय तथा राजसी वृद्धि से युक्त होता है॥ २३॥

धनिकत्वयोगः---

कन्यायां च तुलाघरे सुरगुरुमेंपे दृषे वा मृगुः सौम्यो दृश्चिकराशिगः शुभलगैर्दष्टः कुलश्रेष्ठताम् । नूनं याति नरो विचारचतुरोऽप्यौदार्यजातादरो

नित्यानन्दभरो गुर्णैर्वरतरो निष्ठापरो वित्तवान् ॥ २४ ॥

जिस मनुष्य के जन्म समय में कन्या या तुला में वृहस्पति, मेष या वृष में शुक्र, वृश्चिक में बुध हो कर शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो वह कुल में श्रेष्ठ, विवेकी उदारता से लोक में आदर पाने वाला, नित्य आनन्द से युक्त, गुणों से श्रेष्ठ, नैष्ठिक और धनी होता है ॥ २४ ॥ वीर्यशोगः—

पष्ठे ससौरौ भवतो बुधारौ नरो भवेचौर्यपरो नितान्तम्। स्वकर्मसामर्थ्यविधेर्विशेषात्पराङ्घिपाणीन्कुगुणी छिनत्ति ॥ २५॥ जिस के षष्ठ भाव हो स्थित होकर बुध, सङ्गल, शनि के साथ हो तो वह चोरी करने वाला, अपने सामर्थ्य से दूसरों के हाथ-पैर काटने

प्रस्तिकाले किल यस्य जन्तोः कर्केऽकेजश्रेन्मकरे पहीजः।

चैर्यप्रसङ्गोद्भवचण्डदण्डाच्छाखादिखण्डानि भवन्ति न्नम् ॥२६॥

जिस के जन्म काल में शिन कर्क में श्रीर मझल मकर में हो तो वह चोरी के श्रपराध में बड़े आरी दण्ड पाकर हाथ पैर से खण्डित होता है ॥ २६॥

वज्रेण मृत्युयोगः—

कुम्मे च मीने मिथुनाभिधाने शरासने स्युर्येदि पापखेटाः । कुवेष्टितः स्यात्पुरुषो नितान्तं वज्रेण नूनं निधनं हि तस्य ॥२७॥

यदि पापप्रह कुम्भ, मीन, मिथुन, धतु इन स्थानों में हों तो वह कुकर्मी और विजुत्ती के आघात से मरता है ॥ २७ ॥

अनेकतीर्थक्रद्योगः--

यस्य प्रस्तौ खत्तु नैधनस्थः सौंम्यग्रहः सौम्यनिरीक्षितश्च । तीर्थान्यनेकानि भवन्ति तस्य नरस्य सम्यङ्गतिसंयुतञ्च ॥२८॥

जिस के जन्म काल में शुभ ग्रह से युत रेष्ट श्रष्टम भाव हो तो अनेक तीर्थ करने वाला श्रीर उत्तम वुद्धिसे युक्त होता है ॥ २०॥ वीचकर्मक्रधोगः—

वुधत्रिभागेन युतं विलानं केन्द्रस्थचन्द्रे ए निरीक्षितञ्ज ।

शिष्टान्वये यद्यपि जातजन्मा स्याक्षीचकर्मा मनुजः प्रकामम्।।२९॥

वुध के द्रेष्काण से युक्त लग्न हो कर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो श्रेष्ठ चंश में पैदा हो कर भी नीच कर्म करने चाला होता है ॥ २६॥

होनदेहयोगः-

भातुर्द्वितीये भवने शनिश्चेत्रिशीथिनीशो गगनाश्रितश्च । भूनन्दने वै मदने तदानीं स्थान्मानवो हीनकलेवरः सः ॥ ३०॥ जिस के रवि, शनि द्वितीय भाव में, चन्द्रमा दशम आख में श्रीर मङ्गल सप्तम में हो तो वह चीण धारीर का होता है ॥ ३०॥ श्वासचयत्पीहगुरमरोगयोगः—

पापान्तराले च भवेत्कलावांस्तर्थार्कस्र नुर्मद्नालयस्थः । कलेवरं स्याद्विकलं च तस्य श्वाससयष्ठीहकगुल्मरोगैः ॥ ३१ ॥

जिस के चन्द्रमा दो पापप्रहों के बीच में और शनि सतम भाव में हो तो वह मनुष्य श्वास, चय, मीही, गुल्म रोगों से पिड़ित शरीर बाह्य होता है ॥ ३१ ॥

## लक्मोबिहीनवीगः-

शशी दिनेशस्य यदा नवांशे भवेदिनेशः शशिनो नवांशे।
एकत्र संस्थी यदि तो भवेतां लक्ष्मीविदीनो मनुजः स नूनम्॥३२॥
यदि सूर्य के नवांश में चन्द्रमा और चन्द्रमा के नवांश में सूर्य हो
कर साथ हो वैठा हो तो वह लदमो विद्वीन होता है ॥ ३२॥

#### तेजोहीननेत्रयोगः-

व्ययेऽरिभावे निधने धने च निशाकरारार्कशनैश्वराः स्युः । बलान्वितास्तेत्वनिलाधिकत्वात्तेजोविहीने नयने प्रकुर्युः ॥ ३३ ॥ यदि द्वादश, षष्ठ, श्रष्टम स्थानों में चन्द्रमा सूर्य, मङ्गल और शनि बलवान होकर वैठा हो तो जातक का नेत्र तेज से हीन होता है ॥३३॥

# कर्णनादायोगः--

पापास्त्रिपुत्रायगता भवन्ति विलोकिता नैव शुभैर्नभोगै:। कुर्वन्ति ते कर्णविनाशनं च जामित्रयाताः स्तलु कर्णघातम् ॥३४॥ यदि तृतीय, पश्चम, एकादश, सप्तम इन भावों में शुभ ब्रह की दृष्टि से रहित पापब्रह वैठे हों तो विधर होता है॥ ३४॥

## नेत्रदोषयोगः--

धनव्ययस्थानगतश्च शुक्रो वक्रोऽथवा कर्णक्जं करोति । नक्षत्रनाथो यदि तत्र संस्थो दृग्दोवकारी कथितो ग्रुनीन्द्रैः ।।३५॥ शुक्त, मक्कल ये दोनों त्रह द्वितीय श्रीर द्वादश भाष बैठा हो तो कर्ण रोग तथा चन्द्रमा हो ते। नेत्ररेग होता है ॥ ३४ ॥ एते हि योगाः कथिता श्वनोन्द्रैः सान्द्रं बर्लं यस्य नभश्चरस्य । कल्प्यं फर्लं तस्य च पाककाले सुनिमला यस्य मितस्तु तेन ॥३६॥

मुनियों के द्वारा उक्त पूर्वोक्त योगों का फल योग कारक प्रहों में जा बली प्रह हो उस की दशा में प्राप्त होता है। ऐसा बुद्धिमानों के। कल्पना करनो चाहिए ॥ ३६॥

धनभाविचारस्यत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-स्वर्णादिधातुक्रयविक्रयश्च रत्नादिकोशोऽपि च संग्रहश्च। एतत्समस्तं परिचिन्तनीयं धनाभिधाने भवने सुधीभिः॥ १॥

सुचर्ण त्रादि धातु, कय, विकय, रत्नादि का कोशा, धनों का संब्रह ये सब धन भाष से विचारना चाहिए॥ १॥

धनहीनयोगः-

भानुभूतनयभानुतन् जैश्वेद्धनस्य भवनं युतदृष्टम्।

नायते च मनुजो घनहीनः कि पुनः कुशशशीक्षितयुक्तम् ॥२॥

जिस के जन्म काल में सूर्य, मझल श्रीर शनि धन भाष में वैठे हों या धन स्थान को देखते हों तो वह धन हीन है। यदि धन स्थान जीण चन्द्र से भी युत, हुए है। तो परम धनहीन होता है ॥ २॥

धनवान्यागः---

थनं दिनेशोऽतिधनानि नृनं करोति मन्देन न चेक्षितश्च।
शुभाभिधाना धनभावसंस्था नानाधनाभ्यागमनानि कुर्युः ॥ ३॥
गीर्वाणवन्यो द्रविशोपयातः सौम्येक्षितश्चेद्रविशं करोति।
सोमेन दृष्टो धनभावसंस्थः सोमस्य सुनुर्धनहानिदः स्यात्॥ ४॥

यदि शनि की दृष्टि से दीन सूर्य धन भाव में वैठा है। तो धनी होता है। यदि धन भाव में शुभग्रह हो तो नाना तरह के धनापार्जन करने बाला होता है॥ ३॥ धन आब में स्थित है। कर बृहस्पति यदि शुभग्रह से देखा जाता है। तो धनवान् होता है। तथा धन भाव में स्थित हो। कर वुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता है। तो धन को हानि होती है॥ ४॥ धनप्रतिबन्धकयोगः—

धनस्थितो ज्ञेन विलोकितश्च कृतः त्रत्राङ्कोऽपि धनादिकानाम् । पूर्वार्जितानां क्रुरुते विनात्रं नवीनवित्तप्रतिबन्धनं च ॥ ५ ॥

हीण चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित है। कर वृद्ध से देखा जाता है। ते। पूर्वाजित वन का नाश और आगे धनप्राप्ति में बावा है।ती है ॥४॥ बनप्राप्तियोगः—

वित्तस्थितो देरियगुरुः करोति वित्तागमं सोमस्रुतेन दृष्टः। स एव सौम्यग्रहयुक्तदृष्टः प्रकृष्टवित्ताप्तिकरो नराणास्।। ६।।

द्वितीय भाव में स्थित है। कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता है। ते। धन का लाभ होता है। अगर अन्य शुभग्रह से भी देखा जाता है। ते। विशिष्ट धन की प्राप्ति होती है॥ ६॥

खहज्ञमानिक्वारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— सहोदराणाभथ किङ्कराणां पराक्रमाणाम्रुपजीविनां च । विचारणा जातकशास्त्रविद्धिस्तृतीयभावे नियमेन कार्या ॥ १ ॥

सहेाद्र, नौकर, पराक्रम, श्राजीविका इन सबों का तृतीय भाव से विचार करना चाहिए॥१॥

पापालयं चेत्सहजं समस्तैः पापैः समेतं प्रविलोकितं च । भवेदभावः सहजोपलब्धेस्तद्वैपरीत्ये च तदाप्तिरेव ॥ २ ॥

तिय भाव यदि पाप श्रह की राशि में स्थित हो कर पाप श्रह से युत हुए हो तो सहे।दूर का श्रमाव तथा ग्रुभ श्रह की राशि में हो कर ग्रुभ श्रह से युत उप हो तो सहे।दूर का सुख होता है ॥ २॥

अग्रे जात रविर्हन्ति पृष्ठे जातं शनैश्ररः । च्ययजं पृष्ठजं हन्ति सहजस्यो धरासुतः ॥ ३ ॥ यदि त्तोय भाव में सूर्य हो तो बड़े भाई का शित हो तो छोटे भाई का और मझल हो तो दोनों का नाश होता है ॥ ३ ॥ नवांशका ये सहजालयस्थाः कलानिधिसोणिसुतेन दृष्टाः । तावन्मिताः स्युः सहजाभगिन्यस्त्वन्येक्षिता वै परिकल्पनीयाः॥४॥

त्तीय भाव में जितने संख्यक नवांश हो उस पर चन्द्र, मङ्गल को दृष्टि हो उतने भाई वहन कहना चाहिये। अन्य प्रहो की दृष्टि से भी तारतम्य कर कहना चाहिये। अर्थात् स्त्री प्रह को दृष्टि से यहिन और पुरुष प्रह को दृष्टि से भाई की संख्या कहनो चाहिये॥४॥ कुजेन दृष्टे रिविजेऽनुजस्थे नश्यन्ति जाताः सहजाश्र तस्य।

इण्टे च तस्मिन्गुरुभार्गनाभ्यां शश्चच्छुभंस्यादनुजेषु नूनस् ॥ ५ ॥

त्तीय भाव यदि शनि से युत हो कर मक्कल से देखा जाता हो तो सहोदर का नाश होता है। यहस्पति, युक्त से देखा जाता हो तो भाई का सुख होता है॥ ४॥

सौम्येन भूमीतनयेन दृष्टः करोति नार्श रिवजोऽनुजानाम् । शशङ्कवर्गे सहजे कुजेन दृष्टे सरोगाः सहजा भवेयुः ॥ ६ ॥

तिय भाव में स्थित हो कर शित यदि बुध और मङ्गल से देखा जाता हो तो सहोदर का नाश होता है। यदि तृतीय भाव में चन्द्रमा का वर्ग हो और उस पर मङ्गल की दृष्टि हो तो सहोदर रोगी होता है॥६॥

दिवामणौ पुण्यग्रहे स्वगेहे संदेह एवानुजजीवितस्य।

एकः कदाचिचिरजीवितश्र भ्राता भवेद्भूपतिना समानः ॥ ७॥

सिंह राशि का रिव हो कर नवम आव में स्थित हो तो सहोदर का सन्देह कहना चाहिये। कदावित् एक सहोदर चिरजीबी हो कर राजा के सहश होता है॥ ७॥

चन्द्रमा यदि पापानां त्रितयेन प्रदृश्यते ।

भावनाशो भवेत्तस्य यदि नो वीक्षितः शुभैः ॥ ८ ॥

यदि तृतीय भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा तीन पाप ग्रह से देखा जाता हो तो भाई का नाश होता है। यदि ग्रुम ग्रह से देखा जाता हो तो भाई का सुख कहना चाहिये॥ =॥

सुदृद्गाविवारस्तत्र कि कि विवारणीयिमस्याद — सुदृदृगृहग्रामचतुष्पदानां चेत्रोद्यमालोकनकं चतुर्थे । दृष्टे शुभानां शुभयोगतो वा भवेत्प्रसृतिर्नियमेन तेपाम् ॥ १ ॥

चतुर्थ भाव से मित्र, घर, ग्राम, पश्च, खेती इन का विचार करना चाहिये। चतुर्थ भाव पर यदि श्रम ग्रह की दृष्टि हो तो मित्रादि का सुख कहना चाहिये॥ १॥

परिवारत्वथकारकयोगः—

लग्ने चैव यदा जीवो धने सौरिश्व संस्थितः । सप्तमे भवने पापाः परिवारक्षयङ्कराः ॥ २ ॥

यदि लग्न में वृहस्पित, द्वितीय भाव में शानि और सन्तम भाव में शेष प्रह स्थित हो तो परिवार को नाश करने वाला योग होता है ॥ २॥

पापैक्षिभिश्चन्द्रमसि प्रदृष्टे स्यान्माननात्राः शुभदृष्टिहीने ।

व्ययास्तलग्नेष्वश्चभाः स्थिताश्चेत्कुर्वन्ति ते वै परिवारनाश्चम् ॥३॥

यदि चन्द्रमा तीन पाप ग्रह से देखा जाता हो श्रभ ग्रह से नहीं देखा जाता हो तो मान नाश होता है। तथा द्वादश, सतम, लग्न इनतीनों स्थानें में पाप ग्रह स्थित हो तो परिचार का नाश होता है ॥३॥ माठहायोगः—

श्वनिर्धने सञ्जनने यदि स्यात्तथा विलग्ने सुरराजमन्त्री । सिंहीसुतः सप्तमभावयातो जातस्य जन्तोर्जननी न जीवेत् ॥ ४॥

यदि द्वितीय भाव में शनि, लग्न में बृहस्पति श्रीर सप्तम में राहु हो तो जातक की माता नहीं जीती है ॥ ४ ॥

सुतभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— बुद्धिमबन्धात्मजमन्त्रविद्या विनेयगर्भस्थितिनीतिसंस्थाः। सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञैः परिचिन्तनीयाः ॥ १ ॥

पश्चम भाव से वुद्धि, प्रवन्ध, पुत्र, मन्त्र, विद्या, विनय, गर्भ, नीति इन का विचार करना चाहिये ॥ १ ॥

लग्ने द्वितीये यदि वा तृतीये विलग्ननाथः प्रथमः सुतः स्यात् । तुर्यस्थितेस्मित्र सुतो द्वितीयः पुत्री सुतो धेति पुरः प्रकल्पम् ॥२॥

लग्नेश यदि लग्न, द्वितीय या तृतीय भाव में हो तो प्रथम पुत्र होता है, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो प्रथम कन्या पश्चात् पुत्र होता है। इस तरह पहले विचार करना चाहिये॥ २॥ सुताभिधानं भवनं शुभानां योगेन दृष्ट्या सहितं विलोक्य। सन्तानयोगं प्रवदेन्मनीषी विपर्ययत्वे हि विपर्ययः स्यात्॥ ३॥

यदि पञ्चम स्थान पर श्रुभ ग्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तान योग कहना और पाप ग्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तानाआव योग कहना चाहिये॥३॥

सन्तानभावो निजनाथदृष्टः सन्तानल्बिंध शुभदृष्टियुक्तः । करोति पुंसामशुभैः पद्ष्टः स्वस्वाम्यद्ष्टो विपरीतमेव ॥ ४ ॥

यदि अपने स्वामी और शुभ ग्रह से दृष्ट शुक्त पश्चम भाव हो तो सन्तान होती है। पश्चम भाव यदि स्वामी से श्रदृष्ट हो कर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो सन्तान नहीं होती है॥ ४॥ द्विदेहसंस्था भृगुभामचन्द्राः सन्तानमादौ जनयन्ति नूनम्। एते पुनर्धन्विगता न कुर्युः पश्चात्तथादौ गदितं महद्भिः॥ ५॥

यदि शुक्त, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनों द्विस्वभाव राशि में स्थित हों तो सन्तान होती है। पूर्वोक्त तीनों ग्रह यदि धनु के उत्तरार्ध में हों तो सन्तान नहीं होती है। तथा धनु के पूर्वार्ध में हों तो सन्तान होती है॥ ४॥

सन्तानभावे गगनेचराणां यावन्मितानामिह दृष्टिरस्ति । स्थात्सन्ततिस्तत्विमिता नृसंज्ञै नराश्च कन्याः प्रमदाभिधानैः ॥६॥ पश्चम भाव के अपर जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतनी ही सन्तान कहनी चाहिये। उन में पुरुष ग्रहों की दृष्टि से पुरुष श्रीर स्त्री ग्रहों की दृष्टि से स्त्री सन्तान कहनी चोहिये॥ ६॥ सन्तानभावाङ्कसमानसंङ्ख्या स्यात्सन्तितर्वेति वदन्ति केचित्। नीचोचिषित्रादिगृहस्थितानां दृष्ट्या शुभं वा शुभमर्भकानाम् ७

किसी ब्राचार्य का मत है कि सन्तान भाव में जितनो राशि संख्या हो उतनी सन्तान कहनी चाहिये। यदि पश्चम भाव के ऊपर उचस्थ, मित्रराशिस्थ शुभ ग्रह को दिए हो तो सन्तान के लिये शुभ श्रीर नीचस्थ शत्रुराशिस्थ ग्रह की दिए हो तो श्रग्रुभ कहना चाहिये॥ ७॥

नवांशतुल्या प्रभवात्र संख्या दृष्टचा शुभानां द्विगुणावगम्या । क्रिष्टा च पापग्रहदृष्टियोगान् प्रिश्रा च पिश्रग्रहदृष्टितोऽत्र ॥ ८ ॥

श्रथवा पश्चम भाव में जितनी राशि संख्या तुल्य नवांश हो उतनी सन्तान कहनी चाहिये। श्रभ ग्रह की दिए योग से दिगुणित श्रीर पाप ग्रह की दिए योग से सन्तान का श्रभाव कहना चाहिये॥ ८॥ सुताभिधाने भवने यदि स्यात्स्वलस्य राशिः खलखेटयुक्तः। सौस्यग्रहालोकनवर्जितथ सन्तानहीनो मनुजस्तदानीम्॥ ६॥

यदि पश्चम भाव में पाप ग्रह की राशि श्रौर योग हो तथा श्रभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो सन्तान की द्वानि कहनी चाहिये॥ ६॥ किवः कलत्रे दशमे मृगांकः पातालयाताश्च खला भवन्ति। प्रस्तिकाले यदि मानवं ते संतानहीनं जनयन्ति नूनम्॥ १०॥

यदि सप्तम में शुक्र दशम में चन्द्रमा और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो सन्तान हीन होता है ॥ १० ॥ सुते सितांशे च सितेन दृष्टे वहून्यपत्यानि विधोरपीदम् । दासीभवान्यात्मजभावनाथे यावन्मितेशे शिशुसंमिति: स्यात् ॥११॥

यदि पश्चम भाव में शुक्त का नवांश हो श्रीर उस पर शुक्त की दृष्टि

हो तो बहुत सन्तान होतो है। यदि चन्द्रमा का नवांश हो श्रीर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो भी बहुत सन्तान होती है। तथा पञ्च मेश की नवांश संख्या तुल्य दासी पुत्र कहना चाहिये॥ ११॥

शुक्रोन्दुवर्गेण युते सुतारूये युक्तेक्षिते वा भृगुचन्द्रमोभ्यास् । भवन्ति कन्याः समराशिवर्गे पुत्राश्च तस्मिन्विषमाभिषाने ॥१२॥

यदि पञ्चम भाव में शुक्त या चन्द्रमा का वर्ग हो और शुक्त या चन्द्रमा से देखा जाता हो तो समराशि वर्ग से कन्या और विषम राशि वर्ग से पुत्र कहना चाहिये ॥ १२॥

मंदस्य राज्ञिः सुतथावसंस्थो मंदेन युक्तः ज्ञाज्ञिनेक्षितश्च । दत्ताप्रजाप्तिः ज्ञाज्ञवद्वबुधेऽपि क्षीतः सुतस्तस्य नरस्य वाच्यः॥१३।

पश्चम भाव शिन को राशि में हो कर शिन से देखा जाता हो तो जातक दक्तक पुत्र प्रहण करने वाला होता है। पश्चम भाव बुध की राशि में हो कर बुध से युत दृष्ट हो तो खरीदा हुआ पुत्र वाला होता है॥ १३॥

संतानाधिपतेः पश्चपष्टरिःफस्थिते खले ।

पुत्राभावो भवेत्तस्य यदि जातो न जीवति ॥ १४ ॥

पश्चम भाव का स्वामी जिस स्थान में वैठा हो उस से षष्ट और द्वादश में पाप ग्रह वैठा हो तो सत्तान का अभाव होता है। यदि हो भी तो नहीं जीता है॥ १४॥

मंदस्य वर्गे सुतभावसंस्थे निशाकरस्थेऽपि च बीक्षितेस्मिन् । दिवाकरेणोश्चनसा नरस्य पुनर्भवासंभवस्नुलव्धिः ॥ १५॥

यदि पश्चम आव में शित का वर्ग हो और उसमें चन्द्रमा वैद्या हो तथा रिव गुक्त से देखा जाता हो तो पुनर्भू (विधवा) स्त्री से पुत्र पैदा करने वाला होता है ॥ १४ ॥

चेत्रजपुत्रसायोगः— भूनेर्गणः सद्याने पुत्रभावे सुपेसिते यो रित्रभूमिजाभ्याम्। पुत्रो भवेत्षेत्रभवोऽथ वौधो गृणोपि गेहे रविजेन दृष्टः ॥ १६ ॥

पश्चम भाव में शनि का वर्ग हो श्रीर वुध, रिव, मझल से देखा जाता हो या पश्चम भाव में द्वध का वर्ग हो श्रीर शनि से देखा जाता हो तो चेत्रज पुत्र (श्रपनी स्त्री में श्रन्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र) वाला होता है।। नवांशकाः पंचममावसंस्था यावन्मितैः पापलगैः मद्दप्ताः। नश्यंति गर्माः खलु तत्ममाणाश्चेद्वीक्षितं नो शुभखेचराणाम्।।

पञ्चम भाव में जो नवांश हो उस पर जितने पाप ग्रह की दिए हो श्रीर ग्रुभ ग्रह की दिए नहीं हो उतनी अन्तान नए होती है ॥ १७ ॥ श्रूनंदनो नंदनभावयातो जातं च जातं तनयं निहंति । दृष्टे यदा चित्रशिखण्डिजेन भृगोः सुतेन प्रथमोपपन्नम् ॥ १८ ॥

बदि मङ्गल पञ्चम भाव में वैटा हो तो सन्तान हो कर नष्ट हो जाती है। अगर उस पर केंतु और शुक्र की दृष्टि भी हो तो प्रथम सन्तान नष्ट होती है ॥ १८॥

रिपुमाधिवचारस्तत्र कि कि चिन्तगीयमित्याह— वैरित्रातः क्रूरकर्मामयानां चिंता शङ्का मातुलानां विचारः । होरापारावारपारं प्रयातैरेतत्सर्वं शत्रुभावे विचित्यम् ॥ १ ॥

शत्रु, कठोर कर्म, रोग, चिन्ता, आशङ्का, मातुल (मामा) का शभाग्रुभ फल इन का षष्ठ भाव से विचार करना चाहिये॥१॥ दिष्टर्युतिर्वा सललेचराणामरातिभावेरिविनाशनं स्यात्। शुभग्रहाणां प्रतिदृष्टितोञ्त्र शत्रृदुगमोप्यामयसंभवः स्यात्॥२॥

यदि षष्ट भाष पाप श्रह से युत दए हो तो रोग और रात्रु का नारा होता है। यदि ग्रुभ श्रह से युत दए हो तो रात्रु, रोग दोनों से अय कहना चाहिये॥ २॥

जायामायविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— रणाङ्गने चापि दणिविक्रयाश्र जायाविचारागमनप्रमाणम् । शास्त्रभवोणैर्हि विचारणीयं कलत्रभावे किल सर्वयेतन् ॥ १॥ युद्ध, स्त्री, वाणिज्य, विवाह, यात्रा इन सर्वों का सप्तम आव से विचार करना चाहिये॥ १॥

स्त्रीसाधयोगः--

मूर्तौ कलत्रस्य नवांशको वा द्विषट्कभावस्त्रिलवः शुभानाम् । अनेन योगेन हि मानवानां स्यादङ्गनानामचिरादवाप्तिः ।। २ ॥

यदि सप्तम भाव में ग्रुभ ग्रह के नवांद्या, द्वाद्यांद्या, द्रेष्काण हो तो बहुत जल्दी स्त्री लाभ कहना चाहिये ॥ २ ॥ सोम्येर्युतं सोम्यभे सोम्यदष्टं जायागेहं देहिनामङ्गनाप्तिस् । कुटर्यान्त्रनं वैपरीत्यादभावो मिश्रत्वेन प्राप्तिकालो प्रलापः ॥ ३ ॥

शुभ ग्रह से युक्त हो कर समम भाव यदि शुभ राशि में हो और पाप ग्रह से भी देखा जाता हो तो स्त्री लाभ होता है। पाप ग्रह से युक्त हो कर पाप राशि में हो श्रीर शुभ ग्रह से भी देखा जाता हो तो स्त्री लाभ में वाधा कहनी चाहिये॥ ३॥ लग्नाह्रचये वा रिपुमंदिरे वा दिवाकरेन्दू भवतस्तदानीस्।

स्यान्मानवस्यात्मन एक एव भार्यापि चैकेति वदंति संतः ॥ ४॥

रिव श्लीर चन्द्रमा यदि लग्न से द्वादश या षष्ठ आब में हो तो एक पुत्र श्लीर एक स्त्री वाला होता है ॥ ४ ॥ गडांतकालेऽपि कलत्रभावे भृगोः सुते लग्नगतेऽर्कजात । वंध्यापितः स्यान्मनुजस्तदानीं शुभेक्षितं नो भवनं खलेन ॥ ५ ॥

जिस के जन्म समय में गण्डान्त हो, सप्तम आव में शुक्र, लग्न में शित और शुभ प्रह से श्रदष्ट हो कर सप्तम आव यदि पाप श्रह से देखा जाता हो तो उस की स्त्री वन्ध्या होती है ॥ ४ ॥ व्ययालये वा मदनालये वा खलेषु बुद्धचालयमे हिमांशों। कलत्रहीनो मनुजस्तन् जैविवर्जित: स्यादिति वेदितव्यम् ॥ ६ ॥

यदि द्वादश या सतम भाव में पाप यह और पश्चम भाव में चन्द्रमा हो तो स्त्री पुत्र से हीन होता ॥ ६ ॥ प्रस्तिकाले च कलत्रभावे यमस्य भूमीतनयस्य वर्गे । ताभ्यां पद्ये व्यभिचारिणी स्याद्धर्तापि तस्या व्यभिचारकर्ता । ७।।

यदि सतम भाव में ज्ञानि या मङ्गल का वर्ग हो और उक दोनों अहों से युत दए हो तो उस की स्त्री व्यभिचारिणी और स्वयं भी व्यभिचारी होता है ॥ ७ ॥

शुक्रेन्दुपुत्रौ च कलत्रसंस्थी कलत्रक्षेनं कुरुतो नरं तौ।

शुमेक्षितौ तौ वयसो विरामे कामं च रामां लभते मनुष्य: ॥ ८॥

शुक्र त्रीर वुध यदि सप्तम भाव में हो तो स्त्री रहित होता है। यदि शुभ प्रह की दृष्टि हो तो बुद्धावस्था में स्त्री लाभ होता है॥ ८॥

शुक्रेन्दुजीवशिजाः सकलेखिभिश्च

हाम्यां कलत्रभवने च तथैककेन । एषां ग्रहे त्रिषमभैरवलोकिते वा

संति स्त्रियो भवनवर्शस्यगस्य भावाः ॥ ९ ॥

शुक्र, चन्द्र, गुरु, बुध ये चारों या तीन या दो या एक प्रह भी सप्तम भाव में हो या इन्हीं प्रहों की विषम राशि सप्तम भाव में हो श्रीर इन्हीं प्रहों से दृष्ट हो तो वर्गेश के स्वभाव सदश उतनी स्त्रियां होती हैं ॥ ६॥

कतत्रभावे च नवांशतुरुया नरस्य नार्यो ग्रहवीक्षणाद्वा । एकैकभौमार्कनवांशके च जामित्रभावस्थवुधार्कयोर्वा ॥ १० ॥

सतम भाव में जो नवांश हो उस पर जितने श्रहों की दृष्टि हो उतनी स्त्री होती है। यदि सूर्य या मङ्गल का नवांश हो या सूर्य, वुध सतम भाव में हो तो एक स्त्री कहनी चाहिये ॥ १० ॥ शुक्रस्य वर्गेण युते कलत्रे बहुंगनाप्तिर्मृगुवीक्षणेन । शुक्रेक्षिते सौम्यगणोङ्गनानां वाहुल्यमेवाशुभवीक्षणान्न ॥ ११ ॥

यदि शुक्र का वर्ग सप्तम भाव में हो कर शुभ प्रह से देखा जाता हो अथवा शुभ प्रह का वर्ग शुक्र से देखा जाता हो तो बहुत स्त्री होती है। यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो तो बहुत स्त्री नहीं कहनी चाहिये ॥११॥

महीसुते सप्तमभावयाते कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात् । मन्देन दृष्टे ब्रियतेऽपि लब्ध्वा शुभग्रहालोकनवर्जितेऽस्मिन् ॥ १२॥

यदि सप्तम भाव में मङ्गल वैटा हो तो स्त्री हीन होता है। शनि से देखा जाता हो तो स्त्री हो कर मर जाती है। इस योग में शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो पूर्वीक फल होता है॥ १२॥

पत्नीस्थाने यदा राहु: पापयुग्मेन वीक्षित: ।

पत्नीयोगस्तदा न स्याद्भ्तापि झियतेऽचिरात् ॥ १३ ॥

सप्तम भावं में स्थित हो कर राहु दो पाप ग्रह से देखा जाता हो
तो स्त्री लाभ नहीं होता है या हा कर भी मर जाती है ॥ १३॥

षष्टे च भवने भौमः सप्तमे राहुसम्भवः। अष्टमे च यदा सौरिस्तस्य भार्या न जीवति ॥ १४ ॥ यदि षष्ट भाव में मङ्गल, सप्तम में राहु और अष्टम में शनि हो तो उस को स्त्री नहीं जीती है ॥ १४ ॥

संतेषतो उष्टमभावविचारस्तत्र कि कि विचारणीयभित्याह-नद्युत्तारात्यं तवेषम्यदुर्गं शस्त्रं चायुः संकटं चेति सर्वम् । रंभ्रस्थाने सर्वदा करूपनीयं प्रचीनानामाज्ञया जातकज्ञैः ॥ १ ॥ नदी का पार होना, विषम स्थान, दुर्ग, शस्त्र, श्रायु, संकट इन का श्राप्टम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥

# मरखयोगः--

श्रायुःस्थाने यदा भातुः शशिना च विलोकितः। यदि नो वीक्षितः सौम्यैर्भरणं तत्र निर्दिशेत्॥ २॥

श्रप्टम भाव में स्थित हो कर मङ्गल यदि शिन से देखा जाता हो श्रीर शुभ ग्रह से युत दृष्ट नहीं हो तो मरण होता है ॥ २ ॥ होराविद्धिश्राष्ट्रमस्थानजातं नानामेदैर्यत्फर्तं तत्मदिष्टम् । रिष्टाध्यायश्रापि निर्याणके वा यत्नान्तूनं मोच्यते तच सर्वम् ।।३।।

फलित शास्त्र को जानने वालों ने अष्टम स्थान से जितने फल करें हैं ने सब हम अरिष्ट विचार और निर्याण विचार में आले

कहेंगे॥ ३॥

भाग्यभाविचारस्तज कि कि चिन्तनीयमित्याह— धर्मिक्रयाया हि अवेत्मद्वत्तिर्भाग्योपपत्तिर्विमलं च जीलम् । तीर्थप्रयाणं प्रणयः पुराणैः पुण्यालये सर्विमदं प्रदिष्टम् ॥ १ ॥ धर्म कार्य, भाग्योदय, सुन्दर स्वआव, तीर्थाटन इन का नवमभाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥

विहाय सर्वं गणकैर्विचित्यं भाग्यालयं केवलमत्र यत्नात् । आयुश्च माता च पिता च वंशो भाग्यान्वितेनैव भवन्ति धन्याः ॥२॥

ज्योतिय शास्त्र को जानने वालों को चाहिये कि सब आवों को छोड़ कर केवल नवम आव का ही विचार करे। क्यों कि आयु, याता, पिता, बंश ये सब आग्य से ही यनते हैं ॥ २ ॥

भूर्त्तेश्रापि निशापतेश्र नवमं भाग्यालयं कीर्तितं

तत्तत्स्वामियुतेक्षितं प्रकुरुते भाग्यस्य देशोद्भवम् । चेदन्यैर्विषयान्तरेऽत्र शुभदाः स्वोचाधिपाः सर्वदा

कुर्युर्भाग्यमताघवेति विवता दु:खोपत्ति ध्य पराम् ॥३॥ जन्म लग्न और चन्द्रमा से नवम स्थान आग्यभाव कहलाता है। यिद् नवम भाव अपने स्वामी से युक्त दृष्ट हो तो स्वदेश में आग्योदय होता है। यदि ग्रुभ अह से युत दृष्ट हो तो परदेश में भाग्योदय होता है। यदि आग्यस्थान का स्वामी उच्चस्थान में हो तो सब जगह आग्योदय होता है। यदि भाग्येश और शुभ अह निर्वत्त हों तो भाग्योदय होता है। यदि भाग्येश और शुभ अह निर्वत्त हों तो भाग्योदय हो कर केवल दुम्ब का लाभ होता है॥३॥

भाग्येश्वरो भाग्यगतोऽहिन किं वा सुस्थानगः सारविराजमानः।

भाग्याश्रितः कोस्ति विधार्य सर्वमत्यल्पमर्लं परिकल्पनीयम् ॥४॥ वली हो कर नवमेश यदि नवम भाव या केन्द्र या त्रिकोण में वैठा हो तो जातक भाग्यवान होता है। नवमेश का वलाबल देख कर तद-जुसार भाग्योदय कहना चाहिये॥ ४॥

भाग्यवद्योगः-

तनुत्रिस्न प्रगतो ग्रहश्रेची वाधिवीर्यो नवमं प्रपश्येत्।

यस्य प्रस्तौ स तु भाग्यशाली विलासशीलो वहुलार्थयुक्तः ॥५॥
पूर्ण बली हो कर प्रह यदि लग्न, तृतीय या पश्चम में स्थित हो और
आग्य स्थान को देखता हो तो वह भाग्यवान्, विलासी तथा सब

सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ४ ॥

चेद्भाग्यगामी खचर: स्वगेहें सौम्येक्षितो यस्य नरस्य खूतौ।
भाग्याधिशाली स्वकुलावतंसो हंसो यथा मानसराजमान: ॥६॥
भाग्य स्थान में स्थित हो कर भाग्येश यदि श्रुअ श्रह से युत दृष्ट
हो तो श्रात भाग्यवान श्रीर श्रपने कुल में भूषण सदश होता है ॥६॥
पूर्णेन्दुयुक्तौ रविभूमिपुत्रौ भाग्यस्थितौ सत्त्वसमन्वितौ च।

वंशानुमानात्सिचवं नृपं वा कुर्वन्ति ते सौम्यदृशं विशेषात् ।।॥
पूर्णं वली चन्द्रमा से युक्त सूर्यं, मङ्गल वली हो कर नचम स्थान में
स्थित हों तो श्रपने कुल के श्रनुसार राजा या मन्त्री हाता है। उक्त
योग पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो विशेष फल कहना चाहिये॥ ७॥

स्वोचोपगो भाग्यग्रहे नभोगो नरस्य योगं कुरुते सुलक्ष्म्याः।

सौम्येक्षितोसों यदि सौम्यपाल दन्तावलोत्कृष्टविलासशीलः ॥८॥

यदि उच्च स्थान का ग्रह भाग्य स्थान में वैठा हो तो उत्तम लक्सी से युक्त होता है। यदि ग्रुभ ग्रह से देखा जाता हो तो हाथी श्रादि श्रमेक बाहनों से युक्त हो कर सुखी होता है॥ ८॥

व्दामभाविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— व्यापारमुद्रानृपमानराज्यं प्रयोजनं चापि पितुस्तथैव । महत्पदाप्तिः खलु संवृभेतद्राज्याभिधाने भवने विचार्यम् ॥ १ ॥ ब्यापार, मुद्रा, राजा से आदर, राज्य, पिता, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति इन का दशम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥

> समुद्तिमृषिवर्येर्मानवानां प्रयता-दिह हि दशमभावे सर्वकर्म प्रकामम् । गगनगपरिदृष्ट्या राशिखेटस्य भावेः

सकलमपि विचिन्त्यं सत्त्वयोगात्सुधीभिः ॥ २ ॥

मुनियों का कहना है कि दशम आव पर जिस तरह ग्रहों की हिए थोग हो या जिस प्रकार की राशि में हो तदनुसार सब फल कहना चाहिये॥ २॥

तनोः सकाशाहशमे अशांके द्वित्तर्भवेत्तस्य नरस्य नित्यम् । नानाकलाकौंशलवाग्विलासैः सर्वोद्यमैः साहसकर्मभिश्च ॥ ३॥ पूर्ण वली चन्द्रमा यदि दशम भाव में वैठा हो तो श्रनेक कलाश्चों में कुशलता, वाक्वातुर्य्य, साहस, उद्योग इन सर्वो से सदा परिपूर्ण इति रहती है॥ ॥॥

तनोः शंशांकाइशमे वलीयान्स्याजीवनं तस्य खगस्य द्वत्या । वलान्विताद्वर्गपतेस्तु यद्वा द्वत्तिर्भवेत्तस्य खगस्य पाके ।। ४ ।।

जन्म लग्न या चन्द्रमा से दशम में जो प्रह वली हो उस प्रह की वृत्ति के अनुसार मनुष्य की आजीविका कहनी चाहिये। यदि दशम स्थान प्रह रहित हो तो दशम भाव के षड्चर्ग पित में जो वली प्रह हो उस की वृत्ति के अनुसार मनुष्य की आजीविका कहनी चाहिये। विशेष कर आजीविका कारी प्रह की दशा में यह फल कहना चाहिये। ४॥

तद्वृत्तिमाह—

दिवामिणः कर्मीण चन्द्रतन्त्रोईव्याण्यनेकोयमद्दत्तियोगात् । सत्त्वाधिकत्वं नरनायकत्वं पुष्टत्वमङ्गे मनसः प्रसादः ॥ ५ ॥ चन्द्रमा या लग्न से दशम भाष में सूर्व हो तो अनेक उद्योग से द्रव्य लाभ होता है तथा महाबली, राजा, पुष्ट शरीर वाला और प्रसन्न चित्र वाला होता है ॥ ४॥

लग्नेन्दुतः कर्मणि चेन्महीजः स्यात्साहसः क्रौर्यनिषाद्वृत्तः।
नूनं नराणां विषयाभिसक्तिर्द्रे निवासः सहसा कदाचित्।।६।।
लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में मङ्गल हो तो कृर, साहसी,
दिसक, नौकरी से धन लाभ करने चाला, विषयी और हठात् द्र में
निवास करने घाला होता है ॥ ६॥

त्तानेन्दुभ्यां कर्मगो रौहिरोयः कुर्यादुद्रव्यं नायकत्वं बहूनास् । शिल्पेभ्यासः साहसं सर्वकार्ये विद्वदुष्ट्त्या जीवितं मानवानास्॥७॥

सान या चन्द्रमा से दशम भाव में बुध हो तो द्रव्य साथ करने वासा, बहुतों का नायक, शिल्प को जानने वासा, सब कामों में सा-इस करने वासा और पाण्डित्य से जीवन चलाने वासा होता है ॥७॥

विलयतः शीतमयूखतो वा माने मघोनः सचिवो यदा स्यात् । नानाधनाभ्यागमनानि पुंसां विचित्रहत्त्या तृपगौरवं च ॥ ८ ॥

लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में गुरु हो तो अनेक प्रकार से धन लाभ करने वाला और अनेक व्यापार द्वारा राजा से गौरच पाने वाला होता है ॥ ८ ॥

होरायाश्च निशाकराद्द्रभृगुसुतो मेषूरणे संस्थितो नानाशास्त्रकलाकलापविलसद्दृहत्त्याऽऽदिशेजीवनम् । दानं साधुमति तथा विनयतां कामं धनाभ्यागमं मानं मानवनायकादविरलं शीलं विशालं यदा । ९॥

लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में शुक्र हो तो अनेक शास्त्रों में कुशलता से और अष्ठ वृत्ति से जीवन चलाने वाला होता है। तथा दानी, सुन्दर वृद्धि वाला, विनयी, श्रति धनी, राजाओं से मान्य पाने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला और विशाल हृदय वाला होता है। । ।।

होरायाश्च सुधाकराद्रविसुतः स्तौ खमध्यस्थितो वृत्ति हीननरांतरस्य कुरुते कार्यं शरीरे सदा। खेदं वाद्ययं च धान्यधनयोहींनत्वसुचैर्मन-

श्रितोद्देगसमुद्धवेन चपलं शीलं च नो निर्मलम् ॥ १० ॥ लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में शित हो तो दूसरों के स्थान में नीच वृत्ति से जोविका करने वाला, दुर्वल शरीर वाला, वाद विवाद के भय से चित्त में श्रशान्ति वाला, धन हीन, मन के उद्देग से चश्चल श्रीर दुष्ट स्वभाव वाला होता है ॥ १० ॥

स्र्यादिभिन्योमचरैर्विलयादिन्दोः स्वपाके क्रमशो विकल्पा । अर्थोपलिन्धिर्जनकाज्जनन्याः शत्रोहिताद्वश्राहकलत्रभृत्यात् ॥११॥ कान या चन्द्रसा से दशस भाव में सूर्य श्रादि प्रद्व बैठे हों तो क्रम से पिता, माता, शत्रु, श्रिश्र, माई, स्त्री श्रीर नौकर के द्वारा उन २ प्रद्व की दशा में धन साम होता है ॥ ११॥

व्यामभावनवां शपवशाद वृत्तिमाह— रवीन्दुलग्नारपदसंस्थितांशे पतेस्तु द्वन्या परिकल्पयेत्तास् । सदौषघोणीदितृणीः सुवर्णेर्द्दिवामणिर्दृत्तिविधि विद्ध्यात् ॥१२॥ रवि, चन्द्रमा, सम्म इन तीनों में जो बसी हो उस से द्याम भाष में जो नवांश हो उस के स्वामी की वृत्ति से जीविका कहनी चाहिये। जैसे रिव का नवांश हो तो श्रोवधी, जन, तृष श्रीर सुवर्ण के व्यापार से धन साभ होता है॥ १२॥

नक्षत्रनाथोऽत्र कलत्रतथ जलाशयोत्पन्नकृषिक्रियादैः ।
कुजोऽग्निसत्साहसघातुशस्त्रैः सोमात्मजः कान्यकलाकलापैः ॥१३॥
यदि दशम भाव में चन्द्रमा का नवांश हो तो स्त्री, जलोत्पन्न
चस्तु या खेती से आजीविका कहनी चाहिये। मङ्गल का नवांश हो
तो श्रानि, साहस्त, धातु या शस्त्र से श्राजीविका कहनी चाहिये। युध
का नवांश हो तो कान्य-कलाओं से श्राजीविका कहनी चाहिये॥१३॥

जीवो द्विजन्मोचितदेवधर्मैः शुक्रो महिष्यादिकरोप्यरत्नैः।

शनैश्वरो नीचतरपकारै: क्वर्यात्रराणां खलु कर्मद्वत्तिम् ।। १४ ।।

यदि दशम भाव में गुरु का नवांश हो तो बाह्मणोचित कर्म और देवपूजन आदि धर्म से, शुक्र का नवांश हो तो भैंस, गाय और सोना चान्दी आदि से, शनैश्चर का नवांश हो तो नोकरी आदि से आजीविका होती है ॥ १४ ॥

कर्मस्त्रामी ग्रहो यस्य नवांशो परिवर्तते । तत्तुल्यकर्मणो वृत्ति निर्दिशन्ति मनीषिण: ॥ १५ ॥ दशमेश जिस ग्रह के नवांश में हो उस ग्रह की वृत्ति से आजी-

विका कहनी चाहिये ॥ १४ ॥

मित्रारिगेहोपगतैर्नभोगैस्ततस्ततोऽर्थः परिकल्पनीयः।

तुङ्गे पतङ्गे स्वग्रहे त्रिकोणे स्यादर्शसिद्धिनिजवाहुवीर्यात् ॥१६॥

यदि दशम भाव का स्वामी मित्र राशि में बैठा हो तो नित्र से, शत्र राशि में वैठा हो तो शत्र से धन का लाभ कहना चाहिये। इस से यह सिद्ध होता है कि यदि दशमेश जाया भाव में हो तो स्त्री से, सुत भाव में हो तो पुत्र से धन लाभ कहना चाहिये इत्यादि। यदि रिच अपने धर, उच्च या त्रिकोण में हो तो अपने वाहु बल से धन लाभ कहना चाहिये॥ १६॥

लयार्थलाभोपगतैः सवीर्यैः शुमैभवेद्भधनसौख्यमुचैः।

इतीरितं पूर्वम्रिनिभवर्यैर्वलानुमानात्परिचिन्तनीयम् ॥ १७॥

वली ग्रुभ ग्रह यदि लग्न, द्वितीय, पकादश इन भानों में हो तो भूमि धन त्रौर सुख मिलता है। मुनियों का कथन है कि पूर्व कथित सब फल ग्रह के बलानुसार समभना चाहिये॥ १७॥

लाभभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— गजाश्वहेमांवरतवजातमान्दोलिकामङ्गलमण्डनानि । लाभः किलैपामिललं विचार्यमेतत्तु लाभस्य गृहे ग्रहक्षैः ॥१॥ हाथी, घोड़ा, सोना, वस्त्र, रत्न, पालकी, सुन्दर भूषण, सब वस्तु का लाभ इन का एकादश भाव से विचार करना चाहिये॥१॥ सूर्येण युक्ते च विलोकिते वा लाभालये तस्य गणोऽत्र चेत्स्यात्॥ भूपालतश्चोरकुलात्कलेर्वा चतुष्पदादेर्वहुधा धनाप्तिः॥२॥

यदि एकादश आव सूर्य से युत दृष्ट हो या एकादश आव में सूर्य का षड्वर्ग हो तो राजा, चोर, ऋगड़ा या पशु श्रादि से धन साभ कहना चाहिये ॥ २ ॥

चंद्रेण युक्तं च विलोकितं वा लाभालयं चंद्रगणाश्रितं चेत् । जलागयस्त्रीगजवाजिद्रद्धिः पूर्णे भवेत्क्षीणतरे विलोमम् ॥३॥

यि एकाद्श भाव पूर्ण चन्द्र से युत दृष्ट हो या उस में चन्द्र का षड्वर्ग हो तो जलाशय, स्त्री, हाथी, घोड़ा इन की वृद्धि होती है। यिद् चन्द्रमा जीणवली हो तो विपरीत फल समभना चाहिये॥ ३॥

लाभालयं मङ्गलयुक्तदृष्टं प्रकृष्टभूषामणिहेमलिधः।

विचित्रयात्रा वहुसाहसं स्यानानाकलाकौशलवुद्धियोगैः ॥ ४ ॥

यदि एकादश भाव मङ्गल से युत दए हो तो उत्तम¦त्राभूषण, मणि, सुवर्ण इन का लाभ, अनेक स्थलों में यात्रा, बहुत साहस, अनेक कलाओं में कुशलता और सुन्दर वृद्धि होती है ॥ ४॥

लामे सौम्यगणाश्रिते सित युतै सौम्येन संवीक्षिते नानाकाव्यकलाकलापविधिना शिल्पेन लिप्या सुखम । युक्तिईव्यमयी भवेद्धनचयः सत्साहसैख्यमैः सख्यं चापि विणग्जनैर्वहुतरं होवैर्वृणां कीर्तितम् ॥५॥

यदि एकाद्श भाव में बुध का वर्ग हो और बुध से युत दृष्ट हो तो नाना प्रकार के कान्य, शिल्प और लेख से सुख मिलता है। तथा द्रव्य कमाने की युक्ति, उत्तम साहस और उद्योग से धन की वृद्धि, ज्यापारियों से मैत्री, नपुंसक के द्वारा सन्मान होती है॥ ४॥

यज्ञक्रियासाधुजनातुयातो राजाश्रितोत्कृष्टकृपो नरः स्यात् ।

द्रव्येण हैमप्रचुरेण युक्तो लाभे गुरोर्वर्गयुगीक्षणं चेत् ॥६॥ यदि पकादश भाव में गुरु का वर्ग हो और गुरु से युत दृष्ट हो तो यह किया, साधुओं की सेवा, राजाओं की रूपा और सुवर्ण आदि द्रव्यों से युक्त होता है ॥ ६॥

लाभालये भार्गववर्गयातं युतेक्षितं वा यदि भार्गवेरा। वेश्याजनैर्वापि गमागमैर्वा सद्रोप्यमुक्तामचुरस्वलब्धिः ॥॥॥

यदि पकादश भाव में शुक्र का वर्ग हो और शुक्र से शुत हुए हो तो वेश्या या विदेश यात्रा से चान्दी सोना मोती आदि प्रजुर द्रव्य का लाभ होता है ॥ ७॥

लाभवेश्मनि शनीक्षितयुक्ते तह्रणेन सहिते सति पुंसाम् । नीललोहमहिषीगजलाभो ग्रामदृंदपुरगौरविषश्रः ॥८॥

यदि पकाद्या भाव में शनि का वर्ग हो और शनि से युत उष्ट हो तो नोल, लोहा, मैंस, हाथी इन का लाभ और आओं में आदर पाने वाला होता है॥ =॥

युक्तेक्षिते लाभग्रहे सुखाख्ये वर्गे शुभानां समवस्थितेऽपि ॥ लाभो नराणां वहुधाऽथवास्मिन्सर्वग्रहेर्युक्तिनिरीक्ष्यमाणे ॥९॥

यदि एकादश और चतुर्थ भाव में शुक्ष ग्रह का वर्ग हो तो किसी भी ग्रह से युत हुए होने पर भी अनेक प्रकार का लाभ होता है ॥६॥

व्ययभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— हानिर्दानं व्ययश्चापि दण्डो निब्ध एव च । सर्वभेतृद्वचयस्थाने चिंतनीयं प्रयक्षतः ॥१॥

हानि, दान, खर्च, द्वाह, वन्धन इन सबों का विचार यस्न पूर्वक व्यय भाव से करना चाहिए ॥ १॥

व्ययालये श्रीणकरः कलावान्द्वर्योऽथवा द्वाविप तत्र संस्थौ । द्रव्यं हरेद्धिमिपतिस्तु तस्य व्ययालये वा कुजदृष्टियुक्ते ॥२॥

व्यय आघ में कीण चन्द्रमा, रिच या दोनों बैठे हों, उस पर मज़रू की दिह हो तो उस मनुष्य का धन राखा हर क्षेता है ॥ २॥ पूर्णेन्दुसोम्येज्यसिता व्ययस्थाः कुर्वति संस्थां धनसञ्चयस्य । शान्त्यस्थिते सूर्यसुते कुजेन युक्तेक्षिते वित्तविनाशनं स्यात् ॥३॥ यदि व्यय आव में पूर्ण चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र हों तो कोच धन से पूर्ण होता है । अगर शनि व्यय स्थान में बैठ कर मक्कल से गुत दृष्ट हो तो धननाश होता है ॥ ३ ॥

भावफत्तापयुक्तत्वेनारिष्टाच्याया निरूप्यत— स्वग्नेन्द्रोश्च कत्तत्रपुत्रभवने स्वस्वामिसीम्पेश्वहै-

र्युक्ते वाथ विलोकिते खबु तदा तत्प्राप्तिरावश्यकी । लग्ने चेत्सविता स्थितो रविसुतो जायाश्रितो सृत्युक्त-

ज्जायायाश्च यदीसुतः सुतगतः कुर्यात्सुतानां क्षांतम् ॥१॥

यदि लग्न या चन्द्रमा से सप्तम श्रीर पश्चम माव श्रपने स्वामी श्रीर श्रम ग्रह से श्रुत दृष्ट हो तो स्त्री, पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि लग्न में रिव श्रीर सप्तम में शिन हो तो स्त्री की खत्यु होती है। श्रगर पश्चम स्थान में मक्कल हो तो पुत्र की हानि होती है॥ १॥

असौम्यमध्यस्थितभार्गवश्चेत्पातालरन्त्रे खलखेटयुक्ते । सौम्यैरदृष्टे भृगुजे च पत्नीनाज्ञो भवेत्पाज्ञहुताज्ञनाचैः ॥२॥

चतुर्थ या अष्टम में स्थित हो कर ग्रुक दो पाप ग्रह के मध्य में हो श्रीर उस पर किसी ग्रुम ग्रह की हिए नहीं हो तो उस की स्त्री फाँसी या श्रान्न से जल कर मर जाती है ॥ २ ॥

दिवाकरेन्द् व्ययवैरियातौ जायापती चैकविलोचनौ स्तः। कलत्रधर्मात्मजगौ सिताकौ पुमान्भवेत्क्षीणकलत्र एव ॥३॥

यदि षष्ठ, द्वादश भाव में रिव, चन्द्र हो तो स्त्रो, पुरुष दोनों एकाज होते हैं, यदि सप्तम, नजम श्रीर पश्चम में शुक्र, रिव हो तो पुरुष स्त्री से हीन होता है ॥ ३॥

भसन्धियाते च सिते स्मरस्थे तनौ प्रयत्नेन तु भानुसूनौ । बन्ध्यापितः स्यान्धनुजस्तदानीं सुतालयं नो शुभदृष्टगुक्तम् ॥४॥ यदि राशि सन्धि (कर्क, वृश्चिक, मीन के अन्त) में स्थित हो कर शुक्र सप्तम भाव में, शनि लग्न में और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पञ्चम भाव पर नहीं हो तो बन्ध्या स्त्री का पित होता है ॥ ४ ॥

क्रूराश्च होरास्मररि:फयाताः सुतालये हीनवलः कलावान् । एवं प्रस्तौ किल यस्य योगो भवेत्स भार्यातनयैर्विहीनः ॥ ५ ॥

यदि पापग्रह लग्न, सन्तम श्रीर द्वादश भाव में चीण चन्द्रमा पञ्चम में हो तो स्त्री, पुत्र से हीन होता है ॥ ४ ॥

चूनेर्ञ्कजारौ सभृगू शशाङ्कादपुत्रभार्यं क्वरुतो नरं तौ । स्यातां नृनार्योश्च खगौं स्मरस्थौ सौम्येक्षितौ तौ शुभदौ नृनार्योः ॥

चन्द्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र सहित शनि मङ्गल हो तो स्त्री, पुत्र से हीन होता है। यदि पुरुष को कुण्डली में सप्तम भाव में पुरुष गह (रिव, मौम, गुरु) श्रीर स्त्री को कुण्डलो में सप्तम भाव में स्त्री शह (चन्द्र, शुक्र) हो कर शुभ शह से देखे जाते हों तो स्त्री, पुरुष दोनों को परस्पर सुख होता है॥ ६॥

## व्यभिचारियोगः--

सितेऽस्तयाते शनिभौमवर्गे भौमार्कदृष्टे परदारगामी । मन्दारचन्द्रा यदि संयुताः स्युः पौंश्वल्यसक्तौ रमणीनरौ स्तः ॥

यदि सप्तम भाव में स्थित हो कर शुक्र शनि, मङ्गल के षड्वर्ग में वैठा हो श्रोर रिव, मङ्गल से देखा जाता हो तो परस्त्री में गमन करने वाला होता है। यदि सप्तम में शनि, मङ्गल, चन्द्र ये तीनों हों तो पत्नी सहित व्यभिचार करने वाला होता है॥ ७॥

परस्परांशोपगतौ रवीन्दू रोषामयं तौ कुरुतो नराणाम् । एकैकगेहोपगतौ तु तौ वा तमेव रोगं कुरुतो नितान्तम् ॥८॥

यदि चन्द्रमा के नर्वाद्य में रिव और रिव के नर्वाद्य में चन्द्रमा हो तो स्त्री, पुरुष दोनों कोघी और रोगी होते हैं। यदि चन्द्रमा के नवांद्य में रिव हो तो पुरुष, रिव के नवांश में चन्द्रमा हो तो स्त्री कोधी श्रीर रोगी होती हैं॥ प्र॥

मन्दावनीस्तुरवीन्द्वश्रेदन्त्रारिवित्तव्ययभावसंस्थाः।

आन्ध्यं भवेत्सारसमन्वितस्य खेटस्य दोपात्पुरुषस्य नूनम् ॥९॥

यदि शिन, मङ्गल, रिव, चन्द्र ये ग्रह ऋष्टम, षष्ट, द्वितीय, द्वाद्श इन स्थानों में हों तो उन में जो ग्रह बली हो उस के दोष से जातक अन्या होता है ॥ ६ ॥

युगालिगोकर्कटकास्त्रिकोणे प्रसुतिकाले खलखेटयुक्ताः।

निरीक्षिता वा जनयन्ति जातं कुष्टेन युक्तं पवदन्ति सन्तः ॥१०॥

नवम, पञ्चम भाव मकर, वृश्चिक, वृष या कर्क में स्थित हो कर पाप ग्रह से गुत या दृष्ट हो तो जातक कुछी होता है ॥ १० ॥

मन्दार्कचन्द्रास्त्रिसुतायधर्मे सौम्येन युक्ता न च वीक्षिताश्रेत्।

कर्णप्रणाशं जनयन्ति नूनं स्मरस्थितास्ते दशनाभिघातम् ॥११॥ तृतीय, पञ्चम, एकाद्श, नवम इन स्थानों में शनि, रिव, चन्द्र

वैठे हों और किसी ग्रुभ ग्रह से युत, दए न हो तो कान का नाश होता है । पूर्वोक्त तीनों ग्रह अगर सब्तम में हों तो दाँतों का नाश

होता है॥ ११॥

ग्रस्ते विधा लग्नगताश्च पापास्त्रिकोणगा जन्म पिशाचिकस्य । ग्रस्ते विधा लग्नगते तथैव नेत्रोपघातः खत्तु कल्पनीयः ॥१२॥

यदि जन्म काल में चन्द्र का ग्रहण हो लग्न, नवम पश्चम इन स्थानों में पाप ग्रह बैठे हों तो जातक पिशाच के उपद्रव से युक्त होता है। यदि ग्रहण कालिक चन्द्रमा लग्न का हो तो जातक श्रन्धा होता है। १२॥

लग्नस्थिते देवपुरोहितेस्ते शनौ च वाताधिकता नितांतम्।

जीवे विलाग्नं अवनिनन्दने उस्ते मदोद्धतः स्यात्पुरुपो विशेषात् ॥१३॥

गुरु लग्न में, शनि सन्तम में हो तो जातक वातरोगी होता है।
गुरु लग्न में, मङ्गल सन्तम में हो तो जातक मदोन्मत्त होता है॥१३॥

स्मरे त्रिकोणे धरणीतन् के जना तनो वा पवनमकोपः । श्रीणेन्दुमंदी व्ययभावयातौ तदापि वाताधिकता नराणाम् ॥१४॥ यदि सप्तम, पञ्चम, नवम भाव में मङ्गल, लग्न में ज्ञानि अथवा चीण चन्द्रमा, शनि दोनों द्वादश भाव में हो तो वातरोग होता है ॥१४॥ वंशच्छेदकरः शशांकसृगुजः क्रूरैः स्वकामास्बुगैः

शिल्पी केंद्रगतार्किणा बुधयुतत्र्यंशे समालोकिते। श्रंते देवगुरौ दिनेश्वरयुतस्यांशे च दासीसुतो

नीच: कामगयो: खरांशुश्रशिनो: सौरेण संदृष्टयो: ।।१५॥ पाप ग्रह से युक्त हो कर चन्द्रमा, शुक्र दोनों द्वितीय सब्तम या चतुर्थ भाव में हो तो वंदा नाश करने वाह्य होते हैं।

वुध जिस देष्काण में वैठा हो उस देष्काण राशि को यहि केन्द्र

म स्थित हो कर शनैश्वर देखता हो ते। चित्रकार होता है।

सूर्य जिस राशि में चैठा है। उस के द्रेष्काण या नवांश में स्थित है। कर गुरु अगर द्वादश भाव में हो तो दासीपुत्र होता है।

सन्तम भाष में स्थित है। कर रिष चन्द्रमा यहि हानैश्वर से दृष्ट है। ते। नीचकर्म करने वाला है।ता ह ॥ १४ ॥

वयो राज्ञिं स्वनक्षत्रमेकीकृत्य पृथकपृथक् । द्विचतुस्त्रिगुणं कृत्वा सप्ताष्ट्रसभाजितम् ॥ १६ ॥ स्राद्यन्तयोभवेददुःस्त्री मध्ये शून्यं धनक्षयः । स्थानत्रयेभ्रशेषं तु मृत्युः साङ्कोषु वै जयी ॥ १७ ॥

जन्म काल से वर्तमान काल तक वर्ष संख्या, जन्म राशि संख्या, जन्म नल्ल संख्या तीनों के योग को तीन स्थान में रख कर कम से २, ४, ३ से गुणा करे, गुणन फल में ७, ८, ६ का भाग देने से प्रथम, वृतीय स्थान में ग्रन्य शेष रहने से क्लेश, द्वितीय स्थान में ग्रन्य शेष यचे तो भरण और तीनों स्थान में ग्रन्थ शेष वचे तो भरण और तीनों स्थान में ग्रन्थ होता है॥ १६-१७॥

उदाहरण—किसी का सम्बत् १ ध्दः, चित्रा नस्त्र श्रीर धनु राशि में जन्म है,

इस का सम्बत् २००३ का फल देखना है। श्रतः वर्ष संख्या = १४, जन्म नत्तत्र संख्या = १४, जन्म राशि संख्या = ६,

खवों के योग=३८ को तीन जगह रख कर २, ४, ३ से गुणा कर ७ ८, ६ का भाग देने से—

$$\frac{3\pi \times 3}{9} = \frac{68}{9} = 80 + \frac{8}{9}$$

$$\frac{3\pi \times 8}{\pi} = \frac{88}{7} = 88 + \frac{9}{7}$$

$$\frac{3\pi \times 8}{\pi} = \frac{88}{7} = 88 + \frac{9}{7}$$

यहाँ द्वितीय, तृतीय स्थान में ग्रन्य शेष यचा है इस लिये इस वर्ष में धनच्चय होगा ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार में "मध्यान्तयो अब ग्रन्यं चेहसुच्चयसुद्दोरयेत्" इतनी त्रुद्धि है। श्रतः पाष्ठक गण इस को भी देख कर फल विचार करें ॥ १६-१०॥

अथ रच्यादि प्रहस्ताचफलाध्यायः।
तत्रादौ सम्रस्थितसूर्यफलप्—
तान्नेकेल्पकचः क्रियालसत्तुः क्रोधो प्रचण्डोन्नतः
कामी लोचनरक्सुकर्कशतनुः सूरः क्षमी निष्टु णः।
फुछाक्षः शशिमे क्रिये स्थितिहरः सिंहे निश्रांधः पुमान्
दारिद्रचोपहतो विनष्टतनयः संस्थस्तुलासंज्ञके॥१॥

जिस के जन्म काल में लग्न में रिव हो वह थोड़े केश वाला, आलसी, कोधी, वड़े उन्न स्वभाव वाला, कामी, नेत्र रोग से युक्त, रूच रारीर वाला, ग्रूर, चमाशील और निर्देगी होता है। यदि लग्न में स्थित हो कर रिव कर्क का हो तो आँख में फूली वाला, मेष में हो तो चश्चल स्वभाव वाला, सिंह में हो तो रतीं धी वाला, तुला में हो तो दिरद्र और सन्तान हीन होता है ॥१॥

धनभावस्थितसूर्यफलम्-

धनसुतोत्तमवाहनवर्जितो हतमितः सुजनोजिक्षतसौहदः। परगृहोपगतो हि नरो भवेहिनमऐाईविरो यदि संस्थितिः॥२॥

जिस के घन भाव में सूर्य हो वह घन, पुत्र, सवारी से हीन, निर्वृद्धि, सज़नों से द्वेष रखने वाली, श्रीर ब्सरे के घर में निवास करने वाला होता है ॥ २ ॥

तृतीयभावस्थितसूर्यफलम्-

प्रियंवदः स्याद्धनवाहनाट्यः सुकर्मचित्तोऽनुचरान्वितश्च ।

मितानुजः स्यान्मनुजो बलीयान्दिनाधिनाथे सहजेऽधिसंस्थे ॥३॥

जिस के तृतीय भाव में सूर्य हो वह प्रिय वोलने वाला, धन, वाहन से युक्त, सत्कर्म में मन रखने वाला, नौकरों से युक्त, थोड़े छोटा भाई वाला श्रीर वली होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितसूर्यफलम्-

सौख्येन यानेन धनेन हीनं तातस्य वित्तोपहतप्रदृत्तम्।

चलनिवासं कुरुते पुमांसं पातालशाली नलिनीविलासी ॥४॥

जिस के चतुर्थ भाव में सूर्य हो वह सुख, चाहन श्रोर धन से हीन, पिता के धन को नादा करने वाला, तथा श्रनेक स्थान में निवास करने वाला होता है ॥ ४ ॥

ं पंचमभावस्थितसूर्यफलम्-

स्वल्पापत्यं शैलदुर्गेशमक्तं सौख्येर्युक्तं सित्क्रयार्थेविग्रुक्तम् । भ्रान्तत्वातं मानवं हि प्रकुर्यात्स्र तुस्थाने भातुमान्वर्तमानः ॥ ५ ॥ जिस के पश्चम भाव में सूर्य वैठा हो वह पार्वती, शङ्कर का भक्त,

क्कुखी, सत्कार्य, धन से हीन श्रौर भ्रान्ति युक्त होता है ॥ ४ ॥

#### षष्ठभावस्थितसूर्यफलम्—

शश्चत्सौरूयेनान्वितः शत्रुहंता सत्त्वोपेतश्चारुयानो महौजाः।

पृथ्वीभर्तुः स्यादमात्यो हि मर्त्यः शत्रुचेत्रे मित्रसंस्था यदि स्यात ।६।

जिस के षष्ठ भाव में रिव हो वह सदा सुस्री, शतुत्रों को नाश करने वाला, वलवान, सुन्दर सवारी वाला, श्रत्यन्त तेजस्वी श्रीर राजा का मन्त्री होता है ॥ ६ ॥

सप्तमभावस्थितसूर्यफलम्-

श्रिया विम्रुक्तो इतकायकांतिर्भयामयाभ्यां सहितः कुशीलः । चृपमकोपार्तिकृशो मनुष्यः सीमंतिनीसद्मनि पद्मिनीशे ॥ ७ ॥

जिस के सन्तम भाव में सूर्य हो वह लक्ष्मी से हीन, रूच कान्ति चाला, अय रोग से युक्त, निन्दनीय स्वभाव वाला, तथा राजकोच से दुःखी श्रीर दुर्वल रहता है ॥ ७ ॥

श्रप्टमभावस्थितसूर्यफलम्-

नेत्राल्पत्वं शत्रुवर्गाभिद्यद्भिर्द्धश्चंशः पूरुपस्यातिरोपः । अर्थाल्पत्वं काश्यभंगे विशेषादायुःस्थाने पश्चिनीपाणनाथे ॥८॥

जिस के अप्रम भाव में सूर्य हो वह छोटी आँख वाला, अधिक शत्रु वाला, युद्धि हीन, कोघी, थोड़े धन वाला और दुर्वल शरीर वाला होता है ॥ ८ ॥

नवमभावस्थितसूर्यफलम्-

धर्मकर्मविरतश्च सन्मतिः पुत्रमित्रजसुखान्वितः सदा । मातृवर्गविषमो भवेन्नरित्तित्रिकोणभवने दिवामणी ॥ ६ ॥

जिस के नवम भाव में सूर्य हो वह धर्म कर्म से दीन, सुन्दर बुद्धि याला, पुत्र मित्र के सुख से युक्त और माता के कुल का द्वेषी होता है ॥ ६॥

व्शमभावस्थितसूर्यफलम्— सद्वुद्धिवाहनधनागमनानि नूनं भूपप्रसादसुतसौख्यसमन्वितानि ।

## साध्यकारकरणं गणिश्रूषणानि

मेपुरसे दिनमसिः कुरुते नरासास् ॥ १०॥

जिस के दशम भाव में सूर्य हो वह सुन्दर वुद्धि वाला, वाहन धन से युक्त, राजा की प्रसन्नता से युक्त, पुत्र सुख से युक्त, साधुओं का उपकार करने वाला श्रीर भुषण से युक्त होता है ॥ १०॥

पकादशभावस्थितसूर्यफलम्-

गीतिपीतिं चास्कर्मपृष्टिंचं चश्चत्कीर्तिं वित्तपूर्तिं नितान्तम्। भूपात्माप्तिं नित्यमेव मञ्जर्यात्माप्तिस्थाने भानुमान्मानवानाम् ॥११॥

जिस के एकदश भाव में सूर्य है। वह गीत में प्रेस रखने वाला, सुन्दर कर्म करने वाला, यशस्त्री, अत्यन्त धनी श्रीर राजा से धन पाने वाला होता है ॥ ११ ॥

व्ययभावस्थितसूर्यफलम्—

तेजोविहीने नयने भवेतां तातेन साकं गतचित्तवृत्तिः।

,विरुद्धबुद्धिवर्ययभावयाते कान्ते निलन्याः फलसुक्तमार्यैः ॥१२॥

जिस के व्यय भाव में सूर्य हो वह तेजोहीन नेत्र वाला, पिता से प्रेम नहीं करने चाला और विरुद्ध वुद्धि वाला होता है ॥ १२ ॥

अय लग्नस्थितचन्द्रफलम्—

दाक्षिण्यरूपधनभोगगुराविरेण्य-

थन्द्रे कुलीरहपभाजगते विलग्ने । उन्मत्तनीचवियरो विकलोऽथ सूकः

शेपेयु ना भवति हीनतनुर्विशेषात् ॥ १ ॥

जिस के जन्म काल में कर्क, बुध या मेच का चन्द्र हो कर लग्न में वैठा हो ता वह सरल हदय वाला, सुन्दर, धनी, भोगी और गुणियों में श्रेष्ठ होता है।

यदि अन्य राशी में स्थित हो कर लग्न में हो तो उनमत्त नीच कर्म करूने वाला, वहिरा, विकल, गुँगा श्रौर स्रोण शरीर वाला

धनआवस्थितचन्द्रफलम्—

धुरवात्यजद्रन्ययुतो विनीतो भवेत्वरः पूर्णविधुर्द्वितीये।

भीषोस्खलद्वाग्विधनोल्पबुद्धिः न्यूनाधिकत्त्वे फलतारतम्यम् ॥२॥

जिस के धन भाव में पूर्ण चन्द्रमा हो वह सुख सन्तान द्रव्य से युक और नम्र होता है।

यदि चीण चन्द्रमा धन भाव में वैठा हो तो श्रसत्य वोलने वाला, धन हीन श्रीए थोड़ी बुद्धि वाला होता है । चन्द्रवल के श्रनुखार फल में भी तारतम्य करना चाहिये॥ २॥ सहजभ।वस्थितचन्द्रफलम्—

हिंसः सगर्वः कुपणोल्पर्बुद्धिभवेज्जनो वन्धुजनाश्रयश्च । दयाभयाभ्यां परिवजितश्च द्विजाधिराजे सहजे प्रस्तौ ॥ ३ ॥

जिस के तृतीय भाव में चन्द्रमा बैग हो तो हिसा करने बाला, गौरव युक्त, रूपण, अल्पवृद्धि, वन्धुओं के आश्रय में रहने वाला और द्या भय से हीन होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितचन्द्रप.लम्-

जलाश्रयोत्पन्नधनोपल्विंध कुष्यङ्गनावाहनस्र नुसौरूयम्।

पस्तिकाले कुक्ते कलाबान्पातालसंस्थो द्विजदेवभक्तिम् ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में चन्द्रमा वैटा हो वह जलाश्रय से उत्पन्न घन, कृषि, ह्यी, बाहन, जुम इन के सुख से युक्त होता है ॥ ४ ॥ पश्चमभाषस्थवन्द्रफलम्—

जितेन्द्रियः सत्यवचाः प्रसन्तो धनात्यजावाप्तसमस्तसौख्यः।

सुसंग्रही स्यान्यनुष्यः सुत्रीलः प्रस्तिकाले तनयालयेक्ने ॥ ५ ॥

जिस के पश्चम भाष में चन्द्रमा हो वह जितेन्द्रिय, सत्य बोलने वाला, प्रसन्न, धन सन्तान के द्वारा सुसी, संप्रह करने वाला और सुशील होता है ॥ ॥॥

वियुजाधस्थितचन्द्रफलम्—

षन्दाग्निः स्यान्निर्द्यः क्रौर्ययुक्तोऽनस्पालस्यो निष्ठ्ररो दुष्टचित्तः।

৩ জাত

रोपावेशोत्यन्तसञ्जातशत्रुः शत्रुचेत्रे रात्रिनाये नरः स्यात् ।।६॥ जिस के षष्ठ माव में चन्द्रमा हो वह्यमन्दाग्नि, निर्दयी, पायी, बड़े श्राक्षसी, निष्ठुर, दुष्ट स्वभाव वाला, कोधी श्रोर बहुत शत्रु वाला होता है ॥ ६ ॥

सप्तमभावस्थितचन्द्रफलम्-

यहाभिमानी मदनातुरश्च नरा भवेत्सीएकलेवरश्च । धनेन हीनो विनयेन म्चैवं चन्द्रेऽङ्गनास्थानविराजमाने ॥ ७॥ जिस के सप्तम भाव में चन्द्रमा हो वह बड़े श्रिथमानी, कामातुर,

दुर्वल शरीर वाला, धन श्रीर विनय से रहित होता है ॥ ७॥

श्रष्टमभावस्थितचन्द्रफलम्-

नानारोगैः श्रीणदेहोऽतिनिःस्वश्रौरारातिश्रोणिपालाभितप्तः । चित्तोद्वेगैवर्णाकुला मानवः स्पादायुःस्थाने वर्तमाने हिमांशौ ॥८॥

जिस के अप्रम भाव में चन्द्रमा हो वह अनेक रोग से कीए शरीर वाला, निधन, चोर शत्रु राजा इन से पोड़ित और चित्त के उद्देग से व्याकुल होता है ॥ प्र॥

नवमभावस्थितचन्द्रफलम्-

कलत्रपुत्रद्रविणोपपन्नः पुराणवार्ताश्रवणानुरक्तः ।

सुकर्मसत्तीर्थपरो नरः स्याद्यदाकलावाजवमालयत्थः ॥ ९ ॥

जिस के नवग भाव में चन्द्रमा हो वह झी, पुत्र धन इन से युक्त, पुराण कथा के प्रेमी, सुकर्म श्रीर तीर्थ करने वाला होता है ॥ ६ ॥ दशमभावस्थितचन्द्रफलम्—

क्षोणीपालादर्थलब्धिविशाला कीर्तिर्मूर्तिस्सत्त्वसन्तोषयुक्ता। चश्र्वछक्ष्मीः शीलसंशालिनी स्या-

न्मानस्थाने यामिनीनायकश्चेत् ॥ १०॥ जिस के दशम आव में चन्द्रमा हो वह राजा से वन पाने व्यवः श्रधिक यशस्वी, सत्त्व गुण सन्तोष से युक्त, सुन्दर लक्सी बाला श्रोर सुशील होता है ॥ १० ॥

पकाद्राभावस्थितचन्द्रफलम्—

सन्याननानाधनवाहनाप्तिः कीर्तिश्च सद्भोगगुणोपलव्धिः।

प्रसन्नता लाभविराजमाने ताराधिराजे मनुजस्य नूनम् ॥ ११ ॥

जिस के एकादश भाव में चन्द्रमा हो वह माननीय, अनेक प्रकार के धन वाहन से युक्त, यशस्वी, भोगी, गुणी और प्रसन्नता युक्त होता है ॥ ११ ॥

व्ययभावस्थितचन्द्रफलम्-

हीनत्वं वे चारुशीलेन मित्रैवेंकल्यं स्यान्नेत्रयोः शत्रुद्धाः।

रोषावेशः पूरुषाणां विशेपात्पीयूषांशों द्वादशे वेश्मनीह ॥ १२ ॥

जिस के द्वादश भाष में चन्द्रमा वैटा हो वह सुन्दर स्वभाव से हीन, मित्रों से रहित, नेत्र रोगी, श्रनेक शत्रु वाला श्रीर विशेष क्रोधी होता है ॥ १२ ॥

अथ लग्नस्थिनमीमफलम् —

अतियतिश्रमतां च कलेवरं क्षतयुतं वहुयाहसमुग्रताम् ।

तनुभृतां कुरुते तनुसंस्थितोऽत्रनिमुतो गमनागमनानि च ॥ १॥

जिस के लग्न में मङ्गल चैठा हो वह श्रत्यन्त मतिश्रम बाला, चिह्न युक्त शरीर वाला, हठी श्रीर श्रमणशील होता है ॥ १॥

धनसाचस्थितभौमफलम्-

अधनतां कुजनाश्रयतां तथा विमतितां कृपयातिविहीनताम् ।

तनुभूतो विद्धाति विरोधतां धननिकेतनगोऽवनिनन्दनः ॥ २ ॥

जिस के धन भाव में मङ्गल पड़े वह धन हीन श्रसञ्जन के श्राश्रित, कुत्सित बुद्धि वाला, दया हीन श्रीर बिरोध करने वाला होता है ॥२॥ सहजभावित्यतमीमफलम्—

अप्रमसादोत्तमसौरूपमुच्चैरुद्दारता चारूपराक्रमध ।

बनानि च भ्रात्मुखोजिमतत्वं भवेनराणां सहजे महीजे ॥ ३॥

जिस के ततीय भाव में मङ्गल पड़े वह राजा की गसन्नता से उत्तम सुली, श्रत्यन्त उदार, सुन्दर पराक्रम चाला, धनी श्रीर भाई के सुख से होन होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितभौमफसम्--

दुःश्वं सुहृदाहनतः प्रवासः कलेवरे रूवलताऽबलत्वस् । प्रसृतिकाले किल मङ्गलाख्ये रसातलस्थे फलसुक्तमार्यैः ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में मङ्गल बैठा हो वह मित्र और वाहन के द्वारा दुखी, परदेश में रहने वाला, रुग्न दारीर वाला तथा निर्धेक होता है ॥ ४॥

पंचमभावस्थभीमफसम्-

कफानिलाद्वचाकुलता कलत्रान्मिताच पुत्रादिप सौख्यहानिः। मतिर्विलोमा विपुलात्मजेस्मिन्मस्रतिकाले तनयालयस्थे ॥ ५ ॥

जिस के पश्चम भाव में मङ्गल वैठा हो वह कफ और वात से ज्या-कुल, ख़ी, मित्र, पुत्र के सुख से रहित तथा विपरात बुद्धि बाला होता है ॥ ४॥

श्रश्रमाचस्थितश्रीमफलम्—

प्रावल्यं स्याज्वाटराग्नेर्विशेषाद्रोषादेशः शत्रुवर्गोपशांतिः । सद्भिः संगोऽनंगबुद्धिर्नराणां गोत्रापुत्रे शत्रुसंस्थे प्रस्तौ ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में षष्ठ भाव में मङ्गल बैठा हो वह प्रवल जठ-राग्नि वाला, कोधी, रात्रुओं को नाश करने बाला और सजनों के साथ रहने बाला होता है॥ ६॥

सप्तमभावस्थितभौमफलम्— नानानर्थेर्च्यर्थितोपसर्गेर्वेरित्रातेर्मानवं हीनदेहम् । दारारागात्यंतदुःखमतप्तं दारागारेंऽगारकोयं करोति ॥ ७ ॥ जिस के सन्तम भाव में मङ्गल हो वह अनेक तरह के अनर्थ, व्यर्थ चिन्ता और शतुश्रों से पीड़ित हो कर दुर्वल शरीर वाला तथा सी के क्रोध से दुखी रहता है :। ७॥

ध्रष्टमभावश्थितभौमफसम्— वैकल्यं स्पान्नेत्रयोर्दुर्भगत्वं रक्तात्पीड़ा नीचकर्मप्रदृत्तिः। बुद्धेरान्थ्यं सज्जनानां च निदा रन्त्रस्थाने मेदिनीनंदनेऽस्मिन् ॥८॥

जिस के अध्य भाव में मज़ल वैठा हो वह नेत्र रोगी, दुर्भग, रक रोगी, नीच कमें करने जाला, दुद्धि से निकल और सज्जनों का निन्दक

होता है ॥ = ॥

नवसमाविधतमीमफलम्—

हिंखाविषाने मनसः प्रदृत्ति भूमीपतेगौंरवतोस्पलब्धिम् । क्षीर्यां च पुण्यं द्रविर्यां नरायां पुण्यस्थितः क्षोरियसुतः करोति ॥६॥

जिस के नवम भाव में अङ्गल पड़े वह हिसा में चित्त देने वाला, राजा के आदर से थोड़ा लाभ वाला, थोड़ा पुण्य और थोड़ा धन वाला होता है ॥ ६ ॥

व्यामभावस्थितभौभफलम्—

विद्यवंभरापतिसमत्वमतीव तोवं सत्साहसं परजनोपकृतौ पयत्नस् । चंचद्विभूषणमणिद्विविधागमांश्र्य मेषुरणे धरणिजः कुकते नराणस् ।।

यदि दशम भाव में मझल वैठा हो तो राजा के समान, अत्यन्य सन्तोषी, साहसी, परोकार में यत्न रखने वाला और सुत्दर भूषण, रत्नादि को प्राप्त करने वाला होता है ॥ १० ॥

पकावश्यावस्थितमौमकतम्—

ताझप्रवालविलसत्कलघोतरक्तवस्तागमं सुललितानि च वाहनानि । भूषप्रसादसुकुत्रहलमंगलानि दचादवाप्ति भवने हि सदावनेयः ॥११॥

जिस के एकादश भाव में मङ्गल पड़े उस को तामा, भूड़ा, सुवर्ण, बस्न, उत्तम वाहन, राजा की प्रसन्तता और धनेक मङ्गल कार्य गार होता है ॥ ११ ॥ द्वात्रावस्थितभौमफलम्-

स्वमित्रवैरं नयनातिवाधां क्रोधामिभूतं विकलत्वमंगे।

धनव्ययंबंधनमल्पतेजो व्यये धराजो विद्धाति नूनम् ॥ १२॥

यदि द्वादश भाव में मङ्गल हो तो मित्रों से विशेष रखने वाला, नेत्र रोगी, कोथी, श्रङ्ग में वैकल्य, वन का श्रिष्ठिक खर्च, वन्धन और तेज की हानि होती है ॥ १२ ॥

श्रथ लग्नस्थतवुधफलम्—

श्चान्तो विनीतः सुतरासुदारो नरः सदाचारपरोऽतिधीरः । विद्वान्कलाज्ञो विपुलात्मजश्च शीतांशुस्नुनौ जनने तनुस्थे ॥ १ ॥

जिस के लग्न में; वुध वैठा हो वह शान्त, नम्र, अत्यन्त उदार, सदाचारी, अत्यन्त धीर, विद्वान्, कलाओं को जानने वाला और वहुत पुत्र वाला होता है ॥ १॥

घनभावस्थितबुधफलम्-

विमलशीलयुतो गुरुवत्सलः कुश्चलताकिलतार्थमहत्सुखः। विपुलकान्तिसग्रुव्यतिसंयुतो धननिकेतनगे शशिनन्दने ॥ २ ॥

जिस के द्वितीय भाव में बुध बैठा हो वह सुशील, गुरु का भक्त, चतुरता से धन कमा कर सुखी, अत्यन्त सुन्दर श्रीर उन्नति युक्त होता है ॥ २ ॥

तृतीयभावरिथतवुधफलम्-

साहसान्निजजनैः परिम्रुक्तः चित्तशुद्धिरहितो हतसौख्यः । मानवः कुश्चितिप्सितकर्त्ता शीतभानुतनयेऽनुजसंस्थे ॥ ३ ॥

जिस के तृतीय भाव में बुध पड़े वह सहसा श्रपने जनों से त्यक, मिलन हृदय वाला, दुखी श्रीर श्रपने मन माना काम करने वाला होता है ॥ ३ ॥

चतुर्थभाविस्थतवुधफलम्-सद्वाहनैर्थान्यधनैः समेतः सङ्गीतनृत्याभिकिन्यम् नुष्यः। विद्याविभूपागमनाधिशाली पातालगे शीतलभानुस्नौ ॥ ४ ॥

जिस के वुध चतुर्थ भाव में पड़े वह सुन्दर वाहन, धन, धान्यों से युक्त, गीत नृत्य के स्नेही, विद्वान् श्रीर भूषण से युक्त होता है ॥ ४॥ पञ्चमभावस्थितवुधफत्तम्—

पुत्रसौख्यसहितं वहुमित्रं मन्त्रवादकुशलं च सुशीलम् । मानवं किल करोति सलीलं शीतदीधितिसुतः सुतसंस्थः ॥ ५ ॥

यदि पश्चम भाव में वुध हो तो पुत्र से सुबी, श्रधिक मित्र से युक्त, विचार में कुशल, सुन्दर रवभाव वाला श्रीर क्रीडा युक्त होता है।। ४॥

शतुभाविश्थितबुधफलम्—

वादपीतिः सामयो निष्ठुरात्मा नानारातित्रातसन्तप्तचित्तः । नित्यालस्यव्याकुलः स्यान्यनुष्यः चत्रुचेत्रे रात्रिनाथात्मनेऽस्मिन्।।६।।

यदि षष्ठ आव में वुध हो तो भगड़ाल, रोगी, निष्टुर, रात्रुओं से पीड़ित श्रीर सदा श्रालस्य करने से चिन्तित होता है॥ ६॥

सप्तमभावस्थितवृथफलम्—

चारुशीलविभवैरलंकृतः सत्यवाक्यनिरतो नरो भवेत् । कामिनीकनकस्रुनुसंयुतः कामिनीभवनगामिनीन्दुने ॥ ७ ।

जिस के जन्म काल में सप्तम भाव में वुध वैठा हो वह उत्तम रव-भाव वाला, पेश्वर्य से युक्त, सत्य वक्ता और स्त्री, धन, पुत्र से युक्त होता है।। ७॥

श्रष्टमभावस्थितवृश्यक्तम्— भूपप्रसादाप्तसमस्तसम्पन्नरो विरोधी सुतरां सुगर्वः। सर्वपयन्नान्यकृतापहर्ता रन्ध्रे भवेचन्द्रसुतः प्रसुतौ ॥ ८॥

यदि श्रष्टम भाव में वुध वैठा हो तो राजा की प्रसन्नता से सर्व सम्पत्ति को पाने वाला, विरोध करने वाला, श्रत्यन्त गर्धी श्रीर दूसरे का किया हुश्रा काम को नष्ट करने वाला होता है। । = । नवसमावस्थितज्ञध्यकत्तम्—
जपकृतिकृतिविद्याचारुजातादरः स्थादनुचरधनस्नुत्रप्रप्तहर्षे विश्लेषातः ।
वितरणकरणोद्यन्मानसो मानवश्ले-

दश्वतिकरणजन्मा पुण्यधायागतोऽयस् ॥ ९ ॥

जिस के नवम भाव में वुध वैठा हो चह उपकार श्रोर विद्या से आदर पाने वाला, नौकर, धन, पुत्र के द्वारा विशेष श्रानन्द श्रीर दान करने वाला होता है ॥ ६ ॥

दशसमावस्थितबुधफलम्-

ज्ञानमज्ञः श्रेष्टकर्मा मनुष्यो नानासम्परसंखुतो राजमान्यः । चश्चळीलावाग्विलासादिशाली मानस्थाने बोधने वर्तमाने ॥१०॥

जिस के दशम भाव में वुध वैठा हो वह ज्ञानी, श्रेष्ठ कर्म करने बाला, श्रोक प्रकार के सम्पत्ति से युक्त, राजा से मान्य, छुन्दर बोल-ने बाला श्रीर विलासी होता है॥ १०॥

एकादशभावस्थितवुषफलास्—

भोगासक्तोत्यन्तिवित्तो विनीतो नित्यानन्दश्राख्वीलो विलिष्ठः। नानाविद्याभ्यासक्रन्मानवः स्याह्यायस्थाने नन्दने शीतथानीः॥११॥

जिस के एकादश भाव में बुध बैठा हो वह मनुष्य भोगी, त्रित धनी, नम्र, नित्य त्रानन्द युक्त, सुन्दर स्वभाव चाला, बली और श्रनेफ विद्या को जानने चाला होता है ॥ ११॥

व्ययभावस्थितबुधफलम्-

दयाविहीनः स्वजनोज्ञिकतश्च स्वकार्यदक्षो विजितात्मपक्षः । भूर्तो नितान्तं मिलनो नरः स्याद्रचयोपपन्ने द्विजराजखूनौ ॥१२॥

जिस के द्वावश भाव में वुध वैठा हो वह दयाहीन, अपने जनों से त्यक्त, अपने कार्य में दत्त, अपने पत्त को जोतने वाला, धूर्त और मिलन होता है ॥ १२॥ अथ तनुहिथतगुरुफलम्-

विद्यासमेतोऽभिवतो हि राज्ञां शाज्ञः कृतज्ञो नितरामुदारः । नरो भवेच्चारुक्रलेवरश्च तनुस्थिते चित्रज्ञिखण्डिसूनौ ॥ १ ॥

यदि लग्न में गुरु वैठा हो तो विद्याभ्यासी, राजा से पूज्य, सुन्दर बुद्धि वाला, इतज्ञ, श्रति उदार श्रीर सुन्दर होता है ॥ १ ॥

धनमावस्थितगुरुफलम्—

सद्भूषविद्यागुणकीर्तियुक्तः संत्यक्तवैरोऽपि नरो ग्रीयान् । त्यागी सुत्रीलो द्रविखेन पूर्णी गीर्वाणवंद्ये द्रविखोपयाते ॥ २ ॥

जिस मनुष्य के हितीय भाव में गुरु वैठा हो वह सुन्दर, विचा गुण श्रीर यश से युक्त, शत्रु रहित, श्रेष्ठ, दानी, सुन्दर स्वभाव वाला तथा धन से युक्त होता है ॥ २॥

खहजभावस्थितगुरुफलम्— सौजन्यहीनः कृपणः कृतघ्नः कांतासुतशीतिविवर्जितश्च । नरोग्निमांचाब्रुततासमेतः पराक्रमे शक्रपुरोहितेऽस्मिन् ॥ ३ ॥

जिस जातक के तृतीय भाव में शुरु वैठा हो वह सौजन्य हीन, कृपण, कृतच्न, स्त्री, पुत्र के स्नेह से रहित, मंदान्नि श्रीर दुर्वल होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितगुरूफत्तम्— सन्माननानाधनवाहनाद्यैः संजातहर्षः पुरुषः सदैव । नृपानुकंपासग्रपात्तसंपदंभीतिभृन्मंत्रिणि स्तत्तहर्थे ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में बृहस्पति वैठा हो चह सन्मान, श्रमेक प्रकार के धन श्रोर पाहन से श्रानन्य तथा राजा की प्रसन्नता से धन प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ४ ॥

पंचमभाविस्थतग्रुक्फलम्— सन्मित्रपुत्रोत्तममंत्रशास्त्रसुख्यानि नानाधनवाहनानि । द्याद्वगुरुः कोमलवाग्विलासं प्रसृतिकाले तनयालयस्थः ॥ ५ ॥ जिस जातक के पश्चम भाव में गुरु वैटा हो वह सुन्दर मित्र, पुत्र, मन्त्र शास्त्र श्रादि, श्रनेक प्रकार के धन, श्रनेक चाहन श्रीर कोमल वाणी से युक्त होता है ॥ ४ ॥

शत्रुभावस्थितगुरुफलम्-

सद्गीतविद्याहतचित्तवृत्तिः कीर्तिप्रियोऽरातिजनप्रहर्ता ।

पारव्यकार्यालसकुन्नरः स्यात्सुरेंद्रमंत्री यदि शत्रुसंस्यः ॥ ६ ॥

जिस के वष्ठ भाव में गुरु वैठा हो वह संगीत।के प्रेमी, यश के प्रेमी, शत्रुश्चों को मारने वाला और कार्य को प्रारम्भ कर समाप्त करने में श्रालसी होता है ॥ ६ ॥

सप्तमभाचस्थितगुरुफलम्-

शास्त्राभ्यासासक्तचित्तो विनीतः कांतावित्तात्यंतसंजातसौख्यः।
मंत्री मर्त्यः काव्यकर्ता प्रस्तौ जायाभावे देवदेवाधिदेवे ॥ ७ ॥

जिस के रूप्तम आव में गुरु वैठा हो यह शास्त्र अभ्यास करने वाला, नम्र, स्त्री और धन से अत्यन्त सुस्ती, विचारी तथा काव्य करने वाला होता है॥ ७॥

श्रष्टमभावस्थितगुरुफलम्—

पेष्यो मनुष्यो मितनोऽतिदोनो विवेकहीनोविनयोजिकतश्च । नित्यालसः क्षीणकत्तेवरः स्यादायुर्विशेषे वचसामधीशे ॥ ८ ॥

जिस के श्रष्टम भाव में वृहस्पति वैटा हो वह मनुष्य नौकरी करने वाला, मिलन, श्रित दोन, श्रविचारी, श्रविनयी, सदा श्रालसी श्रीर दुर्वल होता है ॥ ८ ॥

नवमभावस्थितगुरुफलम्-

नरपतेः सचित्रः सुकृती कृती सकल्यास्त्रकलाकलनादरः । व्रतकरो हि नरो द्विजतत्परः सुरपुरोधिस वै तपिस स्थिते ॥ ९ ॥

जिस के नवम भाव में वृहस्पति बैटा हो वह राजमन्त्री, गुण्यातमा, पण्डित, सब शास्त्रों को जानने वाला, व्रती श्रीर व्राह्मणों का अक्त होता है ॥ ६ ॥ दशमभावस्थितगुरुफलम्—

सद्राजचिद्वोत्तमवाहनानि मित्रात्मजश्रीरमणीमुखानि ।

यशोभिष्टिद्धं बहुधा विधत्ते राज्ये सुरेज्यो विजयं नराणाम् ॥१०॥

यदि दशम भाव में गुरु बैठा हो तो वह सुन्दर राजचिह्न, वाहन, मित्र,पुत्र,सम्पत्ति, स्त्री सुस्र इन सर्वो से युक्त और यशस्वी होता है ॥१०॥ एकादशभावस्थितगुरुफलम्--

सामर्थ्यमर्थागमनानि नूनं सद्वस्तरत्नोत्तमवाहनानि ।

भूपमसादं कुरुते नराणां गीर्वाणवन्द्यो यदि लाभसंस्थः ॥ ११ ॥

जिस के एकादश भाव में गुरु वैटा हो वह सामर्थ्य, धन, सुदन्र बस्त्र, रत्न, उत्तम सवारी श्रीर राजा के श्रमुग्रह प्राप्त करने वाला होता है ॥ ११ ॥

व्ययभावस्थितगुरुफलम्—

नानाचित्तोद्देगसंजातकोपं पापात्मानं सालसं त्यक्तलज्जम् ।

बुद्धचा हीनं मानवं मानहीनं वागीशोऽयं द्वादशस्थः करोति ॥१२।

जिस के व्यय भाव में बृहस्पति बैठा ही ब्रह श्रनेक तरह के चित्त में उद्देग से कोप युक्त, पापी, श्रालसी, निर्लज्ज, बुद्धि शुन्य श्रीर मान रहित होता है ॥ १२ ॥

अथ लग्नस्थितशुक्रफलम्-

बहुकलाकुशलो विमलोक्तिकृत्सुवद्नामद्नानुभवः पुमान् ।

अवनिनायकमानधनान्वितो भृगुसुते तनुभावगते सति ॥ १ ॥

जिस मनुष्य के लग्न में शुक्त बैठा हो वह कलाओं में अधिक चतुर, प्रिय बोलने वाला, सुन्दरी स्त्री के साथ काम सुख करने वाला, श्रौर राजा के आदर से धन प्राप्त करने वाला होता है ॥ १॥

धनभावस्थिशुक्रफलम्—

सदन्नपानाभिरतं नितांतं सदस्त्रभूपाधनवादनाट्यम् । विचित्रविद्यं मनुजं प्रकुर्याद्धनोपपन्नो भृगुनंदनोऽयम् ॥ २ ॥ जिस के धन भाव में शुक्त बेटा हो वह उत्तम भाजन करने वाला, सुन्दर वसा, भूषण, धन वाहन से युक्त और अनेक विद्या की जानने वाला होता है ॥ २ ॥

त्तीयभावस्थितग्रक्रफलम्— कृशाङ्गयष्टिः कृपणो दुरात्मा द्रव्येणहीनो यदनानुतप्तः । सतामनिष्टो वहुदुष्टचेष्टो भृगोस्तन्त्रे सहजे नरः स्यात् ॥३॥

जिस के तृतीय भाव में ग्रुक वैठा हो वह दुर्वल शरीर वाला, कुष-ष, दुराचारी, दरिद्र, कामी, सज्जनों की दुख देने वाला और अनेक प्रकार के खराब कार्य करने वाला होता है ॥ ३ ॥

चतुर्थआवस्थितश्चकफलाम्— मित्रचेत्रग्रामसद्वाहनानां नानासौक्यं वृंदनं देवतानास् ।

नित्यानंदं मानवानां प्रकुर्याद्देत्याच। यस्तुर्यभावस्थितोऽयस् ॥ ४ ॥ जिस के चतुर्थ भाव में ग्रुक वैठा हो वह मित्र, खेत, गाँव, वाहन इन सवों से नामा तरह के सुख करने चाला, देवताओं का पूजक और खदा श्रानन्द युक्त होता है॥ ४ ॥

पश्चमभावस्थितग्रुक्षफलम्— सकलकान्यकलाभिरलंकतस्तनयवाहनधान्यसमन्वितः । नरपतेर्गुरुगौरवभाङ्नरो भृगुसुते सुतसद्यनि संस्थिते ॥ ५॥

यदि शुक्र पञ्चम भाव में बैठा हो तो सम्पूर्ण काव्यकला को जा-नने वाला, पुत्र, घाहन, धान्य से युत श्रीर राजा से श्राद्र पाने वाला होता है ॥ ४ ॥

शत्रुभावस्थितग्रुक्रफलम्— अभिमतो न भवेत्पयदाजने नतु सनोभवद्दीनतरो नरः। विवलताक्रितः किल संभवे अगुसुतेऽरिगतेऽरिभयान्वितः॥ ६॥

जिस के जन्म काल में ग्रुक वष्ठ भाव में चैटा हो वह सियों का अप्रिय, काम रहित, दुर्वल और शतुओं के भय से युक्त होता है॥ ६॥ सप्तमभावस्थितशुक्रफलम्-

बहुकलाकुशलो जलकेलिकुद्रतिविलासविधानविचक्षणः।

अतितरां निटनीकृतसोहदः सुनयनाभवने भृगुनंदने ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में सन्तम भाव में स्थित शुक्र हो वह अनेक कलाओं में चतुर, जल कीडा करने वाला, और वेश्याओं से प्रेम रखने वाला होता है ॥ ७॥

श्रष्टमभावस्थितशुक्रफलम्—

प्रसन्नसूर्तिर्रपमानलब्धः शठोऽतिनिःशङ्कतरः सगर्पः।

स्त्रीपुत्रचिन्तासहितः कदाचिक्ररोष्ट्रमस्थानगते सिताख्ये ॥ ८ ॥

जिस के अष्टम भाव में शुक्र वैठा हो वह प्रसन्न सुख, राजमान्य, शठ, अय रहित, गौरवी, कभो २ स्त्री और पुत्र की चिन्ता से युक्त होता है ॥ ¤ ॥

नवमभावस्थितश्चक्रफलम्— श्रतिथिगुरुसुरार्चातीर्थयाज्ञापितार्थः

प्रतिदिनधनयानात्यंतसंजातहर्षः।

म्रुनिजनसम्बेषः पूरुवस्त्यक्तरोपो

भवति नवसभाने संभवे भागविऽस्मिन् ॥ १ ॥

जिस के नवम भाव में शुक्र वैंटा हो वह श्रतिथि गुरु देवताश्रों का पूजक, तीर्थयात्रा के लिये धन सञ्चित करने वाला, सदा धन वाहन से श्रानन्दित शुनि के समान शरीर वाला श्रीर कोध रहित होता है॥ ।।।

द्रामभावस्थितग्रुऋफलम्—

सौभाग्यसम्मानविराजमानः स्नानार्चनध्यानमना घनाट्यः। कान्तासुतप्रीतिरतीव नित्यं भृगोः सुते राज्यगते नरस्य ॥ १०॥

जिस के दशम भाव में शुक वैठा हो वह सुन्दर भाग्य वाला, लोगों में श्रादर युक्त, स्नान पूजा ध्यान में भन लगाने वाला श्रीर स्त्री पुत्र से सुखी होता है ॥ १०॥ पदादशभावस्थितशुक्रफलम्-

सङ्गीतनृत्याद्रता नितान्तं नित्यं च चिन्तागमनानि न्नम्।

सत्कर्मधर्मागमिचत्तवृत्तिर्भृगोः सुतो लभगतो यदि स्यात् ॥ ११ ॥

जिस के एकार्द्धा भाव में शुक्र बैठा हो वह संगीत श्रीर नाच का श्राद्र करने वाला, सदा चिन्ता के श्रागमन से युक्त, सत्कार्य करने वाला तथा धर्म में मन लगाने वाला होता है ॥ ११ ॥

व्ययभा ३ व्ययभा ३ व्ययभा ३ व्ययभा ३

संत्यक्तसत्कर्मगतिर्विरोधी मनोभवाराधनमानसश्च ।

दयानुतासत्यविवर्जितश्च कान्ये प्रस्तौ न्ययभावयाते ॥ १२ ॥

जिस के न्यय भाव में शुक्र वैटा हो वह सत्कर्म से हीन, विरोधो, कामी, द्या रहित श्रौर सत्यग्रस्य होता है ॥ १२ ॥ श्रथ तनुस्थितश्रिकसम्—

मस्तिकाले निलनीशस्तुः स्वोचे त्रिकोणर्कगते विलग्ने। कुर्यानरं देशपुराधिनाथं शेषेष्वभद्रं सरुजं दरिद्रस् ॥ १ ॥

जिस के लग्न में स्थित हो कर शनि अपने उच्च या अपने राशि का हो तो वह मनुष्य राजा होतां है। यदि लग्न स्थित हो कर अन्य राशि का हो तो कुशल रहित, रोगी और दरिद्र होता है॥ १॥

धनमावस्थितशनिफलम्-

अन्यालयस्थो व्यसनाभितप्तो जनोजिक्षतः स्यान्मनुजश्च पश्चात् । देशान्तरे वाहनराजमानो धनाभिधाने भवनेऽर्कसुनौ ॥ २ ॥

जिस के धन भाव में शनि बैठा हो वह दूसरे के घर में रहने चाला, व्यसनी, बन्धु रहित हो कर देशान्तर में वाहन और राजा के सम्मान से युक्त होता है॥ २॥

त्तीयभावस्थितशनिफलम्— राजमान्यशुभवाइनयुक्तो ग्रामपो बहुपराक्रमञ्चाली ।

पालको भवति भूरिजनानां मानतो हि रविजे सहजस्थे ॥ ३ ॥

जिस के तृतीय भाव में शिन वैठा हो वह राजमान्य, उत्तम वाहन से युक्त, गाँव के मालिक, बहुत पराक्रमी श्रोर वहुतों का पालन करने वाला होता है ॥ ३॥

चतुर्थभावस्थितशनिफस्तम्— पित्तानिलक्षीणवलं कुशीलमालस्ययुक्तं कलिदुर्वलाङ्गम्।

यालिन्यभाजं मनुजं विदध्याद्रसातलस्थो नलिनीशजन्मा ॥ ४ ॥

जिस के चतुर्थ भाव में शिन हो वह पित्त श्रीर वात के प्रकोष से निर्वल, कुत्सित स्वभाव वाला, श्रालसी, क्षगड़ा करने से दुर्वल शरीर वाला श्रीर मिलन होता है ॥ ४॥

पञ्चमभावस्थितदानिफलम्— सदा गद्क्षीणतरं शरीरं धनेन हीनत्वमनङ्गद्दानिम् । प्रस्तिकाले नलिनीशपुत्रः पुत्रस्थितः पुत्रभयं करोति ॥ ५॥

जिस के पश्चम भाव में शिन बैटा हो वह सदा रोगों से दुर्वल शरीर चाला,घन रहित, बीर्य रहित झौर पुत्र सुख से रहित होता है ॥ ४ ॥

रिपुभावस्थितदानेश्चरफलम्—

विनिर्जितारातिगणो गुणज्ञः सुज्ञाभ्यनुज्ञापरिपालकः स्यात् । पुष्टाङ्गयष्टिः मवलोदराग्निर्नरोऽर्कपुत्रे सति शत्रुसंस्थे ॥ ६ ॥

जिस के षष्ठ भाव में दानि वैठा हो वह रातुओं को जीतने वाला, गुण को जानने वाला, पण्डितों की आहा पालन करने वाला, पुष्ट दारीर वाला और प्रवल जठरान्नि वाला होता है॥ ६॥

सप्तमभावस्थितशनिफलम्— त्रामयेन वलहीनतां गतो होनद्वत्तिजनचित्तसंस्थितिः।

कामिनीभवनधान्यदुःखितः कामिनीभवनगे शनैश्वरे ॥ ७॥

यदि सन्तम भाव में शनि वैठा होतो रोगों से पीड़ित हो कर ज्ञीण शरीर वाला, जीविका रहित, लोगों के मनमें खटकने वाला और स्त्री, यह, धन के लिये दुखी होता है ॥ ७॥ ग्रष्टमभावस्थितश्निफलम्-

कुश्चतनुर्नेतु दृद्वविचर्चिकापभवतो भयतोषविवर्जितः । अलसतासहितो हि नरो भवेत्रिधनमवेश्मिन भानुसुते स्थिते ॥ ८॥

जिस के अष्टम भाव में शनि वैठा हो यह दुर्वल शरीर वाला, दाद,

खुजली से प्रसित, भय-सन्तोष से हीन श्रौर श्रालसी होता है ॥ द ॥ नवमप्रावस्थितवानिफलम्—

धर्मकर्पसहितो विकलाङ्गो दुर्भतिर्हि मनुजोतियनोज्ञः।

संभवस्य समये किल कोणिखित्रिकोणभवने यदि संस्थः ॥ ९ ॥

जिस के नवम भाव में शिन बैठा हो वह धर्म कर्म करने वाला. विकल शरीर वाला, कुबुद्धि श्रीर चुन्दर होता है ॥ ६॥

दशमभावस्थितशनिफलम्-

राज्ञः प्रधानमतिनीतियुतं विनीतं सम्रामद्दंदपुरमेदनकाधिकारस् । कुर्यानरं सुचतुरं द्रविखेन पूर्णं मेवृरखे हि तरखेस्तनुजः करोति १०

जिस के दशम आब में शानि बैठा हो जह राजा के यहाँ प्रधान, श्रति नीतिज्ञ, नम्र, ग्राम श्रीर देशों का आविक, यहा चतुर श्रीर धन से पूर्ण होता है ॥ १० ॥

प्कादशभाषस्थितश्चिलसम्—

कृष्णाश्वानामिन्द्रनीलोर्णकानां नानाचञ्चद्वस्तुदन्तावलानास् । प्राप्ति क्वर्यान्मानवानां वलीयान्धाविस्थाने वर्तमानोऽर्कसूनुः ॥ ११ ॥

यदि पकादश भाव में शनि वैठा हो तो श्याम वर्ण के घोड़े, नीसम रता, ऊन, अनेक सुन्दर वस्तु और हाथी का लाभ होता है ॥ ११ ॥

द्वावराभावस्थितरानिफलम्— दयाविहीनो विधनो न्ययार्तः सदालसो नीचननानुयातः। नरोङ्गभङ्गोज्भितसर्वसौख्यो व्ययस्थिते धातुस्रते प्रस्तौ ॥ १२ ॥

जिस के द्वादश भाष में शनि वैठा हो यह दया रहित, धन हीन, खर्च से पीड़ित, त्रालसी, नीचों का सङ्ग करने वाला, श्रङ्ग हीन और सब सुख से रहित होता है ॥ १२ ॥

तन्त्रादिस्यक्षनेः मोक्तं यच भाषोक्कवं फलम् । राहोस्तदेव विज्ञेयं मुनीनार्माप सम्मतम् ॥ १३ ॥

लग्न आदि द्वादश भाषों में स्थित शनि का जो फल कहा गया है, वही राहु का भी जानना चाहिये, ऐसी मुनियों की सम्मति हैं ॥१३॥

फलमानमाह—

स्वोचस्थितः पूर्णफलं हि धत्ते स्वर्धे हितर्धे हि फलार्द्धमेव । फलांधिमात्रं रिपुमन्दिरस्थः चास्तं प्रयातः खचरो न किश्चित् ॥१४॥

पूर्व में लग्न आदि द्वादश भावों में स्थित प्रहों का जो फल कहा गया है, वह उच्च में प्रह वैठा हो तो पूर्ण. स्वगृह और मित्र गृह में हो तो आदा, शत्रु गृह में हो ते। चतुर्थीश, तथा अस्त है। ते। कुछ भी नहीं होता है ॥ १४॥

श्रथ तनुभावस्थितराहुफलम्—

लग्ने तमो दुष्टमितस्वभावं नरं च क्वर्यात्स्वजनानुवश्चकम् । शीर्षक्यथाकामरसेन संयुतं करोति वादे विजयं सरोगम् ॥ १ ॥

जिस के लग्न में राहु वैठा है। वह मनुष्य दुए स्वभाव वाला अपने जनों के। ठगने वाला, शिरोरोगी, कामी, वाद विवाद में विजय पाने वाला और रोगी होता है॥ १॥

धनभावस्थितराहुफलम्-

धनगतो रविचन्द्रविमर्दनो मुखरताङ्कितभावमथो भवेत् । धनविनाशकरो हि दरिद्रतां खलु तदा लभते मनुजोऽटनम् ॥ २ ॥

जिस के धन भाव में राहु वैठा है। वह श्रित श्रित्रय बेालने वाला, धन के। नाहा करने वाला, दरिद्र श्रीर भ्रमण करने वाला हे।ता हैं॥२॥

सहजभावस्थितराहुफलम्-

दुश्चिक्येऽरिभवं भयं परिहरं छोके यशस्वी नरः श्रेयो वा विभवं तदा हि लभते सौरूयं विलासादिकम् । श्रातृष्णां निधनं पञ्चोत्र मरणं दारिद्रचसंवर्जितं

দ আত

नित्यं सौरूपगुर्णैः पराक्रमयुतं कुर्याच राहुः सदा ॥ ३ ॥ जिलके तृतीय भावमें राहु वैठा हो वह मतुष्यदात्रु से रहित, यदा स्वो, कुरात, धन श्रौर खुब से युक्त, भाई श्रोर पश्चश्रों का नाह्य करने वाला होता है ॥ ३ ॥

चतुर्थभावस्थितराहुफलम्— सुलगते रविचन्द्रविमद्ने सुखविनाशनतां मनुजो लभेत् । स्वजनतां सुतमित्रसुखं नरो न लभते च सदा श्रमणं चुणाम् ॥ ४॥

जिस के चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो उस का सुख का नाश, स्वजन, पुत्र, मित्र आदि के सुख से रहित ओर सदा अमण करने वाला होता है ॥ ४ ॥

पञ्चमभावस्थितराहुफलम्— गतसुखो न हि मित्रविवर्धनं ह्युद्रश्यूज्ञविज्ञासनिपीडनम् । खजु तदा लभते मनुजो भ्रमं सुतगते रविचन्द्रविमर्द्ने ॥ ५॥

जिस के पश्चन भाव में राहु वैठा है। वह सुख श्रोर मित्र से रहित, उदर रोगी तथा व्यर्थ घूमने वाला होता है ॥ ४ ॥

रिपुभावस्थितराहुफलम्-

शत्रुक्षयं द्रव्यसमाग्यं च पशुनपीडां कटिपीडनं च।

समागमं म्लेच्छननैर्महावलं प्राप्नोति जन्तुर्यदि षष्ठगस्तमः ॥६॥

जिस के षष्ठ भाव में राहु वैठा हो वह शाबु रहित, धन का लाम करने वाला, पशुत्रों को पोड़ा से युक्त, कमर में दर्द वाला त्रौर म्लेव्हों को सङ्गति से वल पाने वाला होता है ॥ ६॥

सतमभावस्थितराहुफलम्— जायाविरोधं खनु वा प्रणाशं प्रचण्डरूपाम्य कोपयुक्तास् । विवादशोलामय रोगयुक्तां प्रामोति जन्तुर्भद्ने तमे च ॥ ७ ॥

जिस के सप्तम भाव में राहु वैठा है। वह स्त्रों से विराय रखते याजा या स्त्रों के। नाश करने वाला है। ता है। स्रोर उस को स्त्रों कायो, भगड़ालू और रोगी होली है॥ ७॥

#### ग्रष्टमभावस्थितराहुफलम्-

अनिष्टनाशं खलु गुह्मपीडां प्रमेहरोगं दृषणस्य दृद्धिष् । प्रामोति जन्तुर्विकलत्वलाभं सिंहीसुते वा खलु सृत्युगेहे ॥ ८ ॥

जिस के अप्रम भाव में राहु वैठा हे। उस का अनिष्ट का नारा, गुदा में पीड़ा, प्रमेह, अण्डकाश की वृद्धि और विकलता का प्राप्त

करता है ॥ ५॥

नषम् अवस्थतराहुफल्म्

धर्मार्थनात्रः किल धर्मगेऽगौ सुखाल्पता वै भ्रमणं नरस्य । दरिद्रता बन्धुसुखाल्पता च भवेच लोके किल देहपीडा ॥ ६ ॥

जिस के नवम भाव में राहु वैठा है। उस का धर्म श्रर्थ का नाहा, श्रहप सुख, भ्रमणशील, दरिद्र, वन्धुश्रोंसे श्रहप सुख पाने वाला श्रीर शरीर में पीड़ा युक्त होता है ॥ ६ ॥

व्शाममावस्थितराष्ट्रफलम्-

जिस के द्वाम भाव में राष्ट्र हो वह पिता के सुख से रहित, दरिद्र, शत्रु रहित, वाहनों के कष्ट से युक्त और वात पीड़ा से युक्त होता है।

यदि सुख आब गत मीन का राहु हो ते। कष्ट मागने वाला होता

है॥ १०॥

पकादशभावस्थितराहुफलम्— लाभे गते यदि तमे सकलार्थलाभं सौख्याधिकं नृपगणादिविधः मानम् । वस्नादिकाश्चनचतुष्पदसौख्यभावं

प्रामोति सौरूयविजय च मनोरथं च ।। ११ ।। जिस्रं क एक।द्दा भाव में राष्ट्र बैठा है। उस की सब पदार्थ का लाम, श्रविक सुली, राजाओं से श्रादर पाने वाला, वला, सुवर्ण चतुः ष्पद श्रीर विजय पाने वाला हेाता है ॥ ११ ॥

व्ययभावस्थितराहुफलम्--

नेत्रे च रोगं किल पाद्धातं प्रपश्चभावं किल वत्सलत्वस्।
दुष्टे रतिं मध्यमसेवनं च करोति जातं व्ययगे तसे वा ॥ १२॥

जिस के व्यय भाव में राहु बैटा है। उस को श्रांख श्रीर पाँच में राग, प्रपञ्ची. वत्सलता से युक्त, दुष्टों से स्नेह करने वाला, साधारण पुरुषों की संवा करने वाला होता है ॥ १२ ॥

तनुभावस्थितकेतुफलम्-

यदा लग्नगश्चे च्छिखी सूत्रकर्त्ता सरोगादिभोगो भयव्यव्रता च। कलत्रादिचिन्ता महोद्देगता च शरीरे प्रवाधा व्यथा मास्तस्य ॥१॥

जिस के लग्न में केतु हो वह सूत बनाने वाला, रोगी, अय से व्या-कुल, स्त्री श्रादि की चिन्ता करने वाला, बड़े उद्देग श्रीर वात रोग से युक्त होता है ॥ १॥

# धनभावस्थितकेतुफलम्-

थने चेच्छिखी धान्यनाशो जनानां क्रडम्बाद्विरोधो नृपाद्वद्रन्यचिन्ता। ष्ठुखे रोगता सन्ततं स्यात्तथासौ यदा रवे गृहे सौस्यगेहेतिसौख्यम् ॥॥

जिस के वन भाव में केतु बैठा हो उसका वन का नाहा, कुटुम्बों से विरोध, राजा से वन की हानि और सदा मुख रोगी होता है। यह अपने या शुभग्रह की राशि में केतु हो तो श्रति सुख होता है॥ २॥

तृतीयभावस्थितकेतुफलम्—

शिखी विक्रमे शत्रुनाशश्च वादो धनं भोगमैश्वर्यतेजोधिकं च । भवेद्धन्धुनाशः सदा बाहुपीड़ा सुखं स्वोचगेहे भयोद्वेगता च ॥३॥

जिस के तृतीय भाष में केतु पड़ा हो उस का शत्रु का नाश, विवाद, धन काभ, पराक्रम की वृद्धि, बन्धुश्रों का नाश, बाहु में पीड़ा होती है।

यदि स्वगृह या उच्च का हो तो भय और उद्देग होता है ॥ ३॥

चतुर्थमाचस्थितकेतुफलम्--

चतुर्थे च मातुः सुखं नो कदाचित्सुहृद्दर्गतः पितृतो नाक्षमेति । क्रिखी बन्धुहीनः सुखं स्वोचगेहे चिरं नैति सर्वै: सदा व्ययता च।।।।।

जिस के चतुर्थ भाव में केत हो उस को माता ग्रोर मित्रवर्ग से सुख नहीं मिलता है। पिता के द्वारा हानि होती है। वन्धुन्रों के सुख से रहित होता है। यदि श्रपने उच्च या श्रपने गृह में केतु वैठा हो तो थोड़े समय सुखी परश्च सदा व्यग्रता युक्त होता है॥ ४॥

### पञ्चमभावस्थितकेतुफलम्-

यदा पञ्चमे यस्य केतुश्च जातः स्वयं स्वोदरे घातपातादिकप्टम् । स बन्धुप्रियः सन्मतिः स्वल्पपुत्रः सदास्वं भवेद्वीर्ययुक्तो नस्श्च ॥५।

जिस के पश्चम आब में केतु वैटा हो उस के उदर में घात पात आहि से कष्ट युक्त, वन्धुओं का प्रिय, सुन्दर वुद्धि चाला, अरूप सन्तिति चाला, धनी और वली होता है ॥ ४ ॥

रिपुभावस्थितकेतुफलम्--शिखी यस्य षष्ठे स्थितो वैरिनाशो

भवेन्मातृपक्षाच्च तन्मानभङ्गः।

चतुष्पात्सुखं द्रव्यलाभो नितान्तं

न रोगोऽस्य देहें सदा व्याधिनाशः ॥ ६॥

जिस के षष्ट आब में केतु बैठा हो उस का शतु नाहा, मात पण से अनादर, पशुओं का खुख, श्रति द्रव्य लाभ और सदा रोग रहित होता है ॥ ६ ॥

सप्तमभावस्थितकेतुफलम्-

शिखी सप्तमे मार्गतश्चित्तष्टतिं सदा वित्तनाशोऽथवारातिभूतः । भवेत्कीटगे सर्वदा लाभकारो कलत्रादिपीडा व्ययो व्ययता च ॥७॥

जिस के सप्तम् भाव में केतु वैठा हो उस को यात्रा की चिन्ता, श्रमुखों से धन का नाश होता है। यदि सप्तम भाव में स्थित हो कर केतु वृश्चिक का हो ते। सदा लाख, न्द्री को कर, खर्च और व्यप्रत। करता है ॥ ७ ॥

### अष्टमभावस्थितकेतुफलम्-

गुदे पीडनं बाह्नैईव्यलाभी यदा कीटगे कन्यकायुग्मंगे वा।

अवेच्छिद्रशः केतुखेटो यदा स्यादजे गोलिगे जायते चातिलाभः॥८॥

जिस के अप्रम भाव में स्थित हो कर केतु कर्क, कन्या या मियुव का हो तो उस को गुदमार्ग में पीड़ा चाहनों से धन लाभ होता है। यदि मेष, वृष या वृश्चिक का हो कर अप्रम भाज में है। ते। अति लाभ होता है ॥ = ॥

नवमभावस्थितकेतुफलम्—

यदा धर्मगः केतुकः होशनाशः सुतार्थी अवेन्स्लेच्छतो भाग्यद्विः। सहेतु व्यथां बाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो हर्षद्विः करोति ॥ ९॥

जिस के नवम भाव में केतु गैठा है। उस की कप्ट नाहा, पुत्र सुब, म्लेच्छों के द्वारा भाग्य की वृद्धि, कारण वहा पीड़ा युक्त, बाहु में रोग, तपस्या और दान से आनन्द की प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥

## दशमभावस्थितकेतुफलम्—

पितुर्नो सुखं कर्मगो यस्य केतुः स्वयं दुर्भगः शत्रुनाशं करोति । रुजो वाहने वातपीडां च जन्तोर्यदा कन्यकास्थः सुखी द्रव्यभाक्च॥१०॥

जिस के दशम भाव केतु वैठा हो वह पिता के सुख से रहित, स्वयं भाग्य हीन होते हुए भी शत्रुआं को नाश करने काला, बाहनों को पाग, स्वयं वात से पीड़ित होता है। यदि दशम भाव में स्थित हो कर केतु कन्या राशि में वैठा हो तो जातक सुखी और धनी होता है। १०॥

पकावशभावस्थितकेतुफसम्-

सुभाषी सुविद्याधिको दर्शनीयः सुभोगः सुतेजाः सुवस्त्रीपि यस्य । गुद्दे पीड्यते सन्ततेर्द्धर्भगत्वं शिखी लाभगः सर्वकाले करोति॥११॥

जिस के एकादका भाव में केतु वैठा है। वह सुख्र बेक्कि वाली

सुन्दर अधिक थियावाला, सुन्दर, स्रोगी, तेजस्वी, सुन्दर वस्त्र घाला, गुदमार्ग में रेगि चाला ग्रीर निन्दित सन्तान वाला होता है ॥ ११ ॥ व्ययभावस्थितकेतुफलम्—

शिखी रि:फगः पादनेत्रेषु पीड़ा स्वयं राजतुल्यो व्ययं वै करोति। रिपोर्नाशनं मानसे नैव शर्म रुजा पीड्यते वस्तिगृहां सरोगम्।।१२।।

जिस के द्वादश भाव में केतु वैठा है। उस की पाँच, नेत्र में पीड़ा, स्वयं राजा के समान खर्च करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, अपने विक्त में सुख की इच्छा नहीं रखने वाला गुदा और वस्ति में रोग से पीड़ित होता है।। १२॥

#### अथ द्वष्टिफलाध्यायः।

त्र्याशं त्रिकोणं चतुरस्रमस्तं पश्यन्ति खेटाश्ररणाभिष्टद्धचा । मन्दो गुरुर्श्रुमिस्रुतः परे च क्रमेण सम्पूर्णदशो भवन्ति ॥ १॥

श्रह जिस स्थान में वैठे हों उस से ३,१० स्थान की एक चरण से, ४,६ की दे। चरण से, ४,५ की तीन चरण से, श्रीर ७ की चार चरण से देखते हैं।

किन्तु ३,१० को रानि, ४-६ को गुरु, ४,५ को मङ्गल और ७ को सब ग्रह पूर्ण दिष्ट से देखते हैं ॥ १॥

श्रथ भौमगृहे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्—

दान्धर्मबहुभृत्यसंयुतः कोमलामलतनुर्ग्रहिषयः । त्रावनेयभवने विरोचने शीतदीधितिनिरीक्षिते सित ॥ २ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक दानी, धर्मी, नोकरों से युक्त, सुन्दर स्वच्छ शरीर वाला श्रीर मकान का स्नेही होता है ॥ २ ॥

भौमगृहे रवी भौमद्धिफलम्-

करो नरः सङ्गरकर्मधीरश्वारक्तनेत्रांघिरतं वलीयान् । भवेद वश्यं दुजगेदसंस्थे दिवायणौ शोणिसुतेन दृष्टे ॥ ३ ॥ मेच, वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक दुए, संप्राम में धीर, लाल नेत्र वाला, लाल पाँच वाला श्रीर श्रति बली होता है ॥ ३॥

भौमगृहे रवौ बुधदृष्टिफलम्-

सुखेन सत्त्वेन धनेन हीनः प्रेष्यः प्रवासी मिल्तनः सदैव । भवेदवश्यं परवान्मनुष्यः सहस्ररश्मौ कुजमे इद्दे ॥ ४ ॥

मेष, वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो सुख, बस, धन इन से रहित, दास कर्म करने वाला, परदेश में रहने वाला और सदा मिलन हृद्य वाला होता है ॥ ४ ॥

भौमगृहे रवौ गुरुद्दष्टिफलम—

दाता दयातुर्बहुतार्थयुक्तो चृपात्तमंत्री कुत्तधुर्यवर्यः । स्यान्मानवो भूतनयात्तयस्थे पत्यौ नितन्याः कित्त जीवदृष्टे ॥ ५॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यि बृहस्पति से देखा जाता हो तो जातक दाता, दयालु, वहुत धनों से युक्त, राजा का मन्त्री श्रीर अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ४ ॥

भौमगृहे रवी भृगुदृष्टिफलम् — हीनाङ्गनाभीतिरतीव दीनो धनेन हीनो मनुजः कुमित्रः । त्वग्दोषयुक्तः क्षितिपुत्रगेहे मित्रेऽधिसंस्थे भृगुपुत्रदृष्टे ॥ ६ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक नीच स्त्री से प्रेम करने वाला, दीन, दरिद्र, दुष्ट मित्र वाला श्रीर चर्म रोगी होता है॥ ६॥

भौमगृहे रवी शनिदृष्टिफलम्-

उत्साहहीनो मिलनोति दोनो दुःखान्वितो वै विमितिर्नरः स्यात्। कांते निलन्याः क्षितिजालयस्थे प्रस्तिकाले रिवजेन दृष्टे ॥ ७॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक उत्साह से होन, मिलन, दीन, दुखी, श्रीर कुबुद्धि होता है।। ७॥ शुक्रगृष्टे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्— वाराङ्गनामीतिकरो नितांतं स्याद्भिरार्यः सलिलोपजीवी ।

दिनाधिराजे भृगुजालयस्थे कलानिधिषेक्षणतां प्रयाते ॥ ८ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक वेश्याओं से प्रेम करने वाला, श्रधिक स्त्री वाला श्रौर जल से जीविका करने वाला होता है ॥ ८ ॥

ग्रुकगृहे रवी भौमदृष्टिफलम्— संग्रामघीरोतितरां महोजाः सुसाहसमाप्ताधनोस्कीर्तिः ।

क्षीणो नरः स्याद्रभृगुमंदिरस्थे सहस्ररश्मौ कुसुतेन दृष्टे ॥ ९ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक युद्ध में धीर, महा यलवान्, साहस से धन श्रीर यश प्राप्त करने घाला तथा दुर्वल होता है ॥ ६ ॥

शुक्रगृहे रवी वुधदृष्टिफलम्

संगीतसत्काव्यकलाकलापे लेखक्रियायां क्रुशलो नरः स्यात् । प्रसन्नमूर्तिर्भृगुवेश्मयाते प्रद्योतने सोमसुतेन दृष्टे ॥ १०॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक संगीत, कान्य, लेख में कुशल श्रीर प्रसन्न स्वरूप वाला होता है ॥ १०॥

शुक्रगृहे रवी गुरुदृष्टिफलम्— वंशानुमानं नृपतिप्रधानः सद्ग्वभूषाद्रिवर्णान्वतो वा । भोरुर्नरः शुक्रगृहं प्रयाते दृष्टे रवा देवपुरोहितेन ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि गृह से देखा जाता हो तो जातक कुल के अनुसार राजा के यहाँ प्रधान, रतन, भूषण, धन से युक्त और डरपोक होता है ॥ ११ ॥

शुक्रगृहे रवी शुक्रदृष्टिफलम्—

सुलोचनः कांतवपुः प्रधानो मित्रैरमित्रैः सहितः सचितः।

भवेत्ररो दैत्यगुरोर्ग्यहर्के संवीक्षिते दैत्यपुरोहितेन ॥ १२ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर नेत्र वाला, सुन्दर शरीर वाला, प्रधान, मित्र शत्रु दोनों से शुक्त, श्रौर सदा चिन्तित रह्ता है ॥ १२ ॥

शुक्रगृहे रवौ शनिद्दष्टिफलम्-

दीनोर्थहीनोऽलसतां प्रपन्नो भार्यामनोष्टति विभिन्नष्टतः।

असाधुरुत्तामययुङ्नरः स्याच्छुकालयेऽर्केऽर्कसुतेन दृष्टे ॥ १३ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता हो तो दीन, दरिद्र, आलसी, स्त्रों से विरोध रखने वाला, कुत्सित स्वभाव वाला और रोगी होता है ॥ १३॥

सौम्यगृहे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्— मित्रैरमित्रैः परिपीर्डितश्च विदेशयातोऽपि धनेन होनः ।

निरंतरोद्देगकरो नरः स्यात्सौम्यालयेऽर्के हरिएगांकदृष्टे ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक मित्र शत्रु दोनों से दुखो, विदेश जाने पर भी धन होन और उद्विग्न चित्रा वाला होता है ॥ १४ ॥

सौम्यगृहे रवा भौमद्दष्टिफलम्—

रिपुभयकलहाचै: संयुतोत्यं तदीनो

रणजपविधिहीनोऽत्यंतसंजातल्जः।

भवति ननु मनुष्यः सालसन्त्रापि हंसे

बुधभवननिवासे लोहिताङ्गेन दृष्टे ॥ १५॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक शत्रुओं के द्वारा भय कलह से युक्त, श्रित दोन, संग्राम में पराजित, लजा युक्त थ्रौर श्रालसी होता है ॥ १४ ॥

सौम्यगृष्टे रवौ बुधदृष्टिफलम्— भूपप्रसादोत्रतिमात्मजानां नयत्यथो शत्रुजनाप्तवित्तः । प्रस्तिकाले निलनीवनेशे बुधर्त्तसंस्थे च बुधेन दृष्टे ।। १६ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक राजा की कृपा से पुत्रों की उन्नति पाने वाला और शत्रुओं से धन लाभ करने वाला होता है ॥ १६ ॥

सौम्यगृहे रवौ गुरुद्दप्रिफलम्— सुगुप्तमन्त्रोतितरां स्वतन्त्रः कलत्रपुत्राद्दिजने सगर्वः।

भवेनरः शीतकरात्मनर्से दिवाकरे देवगुरुप्रदृष्टे ॥ १७॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि वृहस्पति से देखा जातो हो तो जातक अपने विचार को गृप्त रखने वाला, स्वतन्त्र, और स्त्रो, पुत्र आदि के गौरव से युक्त होता है ॥ १७ ॥

सौम्यगृहे रवी भृगुदृष्टिफलम्--विदेशवासी चपलो विलासी विपाप्तिशस्त्राङ्कितमूर्तिवर्ती । पृथ्वीपतेद्रौत्यकरो नरः स्यादर्के बुधर्से भृगुपुत्रदृष्टे ॥ १८ ॥

मिथुन या कन्यामें स्थित हो कर सूर्य यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक परदेश में रहने वाला, चञ्चल, दिलासी, विष ग्रानि या शस्त्र से तत शरीर वाला श्रीर राजा के यहाँ द्त कर्म करने वाला होता है ॥ १८॥

सौम्यगृहे रचौ शनिदृष्टिफलम्--

धूर्तोऽसिश्चत्यो गतचित्तबुद्धिर्निजैः सदोद्वियमना मनुष्यः । दिवाकरे शीतकरात्मजर्से निरीक्षिते भास्करिएा प्रस्तौ ॥ १९ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य शनि से देखा जाता हो तो जातक धूर्त, सदा नोकरी करने वाला, बुद्धि हीन श्रीर उद्घिग्न चित्त वाला होता है ॥ १६ ॥

बन्द्रगृहे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्-प्रण्येश्व पानीयभवेर्महार्थी पृथ्वीपतिर्वा सचिवश्व रौद्रः।
अवेक्सो जन्मनि चण्डर्श्मो कर्काटकस्थे शिशिरांशुदृष्टे ॥ २०॥
कर्क में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक

जल से उत्पन्न वस्तु के व्यापार से महा धनी, श्रीर राजा या राजमन्त्री होता है ॥ २०॥

चन्द्रगृष्टे रवी भीमदृष्टिफलम्--स्ववन्युवर्गे गतिचत्तबुद्धिः शोफादिरोगैश्च भगन्दरैर्वा । पीडा नराणां हि कुलोरसंस्थे दिवामणौ क्षोणिसुतेन दृष्टे ॥२१॥

कर्क में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जा-नक अपने बन्धुओं को नहीं मानने वाला, शोफ और अगन्दर रोग से पीड़ित होता है ॥ २१ ॥

चन्द्रगृहे रचौ बुधदृष्टिफलम्-विद्यायशोमानविराजमानो भूपानुकंपाप्तमनोभिलाषः।

निरस्तशतुत्र बुधेन दृष्टे कर्काटकस्थे द्युमणौ नरः स्यात् ॥ २२ ॥ कर्क राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक विद्या, यश श्रीर मान से युक्त, राजा की छपा से पूर्ण मनोरथ

बाला तथा शत्रु रहित होता है ॥ २२ ॥

चन्द्रगृहे रवी गुरुद्दष्टिफल्सम्--कुलाधिकश्रामलकोर्तिशाली भूपालसंप्राप्तमहापदार्थः। भवेत्ररः शीतकरक्षयाते दिवामणौ वाक्पतिवीक्ष्यमाणे॥ २३

कर्क राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि यहस्पित से देखा जाता हो तो अपने कुल में प्रधान, विमल कीर्ति से युक्त और राजा से अधिक धन लाभ करने वाला होता है ॥ २३ ॥

चन्द्रगृहे रवी भृगुद्दष्टिफलम्— स्त्रीसंश्रयाद्वस्त्रधनोपलव्धिः परस्य कृत्ये हृद्ये विषादः । निज्ञाकरागारकृताधिकारे दिवाकरे शुक्रनिरीक्ष्यमाणे ॥ २४ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक से देखा जाता हो तो स्त्री के आश्रय से वस्त्र, धन का लाभ करने वाला और दूसरों की उन्नति से दुख करने वाला होता है ॥ २४॥ चन्द्रगृहे रवौ शनिदृष्टिफलाम्--

कफानिलातीः पिशुनोन्यकार्ये स्यादंतरायश्रपलस्वभावः।

छेशी नरः शीतकरर्शसंस्थे दिवामणौ मंदनिरीक्ष्यमाणे ॥ २५ ॥

कर्क में स्थित हो कर सूर्य यदि शिन से देखा जाता हो तो जातक कफ धात से दुखी, चुगुलखोर, दूसरों के कार्य में वाधा करने वाला, चश्चल और रोगी होता है ॥ २४ ॥

सिंहगते रवी चन्द्रदृष्टिफलम्-

भूर्तो गभीरः क्षितिपालमान्यो धनोपलब्धार्थयुतः प्रसिद्धः । मित्रे निजचेत्रयुते प्रसुतौ नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमारो ॥ २६ ॥

खिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो धूर्त, गम्भीर, राजमान्य, धनोपार्जन करके धनी श्रौर ख्यात होता है ॥ २६ ॥

सहगते रचौ औमद्रष्टिफलम्—

नानाङ्गनामीतिरतीव धूर्तः कफात्मकः क्रूरतस्थ शूरः।

महोद्यमः स्यान्मनुजः प्रधानः सिंहस्थितेर्के क्रुसुतेन दृष्टे ॥ २७ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि मझल से देखा जाता हो तो अनेक क्षियों के साथ प्रेम करने वाला, धूर्त, कफप्रकृति वाला, पापी, पराक्रमी, बड़े उद्यमी, श्रीर प्रधान होता है ॥ २७ ॥

सिंहगते रवी वुधदप्रिफलम्-

भूर्ती तृपानुत्रजनः सुप्तत्वो विद्वत्त्रियो लेखनतत्परश्च। भवेचरः केसरिणि प्रयाते दिवामणौ सौम्यनिरीक्ष्यमाणे ॥ २८॥

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि वुध से देखा जाता हो तो धूर्त, राजा का अनुचर, बली, विद्वान का प्रिय और लेख में तरपर होता है ॥ २८॥

निजागारगते रवी गुरुद्दष्टिफलम्— देवालयारामतदागवापीनिर्माणकर्ता स्वजने प्रियश्च । भषेकरो देवपुरोहितेन निरीक्षितेऽर्के मृगराजसंस्थे ॥ २६ ॥ सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक देवालय, बगीचा, जलाशय बनाने वाला, और अपने बन्धुओं का प्रिय होता है ॥ २६ ॥

निजागारगते रवी भगुदृष्टिफलम्-

त्वग्दोषरोषापवशोभिभूतो गतोत्सवः स्वोयजनोजिभ्रतश्च ।

स्यान्यानवः सत्यद्याविहीनः पञ्चाननेऽर्के सृगुजेन दृष्टे ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य शुक्र से देखा जाता हो तो जातक चर्म रोगी, कोधी, अयश से युक्त, उत्सव से रहित, बन्धुओं से त्यक्त और सत्य दया से रहित होता है ॥ ३०॥

निजागारगते रवी शनिदृष्टिफल्सम्

श्रुठो नरः कार्यविघातकर्ता संतापयेदात्मजनांश्च नूनस् । नरो सृगेंद्रोपगते दिनेशे दिनेशपुत्रेण निरीक्ष्यमाणे ॥ ३१ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक शठ, काम को विगाड़ने वाला और अपने जनों को कष्ट देने वाला होता है ॥ ३१॥

गुरुगृहे रवी चन्द्रदृष्टिफलम्

कामकांतिसुतसौख्यसमेतो वाखिलासकुशलः कुलशाली । स्यानरः सुरपुरोहितभस्ये भास्करे हिमकरेण हि दृष्टे ॥ ३२ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक अति सुन्दर, पुत्र सुख से युक्त, सुन्दर वचन योलने वाला और अपने कुल में मुख्य होता है ॥ ३२ ॥

गुरुगृहे रवौ भौमदृष्टिफलम्—

संग्रामसंगाप्तयशो विशेषो वक्ता विग्रुक्तानुजनानुसङ्गः।

स्थिराश्रमो जीवगृहस्थितेर्के भौमेन दृष्टे पुरुषः प्रचण्डः ॥ ३३ ॥

धनु या मीन में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक संप्राम में यश पाने वाला, वक्ता, मुमुन्नु जनों की सङ्गिति करने वाला और स्थिर श्राश्रम वाला होता है ॥ ३३ ॥ गुरुगृष्टे रवी वुधद्यष्टिफलम्—

धातुक्रियाकाव्यकलाकथाज्ञः सद्दाक्यमंत्रादिविधिमवीणः।

सतां मतः स्यात्पुरुषो दिनेशे सौम्येक्षिते जीवगृहोपयाते ॥३४॥

धनु या मीन में स्थित हो कर सूर्य यदि वुध की दृष्टि से युक्त हो तो जातक धातुकिया, काव्य, कला और कथाओं के। जानने वाला, सुन्दर वाणी वाला, मान्त्रिक और साधुओं का प्रिय होता है॥ ३४॥

गुरुगृहे रवी गुरुद्दष्टिफलम्-

त्रपालमंत्री कुलभूमिपालः कलाविधिज्ञो धनधान्ययुक्तः । विद्वान्पुमान्भातुमतीज्यगेहे संदृष्टदेहेऽमरपूजितेन ॥ ३५ ॥

धनु या मीन में स्थित है। कर सूर्य यदि गुरु की दृष्टि से युक्त है। ते। जातक राजमन्त्री, कुल में प्रधान, कलाओं के। जानने वाला, धन धान्य से युक्त और विद्वान् है। ते है। ३४॥

गुरुगृहे रवी भृगुद्दप्रिफलम्—

सुगन्यमाल्याम्बरचारुयोषाभूपाविशेषानुभवाप्तसौख्यः ।

भवेकरो देवपुरोहितर्भे प्रचोतने दानववन्यहण्टे ॥ ३६ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुगन्ध, माला, चस्त्र, सुन्दरी स्त्री, भूषण इनके माग से विशेष सुख पाता है ॥ ३६ ॥

गुरुगृहे रवी शनिद्दष्टिफलम्—

परात्रशुङ्नीचनरैः प्रदृत्तश्रतुष्पद्पीतिधरो नरः स्यात् । सुर्य्ये सुराचार्यग्रहे प्रयाते निरोक्षिते भानुसुतेन सुतौ ॥ ३७॥

धनु या मोन में स्थित है। कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता है। ता दूसरे के अन्न के। खाने वाला, नोच मनुष्यों के साथ रहने वाला और पशुत्रों से प्रेम करने वाला है। ॥ ३७॥

शिनगृहें रवी चन्द्रदृष्टिफलम्-

नारोपसङ्गेन गतार्थसीख्यो मायापदुश्रञ्जलचित्तहत्तिः।

भवेन्मनुष्यः शनिवेश्मयाते सहस्ररश्मौ हिमरश्मिदृष्टे ॥ ३८॥
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता

है। ते। जातक स्त्री के कारण धन, सुख के। नाश करने वाला, मायाची

श्रीर चञ्चल होता है ॥ ३८ ॥

श्विगृहे रवी भौमदृष्टिफलम्—
परकलहृहतार्थी व्याधिवैरमतप्तस्त्वतिविकलशरीरोऽत्यन्तचिन्तासमेतः ।
भवति ननु मनुष्यो सम्भवे तिग्मरश्मौ
गतवति सुतगेहं दृष्टदेहे कुजेन ॥ ३९ ॥

मकर या कुम्भ में स्थित है। कर सूर्य मङ्गल से देखा जाता है। ते। जातक दूसरे से कलह करके धन नाश करने वाला, रेगा और शत्रु से पोड़ित, श्रति दुर्वल शरीर वाला और चिन्ता युक्त है।ता है ॥ ३६॥

शनिगृहे रवी वुधदष्टिफलम् —

क्षीवस्वभावः परिवत्तहारी साधूजिकतः शूरतरो नरः स्यात्। दिवाकरे शीतकरात्मजेन दृष्टे प्रस्ता शनिमन्दिरस्थे ॥ ४०॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो ते। नपुंसक स्वभाव वाला, दूसरों का धन हरण करने वाला, साधुओं की सक्रति से रहित और अत्यन्त शर होता है ॥ ४०॥

शनिगृहे रवी गुरुद्दष्टिफलम्

सत्क्रमेकर्त्ता मितमान्बहूनां समाश्रयश्राख्यशा मनस्वी। स्यानमानवो भाजुसुतालयस्थे भानौ च वाचस्पतिना भद्दष्टे ॥४१॥

मकर या कुस्म राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि गुरु से देखा जाता हो ते। सत्कार्य करने वाला, वुद्धिमान, बहुतों का आश्रय, सुन्दर यश वाला श्रीर मनस्वी होता है ॥ ४१ ॥

शनिगृहे रवौ भृगुदृष्टिफलम्

ग्रह्वप्रवालायलरत्ववित्तं घराङ्गनाभ्यापि घनोपलब्धिम् ।

करोति भातुर्नेतु मानवानां श्रन्यालयस्थो अगुजेन दृष्टः ॥ ४२॥ मकर या कुम्भ में स्थित हो कर सूर्य यदि श्रुक से देखा जाता है। तो जातक शंख, मूंगा, मोती इन धनों से युक्त श्रीर वेश्याश्रों से धन लाभ करने वाला होता है॥ ४२॥

शनिगृहे रचौ शनिदृष्टिफलम्— भौदमतापाद्दिजितारिपक्षः क्षोणीपतिमीतिमहाप्रतिष्ठः । प्रसन्नभूर्तिः प्रभवेन्मनुष्यः शन्यालयेके शनिना प्रदृष्टे ॥ ४३ ॥

मकर या कुम्म में स्थित है। कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता है। ते। जातक महा प्रतापी, शत्रु की पराजित करने वाला और राजाके द्वारा आदत है। कर प्रतिष्ठा पाने वाला होता है।। ४३॥

श्रथ मेषे शशाङ्के सूर्यदृष्टिफलम्— जग्रस्वभावोऽपि यृदुर्नतानां धीरो धराधीश्वरगौरवाढचः । नरो भवेत्सङ्गर्भीरुरेव मेषे शशाङ्के नलिनीश्वदृष्टे ॥ १ ॥

सेष राशि में स्थित है। कर चन्द्र याद् रिव से देखा जाता है। ते। जातक उत्र रवसाव वाला है। कर भी सज्जनों के प्रति नम्र, धीर श्रीर राजा के द्वारा श्रादर पाने वाला है। । १॥

येषराशिगते चन्द्र सीमद्रष्टिफलम्-

विषाभिवातास्त्रभयं कदाचित्स्यान्मूत्रकुच्छ्रं यहदाश्रयश्च । दन्ताक्षिपीडा निविडा जडांशौ मेषस्थिते भूमिसुतेन दृष्टे :। २ ॥

सेष राशि में स्थित है। कर चन्द्र यदि मङ्गल से देखा जाता है।
ते। जातक विष, अग्नि, वात, शस्त्र इन के अय से युक्त, कभी र मूजइन्छ रे।ग से पीड़ित, बड़ों का आश्रय, दन्त रे।गी और नेत्र रे।गी होता है।। र ॥

मेथराशिगते चन्द्रे वुधदृष्टिफलम्— विलसद्मलकीर्तिः सर्वविद्याप्रवीणो

द्रविषागुणगणाढ्यः संयतः सज्जनानाम् ।

भवति ननु मनुष्यो मेषराशौ शशांके शशघरसुतदृष्टे श्रेष्ठसंपत्प्रतिष्ठः ॥ ३ ॥

मेष राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि वुध से देखा जाता है। तो जातक सुन्दर यश वाला, सब विधाओं को जानने वाला, द्रव्य श्रीर गुणों से युक्त, सज्जनों का स्नेही, उत्तम सम्पत्ति वाला श्रीर प्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥

मेवराशिगते चंद्रे गुरुदृष्टिफसाम्--

नृपत्रथानः पृतनापतिर्वाकुलानुभावाद्धहुसम्पदाट्यः । भवेत्ररः कैरविग्गीवनेशे मेषस्थिते गीष्पतिना प्रदृष्टे ॥ ४ ॥

मेष राशि में स्थित हो कर चन्डमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजमन्त्री या सेनापति और कुल के अनुसार अधिक धन से युक्त होता है॥ ४॥

मेषराशिगते चन्द्रे शुक्रदृष्टिफल्यम्— योवाविभूषाधनसूनुसौख्यो भोक्ता सुवक्ता परिश्वक्तरोषः । स्यात्पृष्ट्यो मेपगतेऽमृतांशौ निरीक्ष्यमाखे सृगुणा गुणज्ञः ॥ ५ ॥

मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक स्त्री, भूषण, धन और पुत्र के सुख से युक्त, सागी, सुन्दर चचन देशतने वाला तथा रोष हीन होता है ॥ ४ ॥

मेषराशिते चन्द्रे शनिद्दष्टिफलाम्--

गद्युतं इतिचत्तसमुक्षति विगतवित्तमसत्ययसत्युतम् ।

क्रियगतोर्ञ्कसुतेन निरीक्षितो हिमकरो हि नहं कुरुते खलासु ॥६॥

मेष राशि गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता है। तेर रोगी, चित्त की उनति से रहित, निर्धन, असत्य बालाने वाला और दुष्ट सन्तित वाला होता है॥ ६॥

वृषराशिगते चन्द्रे रविदृष्टिफल्सम्— कृषिक्रियायां निरतो विधिज्ञः स्यान्धांत्रिको बाह्नधान्ययुक्तः।

नरो नितांतं चतुरः स्वकार्ये दृष्टे दिनेशेन दृषे शशाङ्के ॥ ७ ॥ वृष राशि गत चन्द्रमा यदि सूर्य से देखा जाता हो ते। खेती करने बाला, मन्त्र जानने वाला और धन बाहन से युक्त होता है ॥ ७ ॥

वृषराशिगते चन्द्रे भौमद्दिफलप-

कायातुरश्चित्तहरोऽङ्गनानां स्यात्साधुमित्रः सुतरां पवित्रः। मसन्मभूर्तिश्व नरो दृषस्थे शीतचुतौ भूमिसुतेन दृष्टे ।। ८ ।।

वृष राशि गत चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता है। ते। जातक कामी, स्त्रियों का मन हरने वाला, सज्जनों का प्रिय, श्रति पवित्र श्रीर प्रसन्न सृति होता है ॥ ८ ॥

चुषराशिगते चन्द्रे बुधदृष्टिफसम् प्राज्ञं विभिन्नं कृपया समेतं हर्पान्त्रितं भूतहिते रतं च ! गुणाधिरामं मनुजं प्रकुर्याद् दृषे शशाङ्के शिशाजेन दृष्टे ॥ ९ ॥

वृष राशि गत चन्द्रमा यदि तुच से देखा जाता है। ते। जातक पण्डित, कार्यों का जानने वाला, दयालु, हर्प से युक्त, प्राणियों का हितकारी श्रौर गुणी हेता है ॥ ६ ॥ दृषराशिगते चन्द्रे गुरुद्दिएफसम्--

जायात्मजानन्दयुतं सुकीतिं धर्मक्रियायां निरतं च पित्रोः। भक्तौ प्रसक्तं यनुजं प्रकुर्याद् द्वपस्थितेन्दुर्गुरुणा प्रदृष्टः ॥ १० ॥

वृष राशि गत चन्द्रमा गुरु से देखा जाता हो तो जातक स्त्री पुत्रों के सुख से युक्त, यहास्वी, धर्म कार्य में निरत और माता पिता की त्राहा पालन करने वाला होता है ॥ १०॥

वृषराशिगते चन्द्र मृगुदृष्टिफलप्-भूपणाम्बरयहासनशय्यागंधमारयचतुरं व्रिसुखानि । आतनोति सततं मनुजानां चन्द्रमा दृषयतो शृगुदृष्टः ॥ ११ ॥

वृष राशि गत चन्द्रमा शुक्र से देखा जाता हो तो भूषण, वस्त्र, गृह, श्रासन, राज्या, सुगन्य, प्राला और पशुओं से सुखी होता है ११ वृषराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्

क्लानिधिः पूर्वदले दृषस्य शनीक्षितश्चेन्निधनं जनन्याः।

करोति सत्यं मुनिभिर्यदुक्तं तथा परार्घे खलु तातघातम् ॥ १२॥

वृष राशि के पूर्वार्ध में गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो ते। जातक की माता का और उत्तरार्ध में स्थित हो ते। पिता का मरण कारक होता है ॥ १२ ॥

मिथुनराशिगते चन्द्रे रविद्यष्टिफलम्

पाइं सुशीलं द्रविणेन हीनं क्लेशाभिभूतं सततं करोति।

नरं च सर्वोत्सवदं प्रस्तौ द्वन्द्वे स्थितौ भानुमता च दृष्टः ॥१३॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर रिव की दृष्टि है। ते। पण्डित, सुशील, दरिद्र, कप्ट से पीड़ित परश्च सब प्रकार के उत्सव से युक्त होता है ॥ १३ ॥

मिथुनराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम् पु उदारदारं चतुरं च शूरं प्राज्ञं च सुज्ञं धनवाहनाद्यः।

युक्तं प्रकुर्यान्मिथुनस्थितेन्दुनिरीक्षितो जन्मनि भूसुतेन ॥ १४॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो ते। उदार स्त्री वाला, चतुर, ग्रूर, पण्डित श्रीर धन चाहन से युक्त होता है ॥ १४॥

मिथुनराशिगते चन्द्रे वुधदृष्टिफल्म्

धीरं सदाचारम्रदारसारं नरं नरेन्द्राप्तधनं करोति ।

निज्ञाधिनाथो मिथुनाधिसंस्थो निज्ञीथिनीनाथसुतेन दृष्टः ॥ १५ ॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो धीर, सदा-चार युक्त, उदार श्रौर राजा से धन लाभ करने वाला होता है ॥१४॥

मिथुन्राशिगते चन्द्रे गुरुद्दष्टिफलम्

विद्याविवेकान्वितमर्थवन्तं ख्यातं विनीतं सुतरां सुपुण्यम् ।
करोति मर्त्यं मिथुनाधिसंस्थो निशीथनीशो गुरुणा भद्दष्टः ॥१६॥
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है। ते। विद्या श्रीर

विवेक से युक्त, धनो,विष्यात, विनीत और अतिपुण्यदान् हे।ताहि ।१६। मिथुनराशिगते चन्द्रे सृगुद्धिफक्तम्—

वस्त्रप्रस्नान्तवराङ्गनाभ्यः सद्वाहमेभ्यश्र विभूषर्षोभ्यः।

करोति सौक्यं हि सुधामयूखो द्रन्द्रस्थितो जन्मनि शुक्रदृष्टः।।१७।।

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक ब्रह्म, पुष्प, श्रन्न, सुन्दरी स्त्री, सुन्दर वाहन श्रौर विभूषणों के सुख से युक्त होता है ॥ १७ ॥

मिथुनराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्--धनाङ्गनावाहननन्द्रनाद्यैर्विश्लेषमायाति विगर्हितत्वम् । नरो हि नीहारकरे नृयुग्मे निरीक्षिते भानुसुतेन सूतौ । ११८ ॥

मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शनि की दिए हो तो जातक धन, खी, वाहन और पुत्रों से विरह पाने वाला, तथा निन्दित कर्म करने बाला होता है ॥ १८॥

कर्कराशिगते चन्द्रे रविडिष्टिफलम्— निरर्थकक्केशकरं विकीर्णैर्नृपाश्रयं दुर्गकृताधिकारम्।

क्रुटर्यात्कलावान्परिस्र्तिकाले कुलोरसंस्थो नलिनीशदृष्टः ॥ १९ ॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दृष्टि हो तो जातक निर्थंक नीच जातियों को क्षेश देने वाला, राजा के आश्रय में रहने वाला और किला का अधिकारी होता है ॥ १६॥

कर्कराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम्— दक्षं च श्रूरं जननीविरुद्धं शीणाङ्गयष्टिं मनुजं करोति ।

कुलीरसंस्थः परिस्नृतिकाले दृष्टः कलावान्किल मङ्गलेन ।। २० ॥ कर्क शशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक

चतुर, ग्रर, माता का विरोधी श्रीर सदा शरीर वाला होता है ॥ २०॥

कर्कराशिगते चन्द्रे बुधदृष्टिफसम्— दारार्थपुत्रोत्नतिनीतिसौस्वयं सेनापति वा सचिवं मनुष्यम् । कर्काधिसंस्थे कुरुते हिमांश्री हिमांश्रपुत्रेया निरीक्ष्यमारो ॥ २१ ॥ कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक स्त्री-पुत्रों की उन्नति करने वाला, नीतिमार्ग से सुखी और सेनापित या राजा का मन्त्री होता है ॥ २१ ॥

कर्कराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलाम्— नृपाधिकारं गुणिनं नयज्ञं सुखान्वितं चारूपराक्रमं च। करोति जातं यदि कर्कवर्ती पीयूपमूर्तिर्गृष्णेक्ष्यमाणः ॥ २२॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक राजा का श्रविकारी, गुणी, नीतिज्ञ, सुखी श्रौर श्रत्यन्त पराक्रमी होता है। १२।

कर्कराशिगते चन्द्रः भृगुदृष्टिफल्सम्— सद्रत्नचामीकररत्नभूपावराङ्गनासोख्ययुतं नितान्तस् ।

नरं निजागारगतः करोति सुधाकरः शुक्रनिरीक्ष्यमाणः ॥२३॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शक की दृष्टि हो तो सुन्द्र रह, सुवर्ण, रत्न, भूपण, सुन्दर स्त्रो इन के सुख से संयुक्त होता है॥ २३॥

कर्कराशिगते चन्द्र शनिदृष्टिफलम्— सत्येन हीनं जननीविरुद्धं सदाटनं पापरतं गतार्थम् । करोति जातं निजगेहगामी चेद्यामिनीशो रविजेन दृष्टः ॥ २४॥

कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक असत्य वोलने वाला, माता का विरोधी, अमणशील, पापी और नि-र्धन होता है ॥ २४ ॥

सिंहराशिगते चन्द्र रविदृष्टिफलम्—
गुणयुतं सततं नृपतिप्रियं वरपदं च विलम्बितसन्तितम् ।
हरिगतो वितनोति निशाकरः खरकरप्रविलोकनसंयुतः ॥२५॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की दिए हो तो जातक गुणी, राजा का प्रिय, उच्च पद प्राप्त करने वाला श्रीर देर से सन्तान वाला होता है ॥ २४॥ खिंहराशिगते चन्द्रे भौमदिएफलम्— नरपतेः सचिवो धनवाहनात्मजकलत्रसुखो हि भवेद्यरः।

इरियालक्ष्यणि केसरिणि स्थिते क्षितिस्तेन ननु पविलोकिते ॥२६॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दिए हो तो जातक राजा का मन्त्री श्रीर धन, बाहन, पुत्र, स्त्री इन सर्वों के खुख से युक होता है।। २६॥

सिंहराशिगते चन्द्रे बुध्दिष्टिफलम्— धनाङ्गनाबाहननन्दनेभ्यः सुखप्रपूरं हि नरं करोति ।

द्विजाधिराजो सुगराजसंस्थो द्विजाधिराजात्मजसंमदृष्टः ॥ २७॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दिए हो तो जातक धन,

वाहन, स्त्री, पुत्रों के द्वारा सुखी होता है ॥ २७ ॥ सिंहराशिगते चन्द्रे गुरुदप्रिफलम्—

वहुश्रुतं विस्तृतसाधुद्वतं कुर्याकरं श्रुमिपतेः प्रधानस् ।

चन्द्रो सृगेन्द्रोपगतोऽमरेन्द्रोपाध्यायदृष्टिः परिस्तिकाले ॥ २८ ॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की दिए हो तो जातक यहुत विषयों का ज्ञाता, प्रसिद्ध यश वाला और राजमन्त्री होता है ॥ २८ ॥ सिंहराशिगते चन्द्रे सुगुद्दिएफलम्—

स्त्रीवैभवं वे गुणिनं गुणइं माइं विधिइं कुरुते मनुष्यस्।

पीयूषरिसर्जनने यदि स्यात्पञ्चाननस्थो भृगुस्तुदृष्टः ॥ २९ ॥

सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर ग्रुक की दृष्टि हो तो जातक स्त्री के सम्बन्ध से धन प्राप्त करने वाला, गुणी, गुण ज्ञाता, पण्डित और कार्यों को जानने वाला होता है ॥ २१ ॥

सिंहराशिगते चन्द्रे शनिद्दष्टिफलम्— कान्तावियुक्तः कृषिकर्मदक्षो दुर्गाधिकारी हि नरोञ्ल्पकार्थः। सिंहोपयाते सिंत शीतभानौ निरीक्षिते सूर्यसुतेन सूर्तौ ॥ ३०॥ सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि की दिए हो तो जातक स्त्री रहित, खेती करने में चतुर, किला का अधिकारी और थोड़े धन चाला होता है ॥ २० ॥

कन्याराशिगते चन्द्रे रविद्यष्टिफलम्— भूमीशकोश्वाधिकृतं सुदृत्तं भार्यावियुक्तं गुरुभक्तियुक्तम् । जातं च कन्याश्रितशीतरिशमस्तनोति जन्तुं खररिशमदृष्टः ॥ ३१॥

कन्या राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि की दृष्टि हो तो जातक राजा का बजाञ्ची, सुन्दर चरित्र वाला, स्त्री से वियुक्त श्रीर गुरुश्रक होता है ॥ ३१ ॥

कन्याराशिगते चन्द्रे औमदिष्टिफलम् हिंसापरं सूरतरं सकोपं नृपाश्रितं लब्धजयं रिकादौ । कुमारिकासंश्रितशीतभानुर्भूसूनुदृष्टो मनुजं करोति ॥ ३२॥

कन्या राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो हिंसा करने वाला, ग्रूर, कोथी, राजा का श्राश्रित श्रोर युद्ध में विजय पाने वाला होता है ॥ ३२ ॥

कन्याराशिगते चद्रे बुधदृष्टिफलम् ज्योतिविद्याकाव्यसंगीतिवद्यं प्राज्ञं युद्धे लब्धकीर्ति विनीतस् । कुर्यान्तृनं मानवं मानवन्तं कन्यास्थोऽञ्जश्चेन्दुजेन प्रदृष्टः ॥ ३३ ॥

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यिव बुध से देखा जाता हो तो ज्यौतिष विद्या काव्य, संगीत इन को जानने वाला, पण्डित, युद्ध में यश पाने वाला, नम्र और मानी होता है ॥ ३३ ॥

कन्याराशिगते चन्द्रे गुरुद्दष्टिफलम्— भूरिबन्धुमवनीपितिप्रियं चारुदृत्तशुभकीर्तिसंयुतम् । मानवं हि कुरुतेऽङ्गनाश्रितश्चन्द्रमाः सुरपुरोहितेक्षितः ॥ ३४॥

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो हो चहुत बन्धुओं वाला, राजा का स्नेही, श्रेष्ठ आचार और सुन्दर यदा से युक्त होता है ॥ ३४॥ कन्याराशिगते चन्द्रे भृगुदृष्टिफलम्—
विलासिनीकेलिविलासचित्तं कान्ताश्रितं भूपतिलब्धवित्तम् ।
कुर्यात्ररं शीतकरः कुषार्यां स्थितः सितेन प्रविलोकितश्र ॥ ३५ ॥
कन्या राशि में स्थितहां कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो
तो जातक स्त्रियों के साथ विलास करने वाला, स्त्री के आश्रय में
रहने वाला श्रीर राजा से धन लाभ करने वाला होता है ॥ ३४ ॥

कन्याराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्— निष्किञ्चनं हीनमतिं नितान्तं स्त्रीसंश्रयादाप्तधनं जनन्या । हीनं प्रकुर्यात्वलु कन्यकायां गतो सृगाङ्कोऽर्कसुतेन दृष्टः ॥ ३६॥ कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक श्रकिञ्चन, बुद्धिहोन, स्त्री के सम्बन्ध से धन प्राप्त करने बाला श्रीर माता के सुख से रहित होता है॥ ३६॥

तुलाराशिगते चन्द्रे रविदृष्टिफलम्— सद्दाटनः सौख्यधनैर्विहीनः सदङ्गनास्नुजनैर्विहीनः । मित्रैरमित्रैश्च नगेऽतितप्तस्तुलाधरे शीतकरेऽर्कदृष्टे ॥ ३७ ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक भ्रमण शोल, सुख रहित, धन रहित, स्त्री रहित, पुत्र रहित श्रीर मित्र, शत्रु दोनों से सन्तप्त होता है ॥ ३७ ॥

तुलाराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम्— बुद्धचा परार्थाकरणैकचित्तं मायासमेतं विषयाभितप्तम् । करोति जातं हि तुलागतेन्दुर्निरीक्ष्यमाणो धरणीसुतेन ॥ ३८॥

तुला राशि में स्थित होकर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक अपनी बुद्धि से दूसरे के कार्य को विगाइने चाला, मायाची और विषयों से सन्तप्त रहता है ॥ ३८ ॥

तुत्ताराशिगते चन्द्रे वुधदिष्टफलम्— कुलाविधिज्ञं धनधान्ययुक्तं वन्ततृत्वविद्याविभवैः समेतम् । कुर्यात्ररं शीतकरस्तुलास्थः प्रस्तिकाले शशिजेन दृष्टः ॥ ३९ ॥

वुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक कलाओं को जानने वाला, धन धान्य से युक्त, व्याख्याता और धनी होता है ॥ २६ ॥

तुलाराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्-

विचक्षणो वस्त्रविभूषणानां क्रयेऽथवा निक्रयताविधाने । तुलाधरे शीतकरो नरः स्याद्ध दृष्टः शुनासीरपुरोहितेन ॥ ४० ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक वस्त्र, विभूषण श्राद्के करीदने बेचने में चतुर होता है ॥४०॥

तुलाराशिगते चन्द्रे भृगुद्दष्टिफलम्-

प्राइस्त्वनेकोचमसाधितार्थः स्यात्पार्थिवानां कृपया समेतः। इष्टो नरः पीनकलेवस्थ ज्के मृगाङ्के भृगुजेन दृष्टे ॥ ४१ ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, ऋनेक प्रकार से धन सञ्चय करने वाला, राजा का रुपापात्र और हिषत होता है ॥ ४१॥

वुलाराशिगतेचन्द्रे शनिदृष्टिफलम्--धनैश्र धान्यैर्वरवाहनैश्र युतोऽपि हीनो विषयोपभोगैः।

भषेत्ररस्तौतिनि जन्मकाले कत्तानिधौ भानुतन् जद्दे ॥ ४२ ॥

तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक धन, धान्य, उत्तम बाहन इन से युक्त होने पर भी विषय सुख से रहित होता है ॥ ४२॥

वृश्चिकराशिगते चन्द्रे रविष्टिफलम्-सद्गृष्टितिहीनं घनिनं जनानामसह्यमत्यन्तकृतप्रयासम् ।

सेनानिवासं मनुजं प्रकुर्यात्ताराधिपः कौर्प्यगतोऽर्कदृष्टः ॥ ४३ ॥

वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रिव की हिए हो तो जातक आचार रिहत, धनी, लोगों का अप्रिय, अधिक यत्न करने धाला और सैनिक होता है ॥ ४३॥

वृश्चिकराशिगते चन्द्रे भौमद्दष्टिफलम्-रणाङ्गनावाप्तयशोविशेषो गभीरतागौरवसंयुतश्च ।

भूपानुकम्पासग्रुपात्तवित्तो नरोऽलिनीन्दौ क्षितिजेन दृष्टे ॥ ४४ ॥

वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक युद्ध में विजय पाने वाला, गंभीर, गौरवी श्रोर राजा की रूपा से धन प्राप्त करने वाला होता है ॥ ४४ ॥ वृश्चिकराशिगते चन्द्रे वुधदिएफलम्--

वाग्विलासक्रुशली रणशीलो गीतनृत्यनिरतश्च नितान्तम्। कूटकर्मीण नरी निपुणः स्यादृष्टश्चिके क्षित्रिनि चन्द्रजदृष्टे ॥ ४५ ॥

वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के उपर युध की दृष्टि हो तो जातक बोलने में चतुर, रणप्रिय, नाच गान में तरपर श्रीर प्रपञ्ची होता है धरा।

वृश्चिकराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलप्--

लोकानुरूपः सुतरां सुरूपः सत्कर्मकृद्दित्तविभूषणाढ्यः। स्यान्मानवो जन्मिन शितरश्मों संस्थेऽलिनीज्येन निरीक्ष्यमाखे ४६

वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्रमा यदि युष्ट से देखा जाता हो तो जातक लोगों का पिय, श्रति सुन्दर, सुकर्म करने वाला श्रीर धन भूषणों से युक्त होता है ॥ ४६ ॥

वृधिकराशिगते चन्द्रे भृगुद्दिफलम्--पसन्तपूर्तिः समुद्रारकीर्तिः क्टिकियाज्ञो धनवाहनाढ्यः।

कान्ताहतार्थः पुरुपोऽलियाते शीतद्युतौ दैत्यगुरुप्रदृष्टे ॥ ४७ ॥

वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के उत्पर शुक्त की दृष्टि हो तो जातक प्रसन्न चद्न चाला, विमल कीतिं वाला, कूट नोति को जानने वाला, धन बाहन से युक्त श्रीर स्त्रियों के पोन्ने धन नाश करने वाला होता है ॥४०॥ वृश्चिकराशिगते चन्द्रे शनिद्यप्रिफलम्-

स्थानभ्रंशं दैन्यनाशारुपवित्तं नीचापत्यासत्त्वयक्ष्मप्रकोपस् । कुर्याचन्द्रः स्नृतिकालेऽलिसंस्थरछायापुत्रप्रेक्षणत्वं प्रयातः ॥ ४८ ॥ वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि को दृष्टि हो तो जातक स्थान रहित, श्रतिदीन, थोड़े धन वाला, नीच सन्तान वाला, निर्वल श्रीर यदमा से पीड़ित होता है ॥ ४८॥

धनराशिगते चन्द्रे रविदृष्टिफलम्— मौदमतापोत्तमकीर्तिसम्पत्सद्वाहनान्याहवजं जयं च । चपमसादं कुरुते नराणां ताराधिपश्चापगतोऽर्क्षदृष्टुः ॥ ४९ ॥

धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक वड़ा अतापी, उत्तम कीर्ति वाला, धन वाहन से युक्त, संग्राम में विजयी श्रीर राजा का रूपापात्र होता है ॥ ४६ ॥

धनराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम्— सेनापितत्वं च गहत्प्रतापं पद्मालयालङ्करणोपलिब्धम् । कुर्यान्नराणां हरिखाङ्क एष शरासनस्थोऽविनेन दृष्टः ॥५०॥

धतु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक सेनापति, बड़ा प्रतापो और लद्मीवान होता है ॥ ४० ॥

धनराशिगते चन्द्रे वुधद्दिफलम्— सद्वाग्विलासं वहुभृत्ययुक्तं कुर्यान्नरं ज्योतिषशिल्पविद्यस् । तुरङ्गजङ्गे हि कुरङ्गजन्मा कुरङ्गलक्ष्मप्रभवेण दृष्टः ॥ ५१॥

धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक सुन्दर घचन बोलने बाला, बहुत नौकरों से युक्त, ज्योतिष श्रौर शिल्प विद्या को जानने वाला होता है ॥ ४१ ॥ धनराशिगते चन्द्रे गुरुदृष्टिफलम्—

धनराशगत चन्द्र गुरुद्दाष्ट्रफलम्-महापदस्थो धनवान्सुवृत्तो भवेन्नरश्चारुत्रारीरयिः ।
धनुधरे शीतकरे प्रयाते निरीक्षिते शक्रपुरोद्दितेन ॥ ५२॥

धतु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक उच पद पाने वाला, धनी, सदाचारी और सुन्दर शरीर वाला होता है ४२ धनराशिगते चन्द्रे भृगुदृष्टिफलम्—

सन्तानार्थात्यन्तसंजात्रधर्मः शक्षत्सौख्येनान्वितो पानवः स्यात्

तारास्वामी चापगामी प्रस्तो दैत्यामात्यमेक्षणत्यं प्रयातः ॥ ५३॥ धनु राशि गत चन्द्र के अपर शुक्र को दृष्टि हो तो जातक खन्तान, धन, धर्म इन से शुक्त और सदा सुखी गहता है॥ ५३॥ धनराशिमते चन्द्र शनिदृष्टिफलम्—

सत्त्वोपेतं नित्यशास्त्रानुरक्तं सद्दक्तारं मानवं च प्रचण्डम् । कोदण्डस्थस्तीक्ष्णर्यस्यात्मजेन दृष्टः खूतौ शीतर्यिपः करोति ॥५४॥ घतु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक वली, शास्त्राभ्यासी, सत्य वोलने वाला ख्रोर प्रतापी होता है॥ ५४॥

मकर्राशिगते चन्द्रे रविद्धिफलम्--

गतधनो मिल्निश्चलनियो हतमितः खलु दुःखित्यानसः।

हिमकरे मकरे च दिवाकरेक्षिततनों हि नर: मथवेद्यदि ॥ ५५ ॥ मकर राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रचि की दिए हो तो जातक निर्धन, मिलन, अमणशोस, निर्देखि और दुखी होता है ॥ ४४ ॥

मकरराशिगते चन्द्रे भौमद्दिफलम्-

अतिषचण्डो धनवाहनादयः पाज्ञश्च दारात्मजसौरूययुक्तः । स्यान्मानवो वैभवभाङ्नितान्तं सृगे सृगाङ्केऽवनिजेन दृष्टे ॥ ५६॥

सकर राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दिए हो ते। जातक बड़ा प्रतापी, धन चाहनों से युक्त, पण्डित, खी, पुत्र के हारा सुखी और विभव युक्त होता है॥ ४६॥

मक्रराशिगते चन्द्रे बुधद्षिकसम्—

बुद्ध्या हीनो निर्धनस्त्यक्तगेहो गेहिन्याद्यैवित्यतः पूरुषं: स्यात् । आकौं केरः स्थावरे वीतरस्यो पीयूपांचोरात्वजेन प्रदृष्टे ॥ ५७ ॥

मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर बुध की दृष्टि है। ते। जातक बुद्धि-द्वीन, निर्धन, गृह के। त्यागने वाला श्रीर स्त्री पुत्र से रहित है।ता है ॥५०॥

अकरराशिगते चन्द्रे गुरुदप्टिफलम्—

रपात्मनः सत्यशुतो गुणकः कत्तनपुत्रादियुतो नरः स्यात् ।

मृगानने जन्मनि यामिनीशे वाचामधीशेन निरीक्ष्यमार्थे ॥ ५८ ॥

मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो ते। जातक राज-पुत्र, सत्य बेालने वाला, गुणज्ञ, श्रीर स्त्री पुत्रों से युक्त होता है ॥४८॥ मकरराशिगते चन्द्रे भृगुदृष्टिफलम्—

सुनयनो धनवाहनसंयुतः सुतविभूपणवस्त्रसुखी नरः।

कुष्ठदिनीद्यिते स्गसंस्थिते भृगुसुतेन जनो ननु वीक्षिते ॥ ५९ ॥

मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो सुन्द्र नेत्र वाला, धन वाहनां से शुक्त श्रीर पुत्र, भूषण वस्त्र इन सर्वों से सुखी रहता है ॥ ४६ ॥

मकरराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्— महालसो मन्द्धनस्त्वसत्यो मलीमसः स्याद्व्यसनाभिभूतः । पीयूपमूर्तियदि नक्रवत्तीं त्रिमूर्तिपुत्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥६०॥

मकर राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता है। तो जातक बहुत ग्रालसी, श्रल्प धन वाला, श्रस्तय वेालने वाला, मिलन श्रीर व्यसनी होता है ॥ ६०॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे रविद्यष्टिफलम्— कृषीवलः कैतवसंयुत्य नृपाश्रितो धर्मरतो नरः स्यात् । पीयुपमूर्तिर्याद कुम्भगामी त्वम्भोजिनीस्वामिनिरीक्ष्यमाराः ॥६१॥

कुरम राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि की दृष्टि हो तो जातक खतीकरने वाला, धूर्त, राजा का आश्रित और धर्म में रत रहता है ॥६॥

कुम्भराशिगते चद्रे भौमद्यप्रिफलम्-

धनभवनजनित्रीतार्तावश्लेपयुक्तो विषमतमपदार्थोत्पादकोऽनल्पजल्पः।

भवति मिलनिचत्तोत्यन्तधृतीं हि मर्त्यः

यिति कलशयाते वीक्षिते थूसुतेन ॥ ६२ ॥ कुम्भ राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि है। ते। जातक धन, घर, माता, पिता इन से रहित, कठिन चीज के। वनाने पाता, वहत ने।लने चाला, मित चित चाला ग्रोर ग्रित धूर्न होता है ॥६२॥ कुम्भराशिगते चन्द्रे वुधद्यप्रिकलम्—

विषयसौरूयरतोऽश्चनसंविधारुचिरतीय शुचिः प्रियमापणः । युवितगीतसुनीतिकृतादरो घटगतेन्दुरिह ज्ञनिरीक्षितः ॥ ६३ ॥

कुम्म राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता है। तो जातक विषय सुख में निरत, भोजन प्रिय, श्रतिपवित्र, प्रिय गेाल-ने वाला, ख्री, सङ्गीत और नीति में श्रादर रखने वाला होता है ॥६३॥

कुम्मराशिगते चन्द्रे गुरुद्धिफलम्— महीपुर्ग्रामसुखादिसौख्यं भोगान्वितं साधुजनपृहत्तिम्। कुर्याकरं श्रेष्ठतरं घटस्थो निशाकरः शकगुरुपद्धः॥ ६४॥

कुम्भ राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि वृहस्पति से देखा जाता है। ते। जातक पृथ्वी, शहर, गांव, सुख इन के। मागने वाला, मागो, सज्जनों का प्रिय श्रीर प्रसिद्ध होता है।। ६४॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे श्रुगुद्दष्टिफलम्— भित्रात्मन ज्ञीगृहसौखयहीनो दीनो जनोत्सारितगौरवः स्यात् । निशाकरे कुम्भथरे प्रमृतौ संत्रीक्षिते दानवपूजितेन ॥ ६५ ॥

कुन्म राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक मित्र, पुत्र, स्त्री, गृह इन सबों के सुख से हीन, दुखी श्रोर गौरव रहित होता है॥ ६४॥

कुम्भराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिकत्तम्— खरोष्ट्रवालाश्वतरादिलाभं क्रस्नोरतं धर्मविरुद्धदृत्तिम् । करोति मर्त्यं हि घटेऽधितिष्ठस्थिशाकरो भास्क्ररस्चनुदृष्टः ॥ ६६ ॥

कुम्म राशि में स्थित है। कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता है। तो जातक गथा, ऊँट, नया बाड़ा इन का लाम करने वाला, नीच स्त्री में रत और धर्म का विरोधी होता है॥ ६६॥

मीनराशिगते चन्द्रे रविद्यिफलम्--मनोद्भवोत्कर्षमतीव सौंख्यं सेनापतित्वं वहुवित्तरृद्धिम् । सत्कर्मसिद्धि कुरुते हिमांशौ अपे दिनेशेन निरीक्ष्यमारो ॥ ६७॥

भीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक अति कामी, सेनापति, धन की वृद्धि और कार्यों को सिद्ध

करने वाला होता है ॥ ६७॥

मीनराशिगते चन्द्रे भौमदृष्टिफलम्-पराभिभूतं कुलटाधिसरूयं सौरूयोज्ज्ञितं पापरतं नितान्तम्। करोति जातं हि निधिः कलानां मीनस्थितो भूमिसुतेन दृष्टः ॥६८॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक शत्रुओं से पराजित, कुलटा स्त्री से प्रेम करने वाला, दुखी

घौर पापी होता है ॥ ६८॥

मोनराशिगते चन्द्रे वुधद्दिफलम्-वराङ्गनासुनुसुखानि नूनं मुनं धनं भूमिपतेः शसादम् । कुर्यानराणां हरिणाङ्क एष वैसारिणस्थो ज्ञनिरीक्ष्यमाणः ॥ ६९ ॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक स्त्रो पुत्रों से सुस्त्री, मानी, राजा का कृपापात्र हो कर धनी होता है ॥ ६६ ॥

मीनराशिगते चन्द्रे गुरुद्धिफलम्— जदारदेई सुकुमारदेई सद्दगेहिनीसुनुधनादिसौख्यम् । नृषं विदध्यात्पृथुरोमगामी तमीपतिर्वाक्पतिवीक्षितश्चेत् ॥ ७० ॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक उदार श्रीर कुसुमार शरीर चाला, तथा सुन्दर स्त्री, पुत्र, धन आदि के सुख से युक्त होता है ॥ ७० ॥

मोनराशिगते चन्द्रे भृगुद्दिष्टफलम्— सद्द्रगीतविद्यादिरतं सुरुत्तं विलासिनीकेलिविलासक्तीलम् । करोति यर्त्य तिथियुग्यराञ्चौ जीतन्त्रुतिर्जन्यनि शुक्रदृष्टः ॥ ७१ ॥

मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्त से देखा जाता हो तो जातक गीत श्रादि विदा में निरत, ह्दाचारी श्रीर ख़ियों के साथ विलास करने चाला होता है ॥ ७१ ॥

मीनराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलम्— कामातुरं दारस्रुतैविंहीनं नीचाङ्गनासख्यमविक्रमं च ।

नीहाररियः शफरं प्रपन्नो नरं विदध्याद्रविस्नुनुदृष्टः ।। ७२ ॥

सीन राशि में रिथत हो कर चम्द्रमा यदि शनि से देखा जाता होतो जातक कामातुर, स्त्री पुत्र से हीन, नीच स्त्रियों से प्रेम करने बाला श्रीर निर्वल होता है॥ ७२॥

श्रथ रवसे भौमे रिवहिष्टिफलम्—
श्राज्ञः सुवक्ता पितृमातृभक्तो धनी प्रधानोऽतितरामुदारः ।
नरी भवेदात्मगृहे महीने सरीनिनीरानिनरीक्ष्यमाखे ॥ १ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर मङ्गल यदि रवि से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, वक्ता, माता पिता का भक्त, धनी, प्रधान और उदार होता है ॥ १॥

स्वसे शीमे चन्द्रदिएकलम्— इयन्याङ्गनासक्तमतीन शूरं कृपाविदीनं हतचौरवर्णम् । नरं प्रकुर्यान्निजधामगामी सूमीतन्जो हिजराजदृष्टः ॥ २ ॥

मेष या वृश्विक में स्थित हो कर महत्त यदि चन्द्रमासे देखा जाता हो हो जातक परस्त्री के साथ रमण करने वाला, श्रूर, निर्द्यी श्रीर वोरों को नाश करने वाला होता है ॥ २ ॥

स्थमे भीमे वृधदिएफलम्—
पण्याङ्गनालङ्करर्योकद्वितिविचक्षयोऽन्यद्रवियापहारी ।
भवेत्नरः स्वर्धगते प्रष्टतो क्षोयीसुते सोमसुतेन दृष्टे ॥ ३ ॥
अथ या वृश्चिक में स्थित हो कर मङ्गल यदि वृध से देखा

१० जा०

जाता हो तो जातक वेश्याओं के लिये अलङ्करण बनाने वाला, अतुर श्रीर दूसरे का धन हरण करने वाला होता है ॥ ३॥

स्वमे भौमे गुरुद्धिफलम्

वंशेऽवनीशो धनवान्सकोपो तृपोपचारः कृतचौरसरूयः । आरे निजागारगते नरः स्थात्स्र्तौ सुराचार्यनिरीक्ष्यमाखे ॥ ४ ॥

मेव या वृश्विक में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुह से देखा जाता हो तो जातक अपने कुल में प्रधान, धनवान, कोथो, राजा के सहश कार्य करने वाला ओर चॉरों से मित्रता करने वाला होता है ॥ ४॥

स्वमे भौमे भृगुदृष्टिफलम्—

श्रूयो श्रूयो भोजनौत्सुक्ययुक्तः काताहेतोर्यानिचन्ता नितान्तम् । माणो पुण्ये कर्पणि पोतिमान्स्यात्स्वर्से भौमे भार्गवेण प्रदृष्टे ॥५॥

मेष या वृश्विक में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक यार २ भोजन की श्रिभलाषा रखने वाला, स्त्री के लिये सवारी को चिन्ता करने वाला श्रीर पुण्य कार्य में प्रेम रखने वाला होता है ॥ ४ ॥

स्वमे भौते शनिद्दष्टिफलम्—

भित्रोज्ज्ञितं मातृवियोगतप्तं कृशाङ्गयष्टिं विषमं कुटुम्बे । ईर्ष्याविशेषं पुरुषं विद्धयात्कुजः स्वभस्थोऽर्क्रसुतेन दृष्टः ॥ ६ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक मित्र से रहित, माता के वियोग से संतप्त, दुर्वल स्त्रीर कुटुम्ब के साथ द्वेप रखने वाला होता है ॥ ६ ॥

युक्र गृहस्थे भौमे रविद्यष्टिफलम्

कान्तामनोष्टितिविहीनमुचैर्वनादिसंस्थानविं विपसम् । मचएडकोपं कुरुते मनुःयं कुनः शितागारगतोऽर्क्षदृष्टः ॥ ७॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक काम रहित, वन पर्वत में विव रखने चाला, पन्न रहित खौर ऋतिकोधी होता है ॥ ७॥ गुक्रगृहस्थे भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्— गुद्ध्याविकद्रः खतु युद्ध्यीर्क्षद्वज्ञनानायपि नायकश्च ।

स्यान्मानवो भूतनये सितर्झे नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाखे ॥ ८ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक माता का विरोधी, युद्ध से डरने वाला और अनेक खियों का पति होता है ॥ ८॥

शुक्रगृहस्थे भौमे वुधहरिफलम्-

शास्त्रमद्वत्तिः कलद्दिमयः स्याद्नस्पजस्पोऽस्पधनागमश्च । सत्कायकांतिः पृथिवीतनृजे सितालयस्थे शशिजेन दृष्टे ॥ ९ ॥

वृष या तुजा में स्थित हो कर मङ्गल यदि वृध से देखा जाता हो तो जातक शास्त्राभ्यासी, कलहप्रिय, बहुत वोलने दाला, श्रास्प धन बाला श्रीर सुन्दर होता है ॥ ६॥

गुक्रगृहस्थे भौसे गुरुहप्रिफलम्—

बन्धुपिये स्याबिरतोऽतिभाग्यः सद्गीतिनृत्यादिविधिप्रवीणः । शोणीतनूजे सृगुजर्भयाते निरोक्षिते वाक्पतिना प्रस्तौ ॥ १० ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक वन्धुओं का स्नेही, अति आग्यवान् , नृत्य गीत आदि को जानने वाला होता है ॥ १० ॥

शुक्रगृहस्थे भौमे शुक्रदृष्टिफलम्— सुश्लाघ्यनाया क्षितिपालमंत्री सेनापतिर्वा वहुसीख्यसुक्तः । स्यान्मानवः शुक्रगृहोपयाते निरीक्षिते सूमिस्रुते सितेन ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुफ से देखा जाता हो तो जातक प्रशंसा के योग्य, राजा का मन्त्री या सेनापति श्रीर श्रनेक प्रकार के सुख से युक्त होता है ॥ ११ ॥

गुक्रगृहस्ये और शनिहिष्फलम्—

रुपातो विनीतो धनवान्सुमित्रः पवित्रबुद्धिः कृतशास्त्रयत्नः ।

नरः पुरग्रामपतिः सितर्क्षे भूनंदने भानुसुतेन दृष्टे ।। १२ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक प्रसिद्ध, नम्र, धना, सुन्दर मित्र वाला, निर्मलवुद्धि, शास्त्राम्यासी श्रोर शहर या गाँव का स्वामी होता है ॥ १२॥

बुधगृहे भौमें रविदृष्टिफलम्— विद्याधनेश्वर्ययुतं ससत्त्वमरण्यदुर्गाचलकेलिशीलम् ।

कुर्यात्ररं सोमसुतालयस्थः क्षोणीसुतः सूर्यनिरीक्ष्यमाणः ॥ १३॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक विद्या, धन श्रौर श्रनेक तरह के धन से युक्त, बली, बन पर्वत में विहार करने वाला होता है ॥ १३ ॥

बुघगृहे भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्—

संरक्षणे भूपतिना नियुक्तं कांतारति सत्त्वयुतं सतीषम्। भूमीसुतः संजनयेन्मनुष्यं बुधर्क्षसंस्थः शशिना प्रदृष्टः ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या राशि गत मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दिए हो तो जातक राजा के दरवार में रचक, स्त्री में रत, वली और संन्तीबी होता है ॥ १४॥

बुधगृहे भौमे बुधहृष्टिफलम्— अनल्पजल्पं गणितपगल्मं कान्यिपयं चानृतचास्त्राक्यम् । दौत्ये प्रयासेः सहितं प्रकुर्याद्धरातन्जो ज्ञगृहे ज्ञहृष्टः ॥ १५॥

मिश्रुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि बुध से देखा हो तो जातक अधिक वोलने वाला, गणित में कुशल, काव्य का प्रेमी, असत्य प्रिय वोलने वाला और द्तकर्म में कुशल होता है ॥ १४॥

बुधगृहे औमे गुरुदृष्टिफलम् — अन्यदेशगमनं व्यसनाद्यैः संयुतं हि कुरुते नर्मुरुचैः । सोमस्रुत्यभवनेऽविनस्नुद्विनवारिसचिवेन च दृष्टः ॥ १६॥ मिथुन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देन्त्रा जाता

हो तो जातक विदेश में गमन करने वाला, न्यसनी श्रोर उसत होता है ॥ १६ ॥

वृष्यगृहे भौमे शुक्रदृष्टिफलम्— वस्त्रान्नपानीयसुखैः समेतं कान्तापसक्तं सुतरां ससृद्धम् । कूर्यान्नरो भूषिसुतो बुधर्ससंस्थः प्रदृष्टो भृगुनंदनेन ॥ १७ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक चल्ल, अज, पानी आदि के जुल से युक्त, स्त्री में रत और अति सम्पत्तिशाली होता है ॥ १७ ॥

वुधगृहे भौमे शनिदृष्टिफलम्— श्रातीव श्रातो मिलनोऽलसश्च दुर्गाचलारण्यविलासशीलः। भवेकरो भास्करपुत्रहण्टे धरासुते सोमसुतालयस्थे ॥ १८ ॥

सिथुन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक अत्यन्त शूर, मिलन, श्रालसी, वन श्रीर पर्वत के ऊपर विहार करने वाला होता है ॥ १८ ॥

कर्कस्थे भौमे रिवहिष्यसम्— विचानकोपार्तियुतोऽतिधीरो दण्डाधिकारी सुतरां महौजाः । सन्नेक्षरः कर्कगते महीजे निरीक्ष्यमाणे रिवणा प्रस्तो ॥ १९ ॥

कर्क राशि में स्थित मङ्गल के ऊपर रचि की दृष्टि हो तो जातक चित्र रोग से पीडित, श्रित धीर, दण्ड देने वाला श्रीर श्रित वजी होता है ॥ १६ ॥

कर्कस्थे भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्

गदाभिभूतो गतवस्तुकोको विहीनवेषो गतसाधुद्वतः। भवेचरः कर्कटगे महीजे सोमेन स्नुतौ च निरीक्ष्यमार्गे ॥ २०॥

कर्क राशि में स्थित मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दृष्टि हो तो जातक रोगी, गत का शोच करने वाला, कुरूप श्रीर श्राचारहीन होता है ॥२०॥ कर्कस्थे भीमे वुधदृष्टिफलम्—

किन्नैर्विष्ठकोऽस्पकुदुम्बभारः पापप्रचारः खलचित्तहितः।

बुधेन दृष्टे सित कर्कटस्थे भौमे नरः स्याद्वयसनाभिभूतः ॥ २१॥ कर्क राशि गत मङ्गल के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक मित्रों से वियोग पाने वाला, कुटुम्वियों की थोड़ा देखमाल करने वाला, पाय का मचार करने वाला और दुए होता है ॥ २१॥

कर्कस्थे भौसे गुरुद्दिफलम्— नरेंद्रमंत्री गुणगौरवाढ्यो मान्यो वदान्यो यनुजः प्रसिद्धः। कुलीरसंस्थे तनये घरित्र्या निरीक्षिते चित्रशिखण्डिजेन॥२२॥

कर्क राशि गत मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा का मन्त्री, गुण गौरवों से युक्त, माननीय, दाता श्रीर विख्यात होता है ॥ २२ ॥

कर्तस्थे भौमे भृगुद्दष्टिफलम्— अर्थक्षयो दुर्व्यसनेन नूनं निरन्तरानर्थसमुद्भवः स्यात् । भवेत्रराणां भृगुणा प्रदृष्टे त्वङ्गास्के कर्कटराज्ञिसंस्थे ॥ २३ ॥

कर्क राशि गत मझल यदि शुक्र से देखा जाता हो नो जातक वुरे व्यसन में धन नाश करने वाला श्रीर सदा श्रनर्थ करने वाला होता है २३

कर्कस्थे भौमे शनिदृष्टिफलम्— कीलालयान्यादिधनः सुकान्तिर्महीपतिप्राप्तधनो मृतुष्यः । बहीसुते कर्कटराशिसंस्थे निरोक्षिते सूर्यसुतेन सूतौ ॥ २४ ॥

कर्क राशि गत मझल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक जल से उत्पन्न धन वाला, सुन्दर और राजा से धन प्राप्त करने बाला होता है ॥ २४॥

सिंहस्थे भीमे रविदृष्टिफलम्— हितपकर्ताऽभिमतेषु नृनं द्विषज्जनानामहितप्रदाता। वनादिकुञ्जेषु कृतप्रचारः सिंहे महीजे रविणा प्रहृष्टे॥ २५॥

सिंह राशि गत मङ्गल पर रिव की हिट हो तो जातक भित्रों का प्रिय और शत्रुओं का अप्रिय करने वाला होता है ॥ २४ ॥ सिंहस्ये श्रीमे चन्द्रदृष्टिफलम्-

प्रपुष्टसूर्तिः कठिनस्यभावश्रास्वाविनीतो निपुराः स्वकार्ये । तीत्रः पुमांश्रारुवतिः प्रस्तुतो सिंहे महीजे द्विजराजदृष्टे ॥ २६ ॥

सिंह राशि में श्थित मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक पुष्ट शरीर वाला, कठिन प्रकृति वाला, माता का भक्त, अपने कार्य में कुशल, तीव और वुद्धिमान होता है ॥ २६ ॥

सिहस्थे भीमे वुद्धहिष्टफलम्-

सत्काच्यिवारपादिकलाकलापे विज्ञोऽपि लुन्धश्रलचित्तद्वतिः । स्वकार्यसिद्धौ निषुणो नरः स्यात्सिहं महीने शशिनेन दृष्टे ॥२७॥

सिंह राशि गत मङ्गल के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक सुन्द्र कान्य तथा शिल्पकला में चतुर, लोभी, चश्चल श्रीर कार्य को साधन करने याला होता है ॥ २७ ॥

सिहस्थे भौमे गुरुद्धिफलम्

मशस्तबुद्धिर्रुपतेः सुहृच सेनाधिनाथोऽभिमतो बहूनाम्।

विद्याप्रवीसो हि नरः प्रस्तो जीवेक्षिते सिंहगते महीने ।। २८ ।।

सिंह राशि में स्थित हो कर मझल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक उत्तम वृद्धि वाला, राजा का मित्र, सेनापति, वहुतों का स्नेही श्रीर श्रनेक विद्या को जानने वाला होता है ॥ २८॥

सिंहस्थे भौमे भृगुदृष्टिफलम्-

गर्वो स्नतोऽत्यन्यक्षरीरकान्तिर्नानाङ्गनाभोगयुतः समृद्धः । स्रूमीस्रुते सिंहगते प्रस्तौ निरीक्षिते दैत्यपुरोहितेन ॥ २६ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि ग्रुक्त से देखा जाता हो तो जातक महा गौरवी , श्रति सुन्दर, श्रनेक स्त्रियों के साथ रमण करने वाला श्रौर धनी होता है ॥ २६ ॥

सिंहस्थे भौमे शनिदृष्टिफलम्— भवेजिवासोऽन्यगृहेऽतिचिता दृद्धाकृतित्वं द्वविणोजिस्रतत्वस् । भवेनराणां घरणीतन्त्रे सिंहस्थिते भानुक्षुतेन दृष्टे ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कार मझस यदि शानि से देखा जाता हो तो जातक दूसरे के गृह में रहने चासा, विन्ता युक्त, वृद्ध की आकृति बाह्या और निर्धन होता है ॥ ३०॥

गुरुभवनस्थे और रिवहिष्ठफलम्— वनाद्रिदुर्गेषु कृताधिवासं क्रूरं सभाग्यं जनपूजितं च । करोति जातं धरणीतनूजो जीवर्शयातस्तरिणप्रदृष्टः ॥ ३१॥

धतु या मीन में स्थित हो कर मझल यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक वन, पर्चत और गुहा में निवास करने वाला, करू, भाग्यशाली और माननीय होता है ॥ ३१॥

गुरुभवनस्थे भौमे चन्द्रहिष्टिफलम् विद्वद्विधिज्ञं नृपतेरसद्धं कलिभियं सर्वनिराकृतं च । भाज्ञं पकुर्यान्मनुजं धराजो जीवर्श्वगः शीतकरम्रहृष्टः ॥ ३२ ॥

धतु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक पाण्डित्य को जानने वाला, राजा का श्रिय, क्षण हाल , सब से श्रलग रहने वाला श्रीर चतुर होता है ॥ ३२॥

गुरुभवनस्थे भीमे वुघद्दष्किसम्—

माइं च शिल्पे निपुणं सुशीलं समस्तविद्याकुश्रलं विनीतम्।

करोति जातं खलु लोहिताङ्गः सौम्येन दृष्टो गुक्रोहयातः ॥३३॥

धनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक, पण्डित, शिल्पकला में कुशल, सुशोल, सब विवाओं में कुशल और नम्र होता है ॥ ३३॥

गुरुभवनस्थे भौभे गुरुद्दष्टिफलाम्— कांतातिचितासहितं नितांतमरातिवर्गैः कलहानुरक्तम् । स्थानच्युतं भूमिमुतः प्रकृष्यीज्जीवेशितो जोवयुहाधिसंस्थः ॥ ३४॥ धनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गास यदि गुद से देखा आता हो तो जातक स्त्री के लिये ख़ियक चिन्ता करने नाला, शत्रुख्रों से अगड़ा करने वाला ख़ौर ख़पने स्थान से च्युत होता है ॥ ३४ ॥

गुरुमवनस्थे भीमे भृगुदृष्टिफलम्— उदारचेता विषयानुसक्तो विचित्रभूपापरिभूषितश्च । भाग्यान्वितः सत्पुरुषोऽचनीजे जीवर्क्षगे दानवपूज्यदृष्टे ॥ ३५ ॥

धतु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक उदार चित्त वाला, विषय में रत, नाना तरह के भूषणों से भूषित, भाग्यवान् और सज्जन होता है ॥ ३४ ॥

गुरुअवनस्थे भौमे शनिदृष्टिफलम्— कायकान्तिरहितश्च नितान्तं स्थानसंचलरतोऽपि च दुःखी। अन्यकर्मनिरतश्च नरः स्याजीवधाम्नि कुसुतेर्कजृदृष्टे ॥ ३६॥

घनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक कान्तिहीन, श्रनेक स्थान में श्रमण करने पर भी दुखी श्रीर दूसरों का कार्य करने वाला होता है ॥ ३६ ॥

शन्यागारगते श्रीमे रविदृष्टिफलम्— कलत्रपुत्रार्थसुरोः समेतं श्यामं सुतीक्ष्णं सुतरां च शूरम् । कुर्यात्ररं भूतनयोऽर्कदृष्टश्राकृत्मिजागारगतः प्रसृतौ ॥ ३७ ॥

मकर या कुम्भा में स्थित हो कर मङ्गल यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक स्त्री-पुत्र के सुख से युक्त, श्याम, तोस्ण मकृति वासा स्रोर ग्रूर होता है॥ ३७॥

शन्यागारगते भौमे चन्द्रदृष्टिफलम्— सद्गुभूषणं मातृसुखेन हीनं स्थानच्युतं चञ्चलसौहृदं च । उदारचित्तं प्रकरोति जातं कुजोऽर्कजर्से शशिना प्रदृष्टः ॥ ३८ ॥

मकर या कुम्स में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक छुन्दर भूषण वाला, माता के सुख से हीन, स्थान रहित, चञ्चल मित्र वाला और उदार होता है ॥ ३८ ॥ शन्यागारगते मौते बुधदृष्टिफलम्--प्रियोक्तियुक्तोऽटनिवत्तव्यः सत्त्वान्वितः कैतवसंयुतश्च ।
अभीर्नरो मन्दगृहं प्रयाते पृथ्वीसुते चन्द्रसुतेन दृष्टे ॥ ३९ ॥

मकर या कुम्म में स्थित हो कर मङ्गल यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक प्रिय वोलने वाला, घृम कर द्रव्य संग्रह करने वाला, वल-वान, धूर्त श्रीर भय रहित होता है ॥ ३६॥

शन्यागारगते भौमे गुरुद्दिफलम्-

दीर्घायुपं भूपकृपागुणाढचं वंघुपियं चारुशरीरकांतिस्। कार्यप्रलापं जनयेन्मनुष्यं जीवेक्षितो मन्दगृहे महीजः ॥ ४०॥

मकर या कुम्म में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक दीर्घजीची, राजा का रुपापात्र, गुणों से युक्त, सुन्दर और समय पर बोलने वाला होता है ॥ ४० ॥

शन्यागारगते भीमे भृगुद्दष्टिफलम्— सद्भोगसौभाग्यसुर्दैः समेतः कांताप्रियोऽत्यंतकलिप्रियश्च ।

क्षोणीसुते मन्द्रगृहं प्रयाते निरीक्ष्यमाणे भृगुणा नरः स्यात् ॥४१॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर भोग करने चाला, सुन्दर सुख से शुक्त, स्त्री का प्रिय श्रोर कलह का श्रत्यन्त प्रेमी होता है ॥ ४१॥

शन्यागारगते भौमे शनिदृष्टिफलम्-

तृपात्तवित्तो वनिताविपशी वहुश्रुतोऽत्यन्तमितः सकृष्टः। रणित्रयः स्याद्धरणीतन्जे मंदेक्षिते मंद्गृहं प्रयाते॥ ४२॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक राजा से धन लाभ करने घाला, स्त्री का शत्रु, बहुत जानने वाला, अत्यन्त बुद्धिमान, दुखी श्रीर युद्धिय होता है ॥

अथ भौमगेहे बुधे रिवहिएफलम्— वंधुपियं सत्यवचोविलासं नृपालसद्गौरवसंग्रुतं च। करोति जातं क्षितिस्नुगेहे संस्थो बुधो भानुमता प्रदृष्टः ॥ १ ॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर वृध यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक वन्धुओं का स्नेही, सत्य वोलने वाला, श्रीर राजा के द्वारा गौरव युक्त होता है ॥ १ ॥

भौमगृहे वृधे चंद्रदिएफलम्— सद्द्यीतनृत्यादिरुचः प्रकामं कांत्रश्तिर्वाहनभृत्ययुक्तः । कौटिल्यभाक्स्यान्मनुजः कुजर्सेसोमात्मजे शीतकरप्रदृष्टे ॥ २ ॥

मेष या वृश्चिक गत गुध पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो जातक गीत, नृत्य में रुचि रखने वाला, स्त्रियों का प्रेमी, वाहन श्रीर नौरक से युक्त तथा कुटिल होता है ॥ २ ॥

भौमगृहे बुधे भौमदृष्टिफलम्— अपिषयं भूरिधनं च शूरं कलाप्रवीणं कलहोद्यतं च । ज्ञुधान्त्रितं सञ्जनयेन्मनुष्यं सौम्यः कुजर्शे कुसुतेन दृष्टः ॥ ३ ॥

मेष या दृष्चिक गत बुध पर भङ्गल को दृष्टि हो तो जातक राजा का प्रिय, श्रत्यन्त धनी, शर, कलाश्रों में चतुर, भगड़ाल श्रीर वहुत भोजन करने वाला होता है ॥ ३॥

भौमगेहे बुधे गुरुद्धिफलम्— सुखोपपत्रं चतुरं सुवाक्यं कांतासुताद्यैः सहितं प्रसन्नम् । करोति मत्यं कुजगेहगामी सोमात्मजो वाक्पतिना प्रदृष्टः ॥ ४ ॥

मेष या वृश्चिक राशि गत वुध पर गुरु की दिए हो तो जातक सुखी, चतुर, सुन्दर वोलने वाला, स्त्री पुत्रां से युक्त श्रीर प्रसन्न होता है ॥ ४॥

भौमगेहे वुधे भृगुद्दष्टिफलम्—
कांताविलासं गुणगौरवाद्वयं सुद्दात्मयं चादमितं विनीतम् ।
करोति जातं शशिजः कुजर्से संस्थश्च शुक्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥ ५॥
मेष या वृश्चिक राशि वुगत ध पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक

स्त्री के साथ विलास करने वाजा, गुण गौरव से युक्त, मित्र का प्रिय, सुन्दर वुद्धि वाला श्रोर नम्र होता है ॥ ४ ॥

भौमगेहे बुधे शनिद्धिफलम्-

सुसाइसं चोग्रतरस्वभावं कुलोत्किलिभीतिमसाधुद्वत्तिस् । करोति मर्त्यं हरिखाङ्कसूनुभींमर्शसंस्थः शनिना भद्दष्टः ॥ ६ ॥

में व या दृश्चिक में स्थित हो कर वुध यदि शनि से देखा जोता हो तो जातक साहसी, उग्र स्वभाव वाला, श्रपने वन्धुश्रों के साध कलह करने वाला श्रीर कुत्सित चरित्र वाला होता है ॥ ६ ॥

शुक्रगोहे वुधे रविद्यष्टिफलम्-

दारिद्रचदुःखाभयतप्तदेहं परोपकारातिरतं नितांतम् । शांतं सुचित्तं पुरुषं प्रकुर्यात्सौम्यो भृगुचेत्रयुतोऽर्कदृष्टः॥ ७॥

वृष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक दरिद्र, दुखी, रोगी, परोपकारी, शान्त श्रीर स्थिर होता है॥७॥

शुक्रचं वुधे चन्द्रदृष्टिफलम्— बहुमपञ्चं धनधान्ययुक्तं दृदवतं सूमिपतिप्रधानस् ।

ख्यातं प्रकुर्यान्मनुजं हि सौम्यः शुक्रर्ज्तसंस्थः शशिना प्रदृष्टः ।।८।।

वृष या तुला में स्थित हो कर वृध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक अधिक प्रपञ्ची, धन धान्य से युक्त, दढ, राजमन्त्री और प्रसिद्ध होता है ॥ 🗷 ॥

युकर्ते वुधे भौमदृष्टिफलम् —

राजापमानादिगदमतप्तं त्यक्तं सुहृद्धिर्विषयैश्व नूनम् । कुर्यात्ररं सोमसुतः सितर्ज्ञे स्थितो घरापुत्रनिरीक्ष्यमाणः ॥ ९ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक राजा से अपमानित होकर रोगी, मित्र रहित और विषय वासना से रहित होता है ॥ ६॥

शुक्रचें दुधे गुरुद्दिएफलम्— देक्षोत्तमग्रामपुरिधराजं प्राज्ञं गुणिजं सुज्ञीलस् । क्कुर्यानरं चन्द्रसुतः सितर्ज्ञसंस्यः सुराचार्यनिरीक्ष्यमाणः ॥ १०॥

चुव या तुला में स्थित हो कर बुध यदि गुठ से देखा जाता हो तो जातक देश, उत्तम प्राप्त या शहर का श्रधिकारी, पण्डित, गुणों को जानने वाला, गुणो श्रीर सुशील होता है ॥ १०॥

शुकर्ते वुधे भृगुद्दष्टिफलम्-

अतिसुलालितवेषं वस्त्रभूषाविशेष-

र्युवितजनमनोज्ञं मन्मथोत्कर्षहर्षम् ।

श्रतिचतुरस्रदारं चारुभाग्यं च कुर्याद

भुगुगृहगतसौम्यो थार्गवेण प्रदृष्ट: ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक अति भुन्दर, बस्र भूषणों से युक्त, स्त्रियों का प्रिय, कामी, अति चतुर, उदार और आग्यशाली होता है॥ ११॥

युकर्चे बुधे शनिदृष्टिफलम—

कलत्रियत्रात्मजयानपीडासंतप्तचित्तं सुखवित्तहीनम्।

कुय्यीनरं गत्रुजनाभिभूतं मंदेक्षितो ज्ञः सितधामगामी ॥ १२ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक स्त्री, पुत्र, भित्र, बाहन इन से पीड़ित, सुल श्रीर धन से रहित होता है ॥ १२ ॥

स्वक्षेत्रस्थे वुधे रविद्धिफलम्—

सत्योपेतं चारुकीलाविलासं भूगीपालात्मातमानोन्नति च । चञ्चत्कीर्या चापि द्वर्यान्मलुष्यं स्वचेत्रस्थश्रंद्रपुत्रोठर्क्रदृष्टः ॥ १३ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक सत्य बोसने वाला, फोड़ा विसास करने वाला, राजा से श्रादर पाने वाला और छहा होता है ॥ १३ ॥

रववंत्रस्थे युधे चन्द्रदिएफलम्—

अनल्पजल्पोऽमृततुरुयभाषी किलिमियो राजसमीपवर्ती।

भवेत्नरः सोमसुते स्वगेहे निरीक्ष्यमाणे मृगलाञ्छनेन ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक यहुत वोलने वाला, असृत के समान वचन वोलने वाला, कलह प्रिय और राजा के समीप में रहने वाला होता है ॥ १४ ॥

स्वतेत्रस्थे वुधे औमद्दष्टिफलम्

प्रसन्नगात्रं कुटिलं कलाज्ञं नरेन्द्रकृत्ये सुतरां प्रवीणम् । जनिपयं सञ्जनयेन्मनुष्यं भौमेक्षितो ज्ञः स्वगृहेऽधिसंस्थः ॥ १५॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न, कुटिल, कलाओं का ज्ञाता, राज कार्य में चतुर और जन प्रिय होता है ॥ १४ ॥

स्वत्रेत्रस्थे वुधे गुरुद्दष्टिफलम्-

वह्वर्थसामर्थ्यविराजमानं सद्राजमानाप्तपदाधिकारस् ।

सुतं प्रकुर्याभिजमंदिरस्थः सौम्यः प्रदृष्टः सुर्वूजितेन ॥ १६ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक अधिक धन चल से युक्त, राजा से आदर और अधिकार माने चाला होता है ॥ १६ ॥

स्वतेत्रस्ये वुधे अग्रद्धिफलम् -नरेंद्रद्तो विजितारिवर्गः संधिकियामार्गविधिपग्रस्यः ।

वाराङ्गनासक्तमनोभिलाषः शुक्रोक्षिते ज्ञे निजमे नरः स्यात् ॥ १७॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर वुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक राजा का दृत, धानुओं को नाश करने दाला सन्धि कराने में कुशल और वेश्यागामी हीता है ॥ १७ ॥

स्वक्तेत्रस्थे वृषे शनिदृष्टिफलम्— प्रारम्मसिद्धिं विनयं विशेषात्सदृक्षभूषादिसमृद्धिश्च :। कुर्यात्रराणाममृतांशुजन्मा स्वमंदिरस्थो रविस्नुदृष्टः ॥ १८॥ मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा खाता हो तो जातक कार्य को आरम्भ कर अन्त करने वाला, विनयी, वस्त्र और भूषण से युक्त होता है ॥ १८ ॥

कर्कस्थे बुधे रायंद्रप्रिफलम्—

कांतानिमित्ताप्तमहान्यलीको द्रन्यन्ययात्यन्तक्वशांगयष्टिः । वहूपसर्गोऽपि भवेन्मनुष्यः कुलीरगे ज्ञे नलिनीशदृष्टे ॥ १९ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक स्त्रों के हेतु अनादत, द्रव्यके व्यय होने से दुर्वल और अनेक उत्पात से युक्त होता है ॥ १६ ॥

कर्कस्थे बुधे चन्द्रदृष्टिफलम्—

वस्त्रादिशुद्धौ मणिसंग्रहे च गृहादिनिर्माणविधौ प्रवीणः ।

प्रस्तनमालाग्रथनेऽपि पत्र्यः कुलीरगे जे ज्ञिना प्रदृष्टे ॥ २०॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि वन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक बस्त्रों को साफ करने में, मणियों के संग्रह करने में, गृह ग्रादि बनाने में ग्रीर माला गूँथने में चतुर होता है ॥ २०॥

कर्कस्थे वुधे भौमदृष्टिफलम्

स्वरुपश्रुतं चार्थरतं च शूरं प्रियंवदं क्रूटविधो मवीणम् । कुर्यान्नरं शीतकरस्य सुनुः कुलीरसंस्थोऽवनिस्नुदृष्टः ॥ २१ ॥

कर्क में स्थित हो कर युध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो आतक थोड़े सुन कर ज्यादा जानने चाला, ग्रर, प्रिय चोलने चाला श्रीर कूट नीति में चतुर होता है ॥ २१ ॥

कर्कस्थे युधे गुरुद्धिफलम्-

माज्ञो विधिज्ञो विधिनातिशाली सद्दाग्विलासोऽवनिपालमान्यः। स्यान्यानवो जन्मनि सोमस्र्नो कुलोरगामिन्यमरेज्यदृष्टे ॥ २२ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर वुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, कार्यों को जानने वाला, भाग्यवान, सुन्दर वोलने खाला ख्रीर राजा का माननीय होता है ॥ २२॥ कर्कस्थे बुधे भृगुद्धिफलम्—
प्रियंवदश्चास्त्रीरभाक् च सङ्गीतवाद्यादिविधौ प्रवीणः।
स्यान्मानवो दानववंद्यदृष्टे कर्काटकस्थेऽमृतभानुमुनौ ॥ २३॥

कर्क राशि में स्थित हो कर युध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक प्रिय बोलने वाला, सुन्दर, सङ्गीत श्रीर वाद्य श्रादि बजाने में कुशल होता है ॥ २३ ॥

कर्कस्थे बुधे शनिद्धिफलम्— गुणौर्विहीनं स्वजनैर्वियुक्तमलीकदम्भानुरतं कृतघ्नम् । करोति मर्त्यं परिस्नृतिकाले कुलीरगो ज्ञो रविस्नुनुदृष्टः ॥ २४ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक गुणहीन, श्रपने चन्धुओं से त्यक, मिथ्या में रत, गौरवी और उपकार को नहीं मानने वाला होता है ॥ २४ ॥

सिंहस्थे वुधे रिवरिष्टिफसम्—
कुपाविहीनं च चलस्वभावं सेर्ष्यं च हिंसाभिरतं च रौद्रम् ।
सुद्रं प्रकुर्य्यान्मनुजं प्रसृतौ बुघोऽर्क्रदृष्टौ मृगराजसंस्थः॥ २५ ॥

सिंह राशि में स्थित बुध के ऊपर रिव की दृष्टि हो तो जतक निर्देगी, चश्चल, इर्ष्या करने वाला, हिंसक, भयानक और चुद्र होता है ॥ २४ ॥

सिंहस्ये बुधे चन्द्रहृष्टिफल्लम्— रूपान्वितं चारुमति विनीतं सङ्गीतनृत्याथिरतं नितांतस् । सद्गृहत्तवृत्तं क्रुस्ते हि यर्त्यं चंद्रेक्षितः सिंहगतो बुधारूयः ॥ २६ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर, सुन्दर बुद्धि धाला, नम्र, सङ्गीत और मृत्य में रत तथा सदाचारी होता है ॥ २६ ॥

सिंहस्थे वुधे भौमदृष्टिफलम्— कन्दर्पसत्त्वोजिकतमुक्तवृत्तं क्षताङ्कितं हीनमृति विचित्रम् । सुदुःखितं संजनयेत्पुमांसं भौमेक्षितः सिंहगतश्च सौम्यः ॥ २७ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर वुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक काम रहित, चरित्र हीन, क्षत शरीर वाला, वुद्धि रहित और दुखी होता है ॥ २७ ॥

सिंहस्थे तुधे गुरुद्धिफलम्— कोमलामलरुचिः कुलवर्यश्रारुलोचनयुतश्र समर्थः । बाहनोत्तमधनो मनुजः स्यादिन्दुजे हरिगते गुरुद्दुष्टे ॥ २८ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक कोमल श्रीर निर्मल कान्ति चाला, कुल में प्रधान, सुन्दर नेत्र चाला, समर्थ, वाहन श्रीर उत्तम धन से युक्त होता है ॥ २८॥

सिंहस्थे वृधे भृगुद्दष्टिफलान्-

सदूपशाली प्रियवाग्विलासो नृपाशितो वाहनवित्तयुक्तः । भवेन्नरः सोमसुते प्रस्तौ सिंहस्थिते दानववन्द्यदृष्टे ॥ २९ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर रूप वाला, प्रिय बोलने वाला, राजा का श्राश्रित श्रौर बाहन धन से युक्त होता है ॥ २६ ॥

सिंहस्थे बुधे शनिदृष्टिफलम्— स्वेदोद्दगमोद्दभूतमहोत्रगंधं विस्तीर्णगात्रं च कुरूपग्रुग्रम्। सुखेन हीनं मनुज प्रकुर्यान्मंदेक्षितः सिंहगतो यदि इ: ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि शित से देखा जाता हो तो जातक पसीने के दुर्गन्धों से युक्त, विशाल देह वाला, कुरूप, उप्र श्रीर सुख रहित होता है।। ३०॥

गुरुभवनस्थे वुधे रिवदिष्टिफलम्— शूलाश्मरीमेहिनपीडिताङ्गो सङ्गोजिक्षतः शांतिम्रुपागतश्च । स्यात्पूरुषो गीष्पतिवेश्मसंस्थे निश्चीथिनीस्वामिसुतेऽर्कदृष्टे ॥ ३१॥ धनु या मीन राशि में स्थित हो कर बुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक श्रल, मृगी श्रीर प्रमेह से पोड़ित, सत्सङ्ग से रहित, श्रीर शान्त होता है॥ ३१॥

गुरुभवनस्थे वृधे चन्द्रदृष्टिफलम्-लेखिकियायां सुतरां प्रवीणः सुसंगतः साधुसुहृज्जनानाम् । नरः सुखो शीतमयुखपुत्रे चन्द्रेक्षिते जीवगृहं प्रयाते ॥ ३२ ॥

धतु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक, लेख करने में कुशल, सज्जन और मित्रों से सङ्गति करने वाला और सुखी होता है ॥ ३२ ॥

गुरुभवनस्थे बुधे भौमदृष्टिफलम्— परम्पराचोरवनस्थितानां स्युर्लेखका धान्यधनैर्विद्दीनाः । नरास्तु नीहारकरप्रसृतौ जीवालये मंगलदृष्टदेहे ॥ ३३ ॥

धतु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक दुल परम्परा से चोर, बन में रहने वाला, लेखक श्रीर धन धान्य से रहित होता है॥ ३३॥

गुरुभवनस्थे बुधे गुरुदृष्टिफलम्— विज्ञातशाली स्वकुलावतंसो नृपालकोशालयलेखकर्ता । भर्ता बहुनां मनुजस्तु सौम्ये जीवेक्षिते जीवगृहं प्रयाते ॥ ३४ ॥

धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि गुह से देखा जाता हो तो जातक विश्वान को जानने वाला, श्रपने कुल में मुख्य, खजाश्ची श्रोर श्रनेकों का पालन करने वाला होता है॥ ३४॥

गुरुभवनस्थे बुधे श्रुक्तदृष्टिफलम्—
भूपामात्यापत्यलेखाधिकारं चौर्यासक्तं सौकुपार्येण युक्तम् ।
द्रुव्योपेतं मानवं सोमस्नुर्जीवर्क्षस्थः शुक्रदृष्टः करोति ॥ ३५॥

धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि शुक से देखा जाता हो तो जातक राजा का मन्त्री, लेख के अधिकार को पाने चाला, चोरों में आसक, सुकुमार और धनी होता है ॥ ३४॥ गुरुभवनस्थे वृधे शनिदृष्टिफलम्— वहन्तभोक्ता मलिनः कुदृत्तः कांतारदुर्गाचलवासशीलः।

कार्योपयुक्तो न भवेन्यनुष्यो जीवर्षयो ज्ञोऽर्क्रमुतेन दृष्टः ॥ ३६ ॥

धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक बहुत श्रन्न खाने वाला, मिलन. दुराचारी, दुर्ग श्रीर पर्वत में रहने वाला तथा काम के लायक नहीं होता है ॥ ३६ ॥

दान्यालयगे वुधे रविद्यष्टिफलम्— पार्व्यकार्याकलितप्रतापं सन्मळविद्याकुशलं कुशीलम् । कुटुम्विनं संजनयेन्मनुष्यं बुधः शनिचेत्रगतोर्कदृष्टः ॥ ३७ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर वुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक श्रपने प्रारच्ध से प्रतापी, युद्ध में कुराल, दुष्ट रवभाव वाला श्रीर श्रधिक कुदुम्बों से युक्त होता है ॥ ३७ ॥

हान्यालयगते वुधे चन्द्रदृष्टिफलम्— जलोपजीवी धनवांश्र भीरुः प्रमुनकन्दोग्रमतत्परश्र । पुमानभवेद्भानुसुनालयस्थे वुधे सुधारश्मिनिरीक्ष्यमासे ॥ ३८॥

मकर या कुम्भ में स्थित हो कर वृध यदि चन्द्रमा से देखा जाता। हो तो जातक जल से जीवि का करने वाला धनवान, उरपोक और पुष्प कन्दों का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३८ ॥

शन्यासयगते वृधे भौमदिष्ठफसम्— वोडालसस्तब्धतरस्वभावः सौम्यः सुखो वाक्चपलोऽर्थयुक्तः । स्यान्मानवो भानुसुतर्क्षसंस्थे दृष्टेऽब्जसूनौ क्षितिनन्दनेन ॥ ३६ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर वुध यदि मझल से देखा जाता हो तो जातक लजा और ग्रालय से स्तब्ध स्वभाव वाला, सुन्दर, सुखो, वोलने में चश्चल, श्रोर धनी होता है ॥ ३६॥

शन्यालयगे युधे गुरुदृष्टिफलम्

धान्यवाहनधनान्वितः सुखो ग्रामपत्तनपतिर्महामितः ।

भानुसनुभवनेऽब्जनंदने देवदेवसचिषेक्षिते नरः ॥ ४०॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक धन धान्य वाहनों से युक्त, गाँव और शहर का अधि-पति और अति बुद्धिमान् होता है ॥ ४०॥

शन्यालयगे वृधे भृगुदृष्टिफलम्— वहुमजासंजनकं कुरूपं प्रज्ञोजिक्कतं नीचजनानुयातम्।

कामाधिकं संजनयेन्मनुष्यं शुक्रेक्षितो ज्ञः ज्ञानिगेहसंस्थः ॥ ४१ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर वुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक श्रधिक सन्तित वाला, कुरूप, श्रज्ञानी, नीच जनों का सङ्ग करने वाला और कामी होता है ॥ ४१ ॥

शन्यालयगे बुधे शनिदृष्टिफलम्— सुखोजिकतं पापरतं च दीनमिकंचनं हीनजनानुयातम् ।

करोति मर्त्य: शनिधामसंस्थ: सौम्यस्तमोहंतृसुतेन दृष्टः ॥ ४२ ॥
मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता
हो तो जातक सुख रहित, पापी, दरिद्र, दीन, श्रकिञ्चन और नीचों के

सङ्गति करने वाला होता है ॥ ४२ ॥

श्रथ भौमर्त्तगे गुरी रिवदिष्टिफलम् — श्रमत्यभोर्ह्वहुधर्मकर्त्ता ख्यातश्र सद्भाग्ययुतो विनीतः। भवेनरो देवगुरौ प्रयाते भौमस्य गेहे रिवदृष्टदेहे ॥ १॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक मिथ्या से डरने वाला, श्रनेक धर्म कार्य करने वाला, प्रसिद्ध, भाग्यवान, श्रीर नम्र होता है ॥ १॥

भौमर्चगे गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम् — क्यावो बिनीतो वनितानुयातः सतां मतो धर्मरतः प्रशांतः । जावो भवेद्रभूमिसुतर्भयाते वाचां पतौ शीतकरेण दृष्टे ॥ २ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक विष्यात, नम्न, स्त्री के वशा में रहने वाला, सजनों का प्रेमी, धर्म में रत श्रीर शान्त होता है ॥ २ ॥

भौमर्चागे गुरौ मोमद्दिफलम्— क्रूरोऽतिधूर्तः परगर्वहर्त्ता नृपाश्रयाजीवननृत्तिकर्ता । भर्त्ता वहूनां ननु मानवः स्याजीने कुजर्झे च कुजेन दृष्टे ॥ ३ ॥

मेष या वृश्चिक राशि गत गुरु के ऊपर मङ्गल को दृष्टि हो तो जातक करू, श्रति धूर्त, शत्रुश्चों के गौरच नाश करने चाला, राजा के आश्रय में रह कर जीविका चलाने चाला श्रीर वहुतों का पालन करने चाला होता है ॥ ३ ॥

भौमर्जागे गुरौ बुधदृष्टिफलम्— सद्गृहृत्तसत्योत्तमवाग्विद्दीनशिखद्रभतीक्षी प्रखयानुयात: । यत्यों भवेत्कैतवसंप्रयुक्तो वाचस्पतौ भौमगृहे इदृष्टे ॥ ४॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु दि वुध से देखा जाता हो तो जातक श्रेष्ठ श्राचार, सत्य श्रीर श्रिय वचन से हीन, दूसरे का छिद्र खोजने वाला, नम्रता से वश में श्राने वाला श्रीर धूर्त होता है ॥ ४ ॥

भौमर्जने गुरौ भृगुदृष्टिफलम्— गन्थमाल्यश्चयनासनभूषायोषिदम्वरिनकेतनसौरूयम् । संप्रयच्छति तृणां भृगुणा चेद्रीक्षितः सुरगुरुः कुजभस्थः ॥ ५ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शुक से देखा जाता हो तो जातक सुगन्धि, माला, शय्या, श्रासन, भूषण स्त्री, वस्त्र, श्रीर गृह के सुख से युक्त होता है ॥ ४॥

भौमर्बागे गुरो शनिदृष्टिफसम्— सुब्धं रौद्रं साहसै: संयुतं च मित्रापत्याद्वभूतसौरूयोज्सितव्य । कुर्यान्मंत्रे निष्ठुरं देवमन्त्री धात्रीपत्रचेत्रगो मन्ददृष्टः ॥ ६ ॥ मेष या वृश्विक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक लोभी, दुए, साहसी, मित्र और सन्तान के सुख से हीन और निष्ठुर विचार करने वाला होता है ॥ ६ ॥

शुक्रवें गुरौ रविदृष्टिफलम्— सङ्गराप्तविजयं क्षतगात्रं सामयं च वहुवाहनसृत्यम् । मन्त्रिणं हि कुरुते सुरमन्त्री दैत्यमन्त्रिगृहगो रविदृष्टः ॥ ७ ॥

वृष या तुल में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक युद्ध में विजय पाने वाला, चत शरीर वाला, शोगी, बहुत बाहन श्रीर नौकरों से युक्त तथा राजमन्त्री होता है ॥ ७ ॥

शुकर्षे गुरौ चंद्रदिएफलम्—

सत्येंन युक्तं सततं विनीतं परोपकाराभिरतं सुचित्तम् । सद्भाग्यभाज कुरुते मनुष्यं जीवः सितर्झेऽमृतरश्मिदृष्टः ॥ ८॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक सत्य वोलने वाला, सदा नम्र, परोपकारी, स्थिर इदय चाला और भाग्यवान होता है ॥ ८॥

शुक्रदों गुरी भीमद्रष्टिपत्सम्—

भाग्योपपन्नं सुतसीख्यभाजं त्रियंवदं भूपित्लब्धमानम् । नरं सदाचारपरं करोति भौमेश्नितेज्यो भृगुजालयस्थः ॥ ६ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक भाग्यवान, पुत्र सीख्य पाने वाला, प्रिय वोलने वाला, राजा से आदर पाने वाला और सदाचारी होता है ॥ ६॥

शुक्तर्त गुरौ वुधर्दाप्रकलम्— सन्मन्त्रविद्यानिरतं नितान्तं भाग्यान्वितं भूपतिलब्धवित्तम् । चंचत्कलाज्ञं पुरुषं प्रकुर्याद्वगुरुर्भृगुत्तेत्रगतो ज्ञदृष्टः ॥ १०॥

वृष्या तुला में स्थित हो कर गुरु व्यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक मन्त्र विद्या में निरत, श्रित भाग्यशासी, राजा से धन पाने घासा श्रीर कलाश्रों को जानने वाला होता है ॥ १०॥ शुकर्ती गुरी भृगुद्दष्टिफलम्—

धनान्वितं चारुविभूषणादयं सद्दृष्टत्तचित्तं विभवैः समेतम् । करोति मर्त्यं सुरगजमन्त्री शुकालयस्यो भृगुसनुदृष्टः ॥ ११ ॥

वृष या तुला में रिधत हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक धनी सुन्दर विभूषणों से युक्त, सदाचारी श्रीर श्रनेक विभवों से युक्त होता है ॥ ११ ॥

शुक्रचें गुरौ शनिदृष्टिफलम् – सत्पुत्रदारादिसुखेरुपेतं पाइं पुरग्रामभवात्सवाड्यम् ।

नरं प्रकुर्याचतुरं सुरेज्यो दैत्येज्यभस्थोऽर्क्रमुतेन दृष्टः ॥ १२ ॥

त्रृप या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर पुत्र श्रीर स्त्रियों के सुख से युक्त, पण्डित, शहरू श्रीर ग्रामीण उत्सवों से युक्त तथा चतुर होता है ॥ १२ ॥

वुबर्सं गरौ रविदृष्टिफलम्— सत्पुत्रदारं धनमित्रसौख्यं श्रेष्टर्मातष्टाप्तविराजमानम् ।

नरं प्रकुर्यात्सुरराजमन्त्री रविषदृष्टो बुधवेश्मसंस्थः ॥ १३ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर गुरु यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर पुत्र और स्त्री से युक्त, धन घौर मित्र के सुख से युक्त तथा उत्तम प्रतिष्ठा पाकर शोधित होता है॥ १३॥

वुधर्ते गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम्

गुणान्विनं ग्रामपुरोपकारं विराजमानं वहुगौरवेण । क्रुर्याद्मरं देवगुर्स्वृधर्क्षसंस्थो निशानाथनिरीक्ष्यमाणः ॥ १४ ॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक गुणी, गाँव श्रीर शहर में रहने वालों का उपकारी श्रीर श्रिक गौरव से युक्त होता है ॥ १४ ॥

वुधर्ते गुरो भौमद्दिफलम्— संग्रामसम्प्राप्तज्ञयं क्षताङ्गं धनेन सारेण सर्मान्वतं च । करोति जातं विबुधेन्द्रमन्त्री बुधालयस्थः क्षिनिस्नुदृष्टः ॥ १५॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक संग्राम में विजय पाने वाला, व्रणाङ्कित दारीर वाला, धनी श्रीर बली होता है ॥ १४ ॥ "बुधर्च गुरी बुधदिएफलम्—

सन्मित्रदारात्मजिवत्तसौक्यो दक्षो भवेज्ज्योतिषशिल्पवेत्ता । स्याचारुभाषी पुरुषः प्रकामं जीवे बुधर्से च बुधेन दृष्टः ॥ १६॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर मित्र,स्त्री, पुत्र, धन इन से सुस्त्री, चतुर, ज्यौतिष श्रीर शिल्प विद्या को जानने वाला होता है ॥ १६ ॥

वुधर्चे गुरौ भृगुदृष्टिफलम्— धनाङ्गनामुनुसुखैरुपेतः पासादवापीकृपिकर्मचितः ।

भवेत्मसन्नः पुरुषः सुरेज्ये दैत्येज्यदृष्टे बुधवेश्मसंस्थे ॥ १७॥

निथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि ग्रुक से देखा जाता हो तो जातक धन, स्त्रो, पुत्र इन के सुख से सुखी, कोठा वनवाने चाला, जलाश्य निर्माण करवाने घाला, खेती करने घाला घ्रौर प्रसन्न होता है ॥ १७ ॥

वुधर्चे गुरौ शनिदृष्टिफलम्— नरेंद्रसद्दगौरवसंत्रयुक्तं नित्योत्सवं पूर्णगुणाभिरामम् ।

नरं पुरग्रामपतिं करोति गुरुईगेहे शनिना प्रदृष्टः ॥ १८॥ मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक राजा से गौरव पाने वाला, नित्य उत्सव कराने वाला, गुणो और शहर गाँव का अधिपति होता है ॥ १८ ॥

कुलीरस्थे गुरौ रविद्यष्टिफलम्-

दारात्मजार्थोद्भवसांख्यहानि पूर्वं च पश्चात्खलु तत्सुखानि। कुर्य्यात्रराणां हि गुरु: सुराणां कुलीएसंस्थी रविणा प्रदृष्ट: ॥१९॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक पहले खी, पुत्र, धन इन के सुख से होन, पश्चात् इन के सुख से युक्त होता है ॥ १६॥

कुलीरस्थे गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम्—

नरेन्द्रकोशाधिकृतं सुकांतं सद्वाहनार्थादिसुखोपपनम् ।

सद्भृतिचत्तं जनयेन्यनुष्यं कर्कस्थितेष्यो शशिना हि दृष्टः ॥२०॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक राजा का खजानची, सुन्दर, सुन्दर बाहन, धन श्रादि के सुख से युक्त श्रीर सदाचारी होता है॥ २०॥

कुलीरस्थे गुरौ भौमद्दष्टिफलम्-

कुमारदाराम्वरचारुभूपाविशेषभाजं गुणिनं च शूरम् ।

पाइं क्षताङ्गं कुरुते मनुष्यं कर्कस्थितेज्योऽवनिजेन दृष्टः ॥२१॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक पुत्र, स्त्रो. वस्त्र, विभूषण इनका सुख पाने वाला, गुणी, शूर, पण्डित श्रोर व्रणाङ्कित शरीर चाला होता है ॥ २१ ॥

कुलोरस्थे गुरौ वुधदृष्टिफलम्—

मित्राश्रयोत्पादितसर्वसिद्धिः सद्दृष्टिचुद्धिर्विलसत्प्रतापः । मंत्रो नरः कर्कटराशिसंस्थे गीर्वाणवन्ये शशिग्रनुदृष्टे ॥२२॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक मित्रों के हारा कार्य सिद्ध करने वाला, सदाचारी, वुद्धिमान, प्रतापी श्रौर मन्त्री होता है ॥ २२ ॥

कुलोरस्थे गुरौ भृगुदृष्टिफलम्-

बहङ्गनावैभवमात्मजादिनानासुखानासुपलव्ययः स्युः।

कुलीरयाते वचसामधीशे निरोक्षिते दैत्यपुरोहितेन ॥ २३ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर यहस्पित यदि ग्रक से देखा जाता हो तो जातक वहुत स्त्रियों से ग्रुक्त, पुत्र आदि के द्वारा अनेक तरह के सुख पाने वाला होता है ॥ २३॥

कुलीरस्थे गुरौ शनिदृष्टिफलम्

सन्मानभूषागुणचारुशीलः सेनापुर्य्यामर्पातर्नरः स्यात् ।

अनल्पजल्पः खलु कर्कटस्थे वाचस्पतौ सूर्यमुतेन दृष्टे ॥२४॥

कर्क राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक मानी, भूष्णों से युक्त, गुणी, मुनार स्वभाय वाला, सेना, पुर ब्राम का स्वामी तथा अधिक वोलने वाला होता है ॥ २४ ॥

सिहस्थे गुरी रविद्यप्रिकलप्—

व्ययान्वितं रूपातमतीव धूर्तं तृपाप्तवित्तं शुभकर्मचित्तम् । नरं प्रकुर्यात्सुरराजपूज्यः सूर्येण दृष्टो सृगराजसंस्थः ॥२५॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुह यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक श्रधिक खर्च करने वाला, प्रसिद्ध, धूर्त, राजासे धन लाभ करने वाला श्रीर उत्तम कार्य करने वाला होता है ॥ २४॥

सिंहस्ये गुरी चन्द्रदिएफलम्—

मसन्नमूर्ति गतचित्तशुद्धि स्त्रीहेतुसंगाप्तथनं वदान्यम् । कुर्यात्पुमांसं वचसामधीशः शशांकदृष्टः करिवैरिसंस्थः ॥ २६॥

सिंह राशि में न्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो ते। जातक प्रसन्न मुख वाला, श्रपवित्र चित्त वाला, स्त्री के कारण धन प्राप्त करने वाला श्रीर दानी होता है। । २६॥

सिंहस्थे गुरी भौमद्दिष्पलम्— मान्या गुरुणां गुणगोरवेण सत्कर्मनिर्माणविधा प्रवीणः। प्राणी भवेत्केसिरिण स्थितेऽस्मिन्गीर्वाणवंद्येऽवनिजेन दृष्टे ।।२७॥

मिह राशिमें स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक गुरुजनों के मध्य में भी श्रपने गुण-गौरव से माननीय श्रीर उत्तम कार्य करने में कुशल होता है ॥ २७ ॥

सिंहस्थे गुरौ वुधदृष्टिफलम्—
गृहादिनिर्माणिविधौ प्रवोणो गुणाग्रणोः स्यात्सचिवो नृपाणाम् ।
वाणीविलासे चतुरो नरः स्यात्सिहिस्थते देवगुरौ ज्ञदृष्टे ॥२८॥
सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि वुध से देखा जाता हो तो

जातक घर वनाने में कुशल, गुणियां में श्रेष्ट, राजमन्त्री श्रीर चतुर होता है ॥ २८ ॥

सिंहस्थे गुरौ भृगुद्दष्टिफलम्—

अभीपतिप्राप्तमहापदस्थः कान्ताजनमीतिकरो गुणझः। अभेकरो देवगुरौ हरिस्थे निरीक्षिते चासुरपूजितेन ॥ २९॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक राजा से उच पद पाने वाला, स्त्रों को प्रसन्न करने वाला और गुणज्ञ होता है ॥ २६॥

सिंहस्थे गुरौ शनिद्धिफलम्-

सुखेन हीनं मिलनं सुवाचं ऋशाङ्गर्याष्ट विगतोत्सवं च । करोति मर्त्यं मस्ताममात्यः सिर्हास्थतः सूर्यस्रतेन दृष्टः ॥ ३० ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक दुखो, मलिन, सुन्दर चौलने वाला, दुर्वल ग्रौर उत्सवरहित होता है ॥ ३० ॥

स्वगेहस्थे गुरौ रविदृष्टिफल-न्-

राज्ञा विरूद्धत्वमतीव नूर्न सुहुज्जनेनापि च वैमनस्यम् । त्रात्रृद्धगमः स्यान्नियतं नराणां जीवेऽर्कदृष्टे स्वगृहं प्रयाते ॥ ३१॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक राजा का ग्रति विरोधी, मित्रों के साथ घैमनस्य रखने वाला ग्रीर ग्रनेक शत्रुग्रों से युक्त होता है ॥ ३१ ॥

स्वगेहस्थे गुरौ चन्द्रदिएफलम्-

सुगर्वितं भाग्यधनाभिष्टद्वा प्रियापियत्वाधिमतं विशेषात् । करोति जातं सुखिनं विनीतं चन्द्रेक्षितो देवगुरुः स्वभस्थः ॥ ३२ ॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक भाग्य श्रीर धन के वृद्धि से गौरव युक्त, विशेष कर स्त्री से प्रेम करने वाला, सुखी श्रीर नद्र होता है ॥ ३२॥

# स्वगेहस्थगुरौ भौमद्षिफलम्-

वणाङ्कितं सङ्गरकर्मदत्तं हिंसापरं क्रूरतरस्वभावम् ।

परोपकाराभिरतं प्रकुटर्याद् गुरुः स्वथस्थः क्षितिजेन दृष्टः।। ३३॥

षतु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जातां हो तो जातक वण से श्रङ्कित शरीर वाला, युद्ध में कुशल, हिंसक, ग्रति कृर स्वभाव वाला और परोपकारी होता है ॥ ३३॥

स्वगेहस्थे गुरौ वुधदृष्टिफलम्-

नृपाश्रयपाप्तमहाधिकारो दाराधनैशवर्यसुखोपपन्नः ।

परोपकारादरतैकचित्तो नरो गुरौ स्वर्क्षगते ज्ञदृष्टे ॥ ३४ ॥ धतु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक राजा के आश्रय से उच्च पद पाने नाला, स्त्री, धन श्रीर पेश्वर्य से युक्त तथा परोपकारी होता है ॥ ३४ ॥

स्वगेहस्थे गुरौ भृगुदृष्टिप सम्-

सुखोपपसं सधनं प्रसन्नं प्राज्ञं सदैश्वर्यविराजमानम् ।

नूनं प्रकुर्यान्यनुजं सुरेज्यो दैत्येज्यदृष्टो निजमन्दिरस्थः ॥ ३५॥

घतु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरू यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक सुख से युक्त, धनी, प्रसन्न, पण्डित और सदा पेश्वर्थ से युक्त होता है ॥ ३५ ॥ स्वगेहस्थे गुरौ शनिदृष्टिफलम्—

पदच्युतं सौख्यसुतैविंहीनं संग्रामसंजातपराभव च।

करोति दीनं स्वयृहे सुरेज्यः सूर्यात्मजेन प्रविलोक्यमानः ॥ ३६॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक अपने पद से होन, सुख और पुत्र से होन, संग्राम में पराजित तथा दीन होता है ॥ ३६ ॥

शनित्तेत्रगते गुरी रविद्धिफलम्-यसन्नकान्ति शुभवाग्विलासं परोपकारादरतासमेतस्

कुले नृपालं कुक्ते सुरेज्यो मंदालयस्थो यदि भानुदृष्टः ॥ ३७॥

मकर या कुम्भ राशिमें स्थित हो कर गुरुयदि रिव से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न कान्ति चाला, सुन्दर चोलने चाला, परोपकारी, आदरणीय और कुल में श्रेष्ठ होता हैं ॥ ३०॥

शनिवंत्रगते गुरौ चन्द्रदृष्टिफलम्—

कुलोद्दहस्तीत्रमतिः सुश्रीलो धर्मिक्रयायां सुतराम्रदारः ।

नरोऽभिमानी पितृमातृभक्तो जीवे शनिचेत्रगतेन्दुदृष्टे ॥ ३८॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक अपने कुल जन का पालन करने वाला, तीथ चुद्धि, सुशील, धर्म कार्य करने वाला, अक्षिमानी और माता पिता का भक्त होता है ॥ ३८॥

शनिक्तेत्रगते गुरौ भीमदिष्टिफलम्— स्यादर्थसिद्धिर्नृपतेः प्रसादात्कीर्तिः सुखानाष्ठुपलिधरेत्र । सुतौ सुरेज्ये शनिमन्दिरस्थे निरीक्ष्यमारो धरणीसुतेन ॥ ३९॥

मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक राजा का प्रसन्तता से प्रयोजन सिद्ध करने वाला, यशस्वी थ्रीर सुखों को प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ३६ ॥

शनिक्षेत्रगते गुरौ वुश्वदिकलम्— शान्त नितान्तं वनितानुकूलं धर्माक्रयार्थे निरतं नितान्तम् । करोति मर्त्यं मस्तां पुरोधा बुधेन दृष्टः शनिमन्दिरस्थः ॥ ४०॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर वृहस्पति यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक शन्त, स्त्री के वश में रहने वाला, श्रीर धर्मकार्य में निरत होता है ॥ ४० ॥

शनिवेत्रगते गुरौ भृगुद्दाहिकलम्— विद्याविवेकार्थगुरौ: समेत: पृथ्वीपतिप्राप्तमनोभिलाप: । स्यात्पृरुप: सूर्यमुतर्कासंस्थे जीवे प्रस्ता भृगुत्रेन दृष्टे ॥ ४१ ॥ मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शक से देखा जाता हो तो जातक विद्या, विवेक, धन श्रोर गुण से युक्त तथा राजा से श्रपनी श्रमिसाषा पूरा करने वासा होता है ॥ ४१॥

शनिचेत्रगते गुरो शनिदृष्टिफलम्— काम सकामं सुगुणाभिरामं सञ्चार्थप्राप्ति धनधान्ययुक्तम् । ख्यातं विनीतं कुक्ते मनुष्यं मन्देक्षितो मन्दगृहस्थजीवः ॥ ४२ ॥

मकर या कुम्म में स्थित हो कर गुरु यदि शिन से देखा जाता हो तो जातक कामी, सुन्दर गुणों से युक्त, गृह, धन, धान्य से युक्त, प्रसिद्ध श्रीर नम्र होता है ॥ ४२ ॥

भौमर्ज्ञगते शुक्ते रविद्यस्यिकतम्— कृपाविशेषं नृपतेर्नितान्तमतीत्र जायाजनितव्यत्तीकम् । कृर्यात्रराणां तरिणपदृष्टः शुक्रो हि वक्रस्य गृहं प्रयातः ॥ १॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि रिव से देखा जाता है। ते। जातक राजाका कृपापात्र, खोजनित व्यवहार को मिथ्या समसने वाला होता है ॥ १॥

भौमर्जगते शुंके चन्द्रदिष्टफलम्-

श्रेष्ठपतिष्ठ चलचित्तवृत्तिं कामातुरत्वाद्विकृतिं प्रयातम् । करोति मत्यं कुजगेहयातो भृगोः सुतः शीतकरेण दृष्टः ॥ २ ॥

मेष या दृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक उत्तम प्रतिष्टा पाने वाला, चञ्चल श्रीर कामी होता है ॥ २ ॥

् श्रथ भोमर्दागते श्रक्ते भौमद्दिफसम्— थनेन मानेन सुखेन होनं दोनं विशेषान्मित्तनं करोति । नूनं धरित्रोतनयात्तयस्यः शुक्रो धरित्रीतनयेन दृष्टः ॥ ३ ॥

मेव या वृष्टियक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक धन, धान्य, खुखों से हीन, दोन श्रीर मिलन होता है ॥ ३ ॥ कुजर्ज्ञगते शुक्ते बुधदृष्टिफलम्— अनार्यमर्थात्मजनैर्तिहोनं स्वबुद्धिसामर्थ्यपराङ्गुखं च । क्र्रं परार्थापहरं नरं हि करोति शुक्रः कुजमे ज्ञदृष्टः ॥ १

कर्र परार्थापहरं नरं हि करोति शुक्र: कुजमे ब्रहप्ट: ॥ ४ ॥ मेष या दृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि युध से देखा जाता हो तो जातक दुए, धन-पुत्रों से हीन, कर् और द्सरे के धन को हरण करने वाला होता है ॥ ४ ॥

भीमर्ज्ञाते शुक्रे गुरुदृष्टिफलम्-

कलत्रपुत्रादिसुखैः समेतं सत्कायकान्ति सुतरां विनीतम् । उदारचित्तं पकरोति मर्त्यं जोवेक्षितो दैत्यगुरुः कुनर्क्षे ॥ ५ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक स्त्री, पुत्र श्रादि के सुख से युक्त, सुन्दर शरीर चाला, नम्र और उदार होता है ॥ ४॥

भौमर्वगते शुक्रे शनिद्धिफलम्-

सुगुप्तित्रत्ताभिषतं प्रशान्तं मान्यं वदान्यं स्वजनातुयातम् । करोति जातं क्षितिपुत्रगेहे संस्थः सितो भानुसुतेन दृष्टः ॥ ६ ॥

मेष या वृध्यिक राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक धन को गुप्त रखने वाला, शान्त, माननीय, दाता श्रीर वन्धुश्रों को मानने वाला होता है ॥ ६॥

स्वगेहगते शुक्ते रविद्यष्टिफलम्-

वराङ्गनाभ्यो धनवाहनेभ्यः सुखानि नूनं लभते मनुष्यः । मह्नतिकाले निजवेशमयाते सिते पतङ्गेन निरीक्ष्यमाखे ॥ ७ ॥

त्रृष या तुला राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि रिव से देखा जाता हो तो मनुष्य भ्रेष्ठ स्त्रो, धन, चाहन से सुख भोगने चाला होता है ॥७॥
स्वगेहगते ग्रुके चन्द्रदिष्ठकतम्—

विवासिनीकेलिविवाससक्तः कुवाधिपालोऽमलबुद्धिशाली । नरः सुशीलः शुभवान्त्रिवासः स्वीयालयस्थास्कुनितीन्दुदृष्टे ॥ ८॥ वृष या तुला में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक स्त्रियों के साथ कीडा करने वाला, अपने कुल में प्रधान, निर्मल वृद्धि वाला, सुशील और प्रिय वोलने वाला होता है ॥ ८ ॥

स्वगहगते शुक्ते भौमद्दिएफलम्-

गृहादिसौख्योपहतं नितान्तं कित्तपसङ्गाभिभवोपलिष्धम् । कुर्य्यात्रराणां दनुजेन्द्रमन्त्री स्वचेत्रसंस्थः क्षितिपुत्रदृष्टः ॥ ९॥

वृप या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक घर के सुख से हीन श्रीर कलह करने से पराभघ पाने वाला होता है ॥ ६॥

स्वक्तंत्रगते शक्ते वुधहिष्ठित्तसम्— गुणाभिराषं सुभग प्रकामं सोम्यं सुसत्त्वं धृतिसंयुतं च । स्वचेत्रगो दैत्यगुरुः प्रकुटर्यात्ररं तुपारांशुसुतेन दृष्टः ॥ १० ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्त यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक गुणी, सुन्दर, बली श्रीर धेर्थ से सयुक्त होता है ॥ १०॥

स्वतेत्रगते शुक्रे गुरुद्दष्टिफलम्-

सद्वाहनानां ग्रहिणीगणानां सुमित्रपुत्रद्रिणादिकानाम् । करोति लब्धि निजवेश्मयातः सितः सुराचार्यानरीक्षितश्चेत् ॥११॥

वृष या तुला में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर वाहन, स्त्रीगण, सुन्दर भित्र, पुत्र, धन स्रादि की प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ११ ॥

स्वकेत्रगते युक्ते शनिदृष्टिफलम्— गदाभिभूतो इतसाधुदृतः सौख्यार्थहीनो मनुजोऽतिदीनः। भवेत्मसूतौ निजवेशम याते भृगोः सुते भानुसुतेन दृष्टे॥ १२॥

वृष या तुला राशि में रिथत हो कर शुक्त यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक रेगिंग, सदाचार रहित, सुख तथा धन से रहित श्रीर दरिद्र होता है ॥ १२ ॥ बुधवेशमगते शुक्ते रिवदृष्टिफलम्— नृपावरोधाधिकृतं िवनीतं गुणान्वितं शास्त्रकृतप्रवेशम् । कुर्याकरं दैत्यगुरुः प्रस्ततो सौम्यर्क्षसंस्थो रिवणा प्रदृष्टः ॥१३॥

त्रिश्रुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शक्त यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक राजान्तःपुर का अधिकारी, नम्र, गुणी और शास्त्रों में प्रवेश करने वाला होता है ॥ १३ ॥

वुधवेश्मगते शकं चन्द्रदृष्टिफलम्— सद्जवस्त्रादिसुखोपपन्नं नीलोत्पलश्यायलचारुनेत्रम् । सुकेशपाशं मनुजं प्रकुर्यात्सौम्यर्कसंस्थो भृगुरिन्दुदृः ।। १४ ॥

निथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक श्रेष्ठ अन्त चस्त्र आदि के सुख से युक्त, सुन्दर नेत्र और काले केश वाला होता है ॥ १४ ॥

वुधवेशमगते शुक्रे भोमद्दष्टिफलम्— थाग्यान्वितः कामविधिषवीणः कान्तानिमित्तं द्रविणव्ययः स्यात् । कुर्याक्षराणाश्चत्रानाः प्रकामं बुधर्क्षसंस्थः कुसुतेन दृष्टः ॥ १५ ॥

प्रियुन या कन्या राशि में स्थित हो कर ग्रुक यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक भाग्यशाली, कामी, स्त्री के हेतु व्यर्थ खर्च करने बाला होता है ॥१४॥

बुधवेश्मगते छक्रे वुधदृष्टिफलम्— शाज्ञं यहाबाहनवित्तरृद्धि सेनापतित्वं परिवारसौक्यम् । कुर्याकराखाञ्चकाः प्रवीणं बुधर्क्षसंस्थश्च वुधेन दृष्टः ॥ १६ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक पण्डित, धन बाहनों को अधिक वृद्धि करने बाला, सेनापित और परिवारों से सुखी होता है॥ १६॥

वुधवेशमाते शुक्ते गुरुदृष्टिफलम्— सद्गुद्धिदृद्धिर्वहुवैभवाड्यः प्रसन्नचेताः सुतरां विनीतः । मत्यों भवेत्सौम्यगृहोपयाते दृष्टे सिते देवपुरोहितेन ॥ १७ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्त यदि शुक् से देखा जाता हो तो जातक श्रेष्ठ वृद्धि चाला, श्रित विभव से युक्त, प्रसन्न और अति नम्र होता है ॥ १७ ॥

वुधवेशमगते शुक्ते शनिदृष्टिफल्लम्—
पराभिभूतं चपलं विविक्तं सुदुःखितं सर्वजनोज्सितं च ।
मर्त्यं करोत्येव भृगोस्तनूजः सोमात्मजर्से रविजेन दृष्टः ॥ १८॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक शत्रुओं से पराजित, बञ्चल, स्रकेला, दुखी स्रोर सब से पृथक् रहने वाला होता है ॥ १८॥

कर्कराशिगते शुक्ते रिवटिष्टिफलम्— सरोपयोषाकृतहर्षनाशः स्यात्पृरुषः शत्रुजनाभिभूतः । दैत्याचिते कर्कटराशियाते निरीक्षितेऽहर्पतिना पस्नुनौ ॥ १९ ॥

कर्क राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक कोबी, स्त्री के सम्बन्ध से दुखी स्रोर शामुझां से पीड़ित होता है ॥ १६॥

कर्कराशिगते शके चन्द्रदृष्टिफलम्-कन्याप्रजापूर्वकपुत्रलाभमस्यां सपत्नीं बहुगौरवाणि ।

कुर्यान्नराणां हरिणाङ्कदृष्टः कुलीरगो भार्गवनामधेयः ॥ २०॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक को पहले कन्या श्रीर पीछे पुत्र होता है। श्रीर माता, विमाता दोनों का भक्त होता है॥ २०॥

कर्कराशिगते शके कुजदिएफलम्— कलानु द्वो हतशत्रुपक्षो बुध्या च सौष्येन युतो मनुष्य: । परंतु कान्ताकृतिचन्तयार्ती भौमेशिते ककटगे सिते स्यात्।। २१ ॥ कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सङ्गल से देखा काता हो दो जातक कलाओं में चतुर, शत्रुओं का नाश करने वाला, बुद्धिमान, सुखी होता है, किन्तु स्त्री सम्बन्धी चिन्ता से पीड़ित रहता है ॥२१॥ कर्कराशिगते शुक्रे वुधदृष्टिफलम्

विद्यामवीणं गुणिनं गुणज्ञं कत्तंत्रपुत्रोद्धवदुः खतस्य ।

जनोज्भितं चापि करोति मर्त्यं काव्यः कुलीरोपगतो ब्रद्धः ॥२२॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक विद्या में प्रवोण, गुणो, गुणज्ञ, स्त्री पुत्र से दुखी श्रीर श्रपने जनों से त्यक होता है ॥ २२ ॥

कर्कराशिगते शुक्ते गुरुदृष्टिफलम्-अतिचतुरमुदारं चारुट्टांच विनीत-मतिविभवसमेतं कामिनीसृनुसौरूयम्। प्रियवचनवितासं मानुषं संविधत्ते

सुरपतिगुस्दष्टो भार्गवः कर्कटस्थः ॥ २३ ॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक चतुर, उरार, सुन्दर ग्राचरण चाला, नम्र, महायन, स्त्री पुत्र से सुखी श्रीर प्रिय बोलने बाला हाता है ॥ २३ ॥

कर्कराशिगते ग्रुके शानिदृष्टिफलम् — सद्दृष्टत्तसौख्योपहृतं गतार्थं व्यर्थप्रयत्नं वनिताजितं च।

स्थानच्युतं संजनयेन्मनुष्यं मन्देक्षितः कर्कगतः सिताख्यः ॥२४॥ कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो ते। जातक आचार रहित, दुखी, निधीन, व्यर्थ प्रयत्न करने घाला, स्त्री के वश में रहने वाला और स्थान रहित दे।ता है।। २४॥ सिंहराशिगते शुक्ते रविदृष्टिफलम्

स्पद्धितिसंवर्द्धितचित्तवृत्तिः कान्ताश्रयोत्पन्नधनो मनुष्यः। क्रमेलकाचैर्यदि वा युतःस्यादकेंक्षिते सिंहगते सितारूपे ॥ २५ ॥ सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता है। तो जातक दूसरे के साथ स्पर्धा से मनो वृत्ति के। वढाने वाला, खी के आश्रय से धन लाभ करने वाला श्रीर ऊँट श्रादि वाहन से युक्त होता है ॥ २४ ॥

सिंहराशिगते शुक्ते चन्द्रदृष्टिफलम्— नूनं जनन्याश्च भवेत्सपत्नी पत्नीविरोधो विभवोद्भवश्च।

यस्य प्रस्तौ दनुजेन्द्रमन्त्री चन्द्रेक्षितः सिंहगतो यदि स्यात् ॥२६॥

सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक दे। माता वाला, स्त्री से विरोध रखने वाला, श्रीर विभव से शुक्त होता है ॥ ॥ २६ ॥

सिहराशिगते शुक्ते भौमदृष्टिफल्लम्नृपियं धान्यधनैक्षेतं कन्दर्पजातन्यसनाभिभूतम् ।

करोति मर्त्यं मृगराजसंस्थो भृगोस्तनूजोऽविनजेन दृष्टः ॥ २७ ॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता है। ते। जातक राजा का प्रिय, धन धान्य से युक्त श्रीर काम सम्बन्धी व्यसन में निरत होता है ॥ २७॥

सिंहराशिगते शुक्रे बुधदृष्टिफलम्—

धनान्वितं संग्रहिचचर्रातं सुब्धं स्मराधिक्यविकारिनन्धम् । दैत्येन्द्रमन्त्री क्रुक्ते मनुष्यं सिंहिस्थतः सोमसुतेन दृष्टः ॥ २८॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता है। ते। जातक धन से युक्त, संब्रही, लेाभी और काम के आधिवय है।ने के कारण निन्दनीय है।ता है॥ २८॥

सिंहराशिगते शुक्ते गुरुदृष्टिफलम्— नरेंद्रमंत्री धनवाहनाढयो वहङ्गनानंदनभृत्यसारूयः।

विख्यातकर्मा च सृगोस्तन् जोविक्षिते सिंहगते नरः स्यात् ॥२६॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता है। ते। जातक राजा का मन्त्री, धन बाहनों से युक्त, स्त्री, पुत्र नौकरों के सुख से युक्त श्रौर विख्यात यश वाला है।ता है ॥ २६॥ सिंहराशिगते शुक्ते शिनदृष्टिफलम्— तृपोपमं सर्वसमृद्धिभाजां दण्डाधिकारेऽप्यथ वा नियुक्तम् । करोति गर्त्यं सृगराजवर्ती देत्यार्चितः सूर्यसुतेन दृष्टः ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर युक्त यदि शनि से देखा जाता है। तो जातक राजा के समान, सब सम्पत्ति से युक्त या न्यायाधीश है। तो है।। ३०॥

गुरुगेहगते शुक्रे रिवदिष्टिफलय्— रौद्रं पाइं भाग्यसौभाग्यभाजं सत्त्वोपेतं वित्तवन्तं विश्लेषात् । नानादेशभास्यान मनुष्यं कुर्य्याच्छुको जीवभे भानुदृष्टः ॥ ३१ ॥

धतु या मीन राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक क्र्र, पण्डित, भाग्यशाली, चली, धनवान् श्रोर श्रनेक देशों में अमण करने वाला होता है ॥ ३१ ॥

गुरुगेहगते शक्ते चन्द्रदृष्टिफलम्— सद्राजमानेन विराजमानं रूपातं विनीतं वहुभोगयुक्तम् । धीरं ससारं हि नरं करोति भृगुर्गुरुवेत्रगतोऽञ्जदृष्टः ॥३२॥

धतु या मीन राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक उत्तम राजा के श्रादर से युक्त, प्रसिद्ध, नम्र, बहुत मागी, धीर श्रीर बढ़ी होता है ॥ ३२॥

गुक्गेहगते शुक्ते भौमदिष्टिफलंम्— द्विषामसद्यं धनिनं प्रसन्नं कान्ताकृतप्रे मभरं सुपुण्यम् । सद्घाहनादयं कुरुते मनुष्यं भौभेक्षितेज्यालयगामिश्चकः॥ ३३॥

धतु या मीन राशि में स्थित है। कर शुक्र यदि मझल से देखा जाता हो ते। जातक शतुओं के। नाश करने वाला, धनी, प्रसन्न, स्त्री का प्रमी, पुण्यात्मा और बाहनों से युक्त होता है॥ ३३॥

गुक्गेहगते श्रक्ते वुधदष्टिफलम्— सद्दाहनार्थाम्बरभूषणानां लाभं सदन्नानि सुस्नानि नूनम् । कुर्य्यान्नराणां गुरुमन्दिरस्थो दैत्यार्चितः सोमसुतेन दृष्टः ॥३४॥

घनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर वाहन, धन, वस्त्र, भूषण इन का लाभ करने वाला श्रीर उत्तम श्रन्त के खुख से युक्त होता है ॥ ३४ ॥

गुरुगेहगते शुक्रे गुरुद्विफलम्-

तुरंगहेमास्वरभूपणानां महागजानां वनितासुखानाम् ।

करोत्यवाप्तिं भृगुजः गस्तौं जीवेक्षितो जीवगृहाश्रितश्र ॥ ३५॥ धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुढ से देखा जाता

हो ते। जातक घोड़ा, सुवर्ण, वस्त्र, भूषण, हाथी और स्त्री इन के सुख की प्राप्ति करने चाला होता है ॥ ३४ ॥ गुरुगेहगत शुक्र शनिदृष्टिफलम्—

सद्भोगसौख्योत्तमकर्मभाजं नित्योत्सवोत्कर्षयुतं सुवित्तस्। करोति मर्त्यं गुरुगेहयातो दैत्याचितो भानुसुतेक्षितश्च ॥ ३६ ॥

घतु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक उत्तम चीजों का भोग करने वाला, उत्तम कार्थ करने वाला, नित्य उत्सव कार्य करने वाला और उत्तम धन से युक्त होता है॥ ३६॥

शनिचेत्रगते शुक्ते रविदृष्टिफलम्-

स्थिरस्वभावं विभवोपपनं महाधनं सारविराजमानस्। कान्ताविलासैः सहितं प्रकुर्याद्रमृगुः शनिचेत्रगतोर्कदृष्टः ॥३७॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक स्थिर स्वभाव वाला, विभवों से युक्त, महाधन, बली श्रीर स्त्री के साथ विलास करने वाला होता है ॥ ३०॥

शनितेत्रगतं शुक्रे चन्द्रदिएफलम्-श्रोजस्विनं चारुशरीरयष्टि प्रकृष्टसत्त्वं धनवाहनाढ्यस् । करोति मर्त्यं श्रानिगेहयातो भृगोः सुतः शीतकरेण दृष्टः ॥ ३८॥ मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक तेजस्वी, सुन्दर शरीर वाला, महावली और धन वाहनों से युक्त होता हे ॥ ३८ ॥

शनिचेत्रगते शुक्ते भौमद्दिकत्तम्— श्रमामयाभ्यामतितप्तमूर्तिमनर्थतोर्थक्षतिसंयुतं च ।

कुर्यान्नरं दानवराजपूज्यः कुजेक्षितः सूर्यसुतालयस्थः॥ ३९ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक परिश्रम श्रीर रोग से संतप्त तथा व्यर्थ धन का नाश करने वाला होता है ॥ ३६ ॥

शनिदेत्रगते सुक्रे वुधदिएफलम्-

विद्वद्विधिज्ञं घनिनं सुतुष्टं प्राज्ञं सुसन्वं वहुलप्रपञ्चम् ।

सद्वान्विलासं मनुजं प्रकुर्याद्वभृगुः शनिचेत्रगतो ज्ञदृष्टः ॥ ४०॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक पण्डितों के कार्य को जानने वाला, धनी, सन्तीषी बहुत प्रपञ्ची श्रौर सुन्दर वोलने वाला होता है ॥ ४० ॥

शनितेत्रगते शुके गुरुद्दिफलम्—

सद्गन्धमाल्यास्वरचारुवाद्यसंजातसङ्गीतरुचिः शुचिश्र ।

स्यान्मानवो दानवराजपूज्ये सुरेज्यदृष्टे शनिमन्दिस्ये ॥ ४१ ॥

मकर या कुम्प्र राशि में स्थित हो कर ग्रुक्त यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक सुगन्य, माला, वसा, सुन्दर वाजा श्रौर संगीत में रुचि रखने वाला, तथा पवित्र होता है ॥ ४१॥

शनिक्षेत्रगते ग्रुन्ने शनिद्विष्टिफलम्—

पसन्नगात्रं च विचित्रलाभं धनाङ्गनावाहनसूनुसौरूयम् ।

कुर्यान्नरं दानवद्यन्ददेवो यन्देक्षितो मन्दगृहाधिसंस्थः ।। ४२ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शक्त यदि शनि से देखा जाता हो ते। जातक प्रसन्न बदन वाला, नाना प्रकार के वस्तुओं का लाभ करने वाला, धन, स्त्री, वाहन और पुत्र से सुखी होता है।।४२॥ श्रथ भौमालयस्थे रानी रिवद्धिफल्कम— लुलायगोजाविसमृद्धिभाजं कृषिक्रियायां निरतं सदैव । सत्कर्मसक्तं जनयेन्मनुष्यं भौमालयस्थः शनिरर्कदृष्टः ॥ १ ॥

मेष या वृश्विक राशि में स्थित है। कर शनि यदि रिव से देखा जाता है। तो जातक भैंस, गाय, सेड़, चकड़ा इन से युक्त, खेती करने में सदा निरत और सत्कर्म करने वाला होता है॥ १॥

भौमालयस्थे शनौ चन्द्रदृष्टिफलम्-

नीचानुयातं चपलं कुशीलं खलं सुखार्थैः परिवर्जितं च ॥ कुर्यादवश्यं रविजो मनुष्यं शशीक्षितो भूसुतवेश्यसंस्थः॥ २॥

मेष या वृश्विक में स्थित है। कर शनि यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो जातक नीच जनों का संसर्ग करने वाला, चञ्चल, कुत्सित प्रकृति वाला, दुए, सुख श्रीर धन से रहित होता है।। २॥

भौमालयस्थे शनौ भौमदृष्टिफलम्— श्रनस्पालपं गतसत्पदार्थं कार्यक्षति जातविनश्टवित्तम् ।

करोति जातं नजु भाजुसूनुः कुजेन दृष्टः कुजवेश्मसंस्थः ॥ ३॥

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर शिन यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक श्रयिक वोलने वाला, सुन्दर चीजों से रहित, कार्य को नाश करने वाला श्रीर निर्धन होता है ॥ ३॥

भौमालयस्थे शनौ बुधदृष्टिफलाम्— चौर्यकर्मकलहादितत्परं कामिनीजनगतोत्सवं नरम् । ब्रेक्सितो हि कुरुतेऽर्क्रनन्दनो भूमिस्र्नुभवनाधिसंस्थित: ॥ ४॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शनि यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक चार, अगड़ालू और स्त्री जन में उत्सव मानने वाला होता है ॥ ४॥

भौमालयस्ये श्रामी गुरुद्दृष्टिफलम्— सुखधनैः सिहतं नृपमिन्त्रणं नृपसमाश्रितसुख्यतयान्वितम् । सुरपुरोहितवीक्षितभानुजोवनिजवेश्यगतः कुषते नरस् ॥ ५॥ मेष या वृश्चिक राशि में स्थित है। कर शिन यदि गुरु से देखा जाता हो ते। जातक सुख-धनों से युक, राजमन्त्री, राजा के आश्रय में रह कर सुख्य होता है॥ ४॥

भौमालयस्थे शनौ भृगुद्दप्रिफलम्-

वहुप्रयाणाधिरतं विकानितं पापाङ्गनासक्तमति विचित्तम् । करोति यत्र्यं क्षितिजालयस्थो भानोस्तन्जो भृगजेन दृष्टः ॥ ६ ॥

मेष या वृश्चिक राशि में स्थित है। कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता है। ते। जातक श्रनेक जगह यात्रा करने वाला, कान्ति रहित, परस्त्री में रत श्रीर दुए होता है॥ ६॥

भृगुजालयस्थे रानौ रविदृष्टिफलम्-

विद्याविचारे प्रचुरोऽतिवक्ता परानभोक्ता विधनश्च शान्तः । भवेन्नरस्तिग्मकरेण दृष्टे सूर्यात्मने भार्गववेश्मसंस्थे ॥ ७॥

बृष या तुला राशि में स्थित हो कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक शास्त्रीय विचार में श्रत्यधिक वेलिने वाला, परान्न भोजी, निर्धन श्रोर शान्त है।ता है॥ ७॥

भृगुजालयस्य रानौ चंद्रदिएफलप्—

वृपप्रसादाप्तमहाधिकारं योषाविभूषास्वरजातसौंख्यम् ।

बलान्वितं सञ्जनयेन्यनुष्यं मन्दः सितर्भे हरिणाङ्कदृष्टे । ८ ।। वृष या तुला में स्थित हे। कर शनि यदि वन्द्रमा से देखा जाता है। तो जातक राजा की अनुकम्पा से उत्तम अधिकार के। पाने वाला,

स्त्री,भूषण और वस्त्रों से सुखी होता है ॥ ८॥

शृगुजालयस्थे ज्ञानी श्रीमदिष्टिफलम्— संग्रामकार्याभिरतं नितान्तमनल्पजल्पं च महत्मसादम् । कुर्याबरं तिग्मकरस्य सुनुर्भूसनुदृष्ट्यो भृगुजालयस्थः ॥ ९ ॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर रानि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक युद्ध में रत, श्रायधिक वोलने वाला श्रीर श्रति अस्त्र होता है ॥ ६॥ भृगुजालयस्थे शनौ वुधदष्टिफलम्— कान्तारतो नीचजनानुयातो विनोदहास्याधिरतो गतार्थः। स्त्रीबादिसरूपश्च भवेन्मनुष्यः शनौ सितर्शे शशिस्नुदृष्टे ॥ १०॥

वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शनि यदि वुध से देखा जाता हो तो जातक स्त्री में रत, नीचों के सङ्ग रहने वाला, हास्य विनोद में रत और नषुंसक का मित्र होता है ॥ १० ॥

शृगुजालयस्थे शनी गुरुदृष्टिफलप्— परोपकारे कृतिचित्तदृत्तिः परस्य दुःखेन सुदुःखितश्च । दातोद्यमी सर्वजनिषयश्च मन्दे सितंर्झे गुरुणा प्रदृष्टे ॥ ११ ॥

वृष या तुला में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक परोपकार में मन लगाने वाला, द्सरों के दुखों से दुखी, दाता, उद्योगी थ्रौर सचों का स्नेही होता है ॥ ११॥

भृगुजालयस्थे शनौ शुक्रदिएफलम्-

रत्नादिलाभं विनताविलासं जलाधिकत्वं नृपगौरवाप्तिम् । कुर्याचराणां तरणेस्तन्जः शुक्रेक्षितः शुक्रगृहं प्रयातः ॥ १२ ॥

वृष या तुला राशि भें स्थित हो कर शिन यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक रत्नों का लाभ करने वाला, स्त्री के साथ विलास करने वाला, जल को श्रियक चाहने वाला श्रीर राजा से गीरव पाने वाला होता है ॥ १२॥

वृधर्वे शनौ रविद्यष्टिफलम्— सुखोजिसतं नीचरतं सकोपमधार्मिकं द्रोहकरं सुधीरम् । कुर्यात्ररं तिग्मकरस्य सुनुर्भानुपदछो वुधमन्दिग्स्थः ॥ १३॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक सुखरहित, नीचों का साथी, कोघी, श्रथमीं, द्रोही श्रीर घीर होता है ॥ १३॥

वुधर्चा शनौ चंद्रदृष्टिफलम्— मसन्नमूर्तिर्नृपतिमसादात्माप्ताधिकारोन्नतिकार्यद्वत्तिः। कान्ताधिकारो यदि वा नरः स्यान्न्मदे ब्रथस्थेऽमृतरशिमदृष्टे ॥१४॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न शरीर वाला, राजा से अधिकार प्राप्त कर उन्नति करने वाला, ग्रीर खियों का अधिकारी होता है॥१४॥

बुधर्चे शनौ भौमद्य एफलम्—

मकुष्टबुद्धं सुतरां विधिन्नं ख्यातं गभीरं च नरं करोति। सोमात्मजचेत्रगतोऽर्कस्तुर्भूस्तुदृष्टः परिस्र्तिकाले ॥ १५॥

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर रानि यदि मझल से देखा जाता. हो तो जातक श्रेष्ठ वृद्धि वाला, कार्य को जानने वाला, प्रसिद्ध श्रीर गंभीर होता है ॥ १४ ॥

बुधर्ने शनौ द्धधद्दिफलम्— धनान्वितं चारुपति विनीतं गीतिप्रयं सङ्गरुकर्मदक्षम् ।

श्चिल्पेऽप्यभिज्ञं मनुजं प्रकुर्यात्सौम्येक्षितः सौम्यगृहस्थमन्दः ॥१६॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक धनी, सुन्दर बुद्धि वाला, नम्र, गीत प्रिय श्रीर युद्ध कार्य में कुशल होता है ॥ १६ ॥

वुधर्चे रानौ गुरुदृष्टिफलम्—

राजाश्रितश्रारुगुर्णैः समेतः प्रियः सतां गुप्तधनो मनस्त्री ।

भवेकरो मन्दचरो यदि स्याज्ज्ञराज्ञिसंस्थः सुरपूज्यदृष्टः ॥ १७ ॥

मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा के आश्रय में रहने वाला, श्रेष्ठ गुणां से युक्त, साधुआं का प्रिय, गुप्त धनरखने वाला और मनस्वाहोता है।१०॥ युधर्च शनौ सृगुद्दिफलम्—

योषाविश्रूपाकरणे प्रवीणं सत्कर्मधर्मानुरतं नितान्तम् । स्त्रीसक्तचित्तं प्रकरोति मर्त्यं सितेक्षितो भानुसुतो ज्ञराशौ ॥ १८॥ मिश्रुन या कन्या में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाताः हो तो जातक स्त्रियों के भूषण बनाने में चतुर, सत्कार्य श्रीर धर्म में रत तथा स्त्रियों में रत होता है ॥ १८ ॥

कर्कस्थे शनौ रिचटिष्ठफळ र्— त्र्यानन्ददाराद्रविसौर्विहीनः सदान्त्रभोगैरिप वोज्ञिसतश्च । मातुर्महाक्लेशकरो नरः स्यान्यन्दे कुलीरोपगतेऽर्कट्छे ॥ १६ ॥

कर्क में स्थित हो कर शिन यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक आनन्द, स्त्री ओर धन से रहित या अन्न और भाग विलास से हीन तथा माता को कप्ट देने वाला होता है॥ १६॥

कर्कस्थे शनी चन्द्रदृष्टिफलम्— निपोडिनं बन्धुजने जनन्यां नूनं धनानायभिवर्द्धनं च । कुर्यान्नराणां युमणेस्तनूजः कुलीरसंस्थो द्विजराजदृष्टः ॥ २०॥

कर्क राशि में स्थित हो कर शिन यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक यन्युजन श्रीर माता को क्लेश देने वाला, किन्तु निश्चय धन को वढाने वाला होता है ॥ २०॥

कर्कराशिगते शनौ औमदिष्ठिफलम्— गलद्भवलः क्षीणकंलेवरश्च नृपापितार्थोत्तमवैभवोऽपि । स्यान्मानुषो भानुसुते प्रसूतौ कर्कस्थिते क्षोणिसुतेन दृष्टे ।।२१।।

कर्क राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक ज्ञीणवली, ज्ञीण शरीर वाला, किन्तु राजा के द्वारा मात उत्तम धन श्रीर विभव वाला होता है ॥ २१ ॥

कर्कराशिगते शनौ वुधद्दष्टिफलम्— वाग्विलासकितनोऽटनबुद्धिश्रेष्टितेर्बहुविधैरिप थुक्तः । दम्भष्टिचित्तत्रोऽपि नरः स्यात्कर्कगामिनि शनौ वुधदृष्टे ॥ २२ ॥ कर्कराशि में स्थित हो कर शिन यदि वृध से देखा जाता हो ते।

जातक कठार चाणी बेालने वाला, अमणशील, अनेक तरह की चेष्टा करने वाला, खलो और चतुर होता है ॥ २२ ॥ कर्तराशिगते शनौ गुरुदृष्टिफलम्— चेत्रपुत्रगृहगेहिनीधने रत्नवाहनविभूषगौरपि।

संयुतो भवति मानवो जनौ जीवदृष्टियुजि कर्कमे बनौ ॥ २३ ॥

कर्क राशि में स्थित शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक जमीन, पुत्र, गृह, गृहिणी, धन, रत्न, चाहन, भूषण इन सर्वों से युक्त होता है ॥ २३ ॥

कर्कराशिगते शनौ भृगुदृष्टिफलप्— जदारतागौरवचारुमानैः सौन्दर्यवर्यामलवाग्विलासैः।

नूनं विहीना मनुजा भवेयु: शुक्रेक्षिते कर्कगतेऽर्कपुत्रे ॥ २४ ॥

कर्क राशि में स्थित है। कर शिल यदि ग्रुक से देखा जाता है। ते। जातक उदारता, गौरव, मान, सौन्दर्य, श्रेष्टता श्रौर तिय वचन से हीन है।ता है ॥ २४ ॥

सिंहराशिगते शनी रविद्धिफलम्— धनेन धान्येन च वाहनेन सद्दृष्टत्तसत्योत्तयचेष्टितैश्र । भनेद्विहीनो मनुजः प्रस्तौ सिंहस्थिते थानुसुतेऽर्कदृष्टे ॥ २५ ॥

सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक धन,धान्य,बाहन, ज्ञाचार और उत्तमकार्य से रहित होता है॥२४॥ सिंहराशिगते शनी चन्द्रदिफार्—

सद्गन्नभूषाम्वरचारुकीर्तिं कलत्रमित्रात्मजसौख्यपूर्तिम् । प्रसम्बस्नृतिं कुरुतेऽर्कसूनुर्नरं हरिस्थो हरिणाङ्कदृष्टः॥ २६ ॥

सिंह राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रसा से देखा जाता हो ते। जातक रत्न, भूषण, चस्र, सुन्दर यश, स्त्री, मित्र, पुत्र, सुख इन से पूर्ण होता है ॥ २६॥

सिंहराशिगते शनी भौमदिएकतम्— संग्रामकर्मण्यतिनैपुणः स्यात्कारण्यहीनो मनुजः सकोपः। कृरस्वभावो ननु भानुसनो सिंहस्थिते भूमिसुतेक्षिते च ॥ २७॥ सिंह राशि में स्थित है। कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता है। ता जातक युद्ध में अति कुशल, निर्देश, कोशी और कूर मकृति वाला है।ता है।। २७।।

सिंहराशिगते शनौ वुधदप्रिफलम्—

धनाङ्गनास्तुसुखेन हीनं दीनं च नीचन्यसनाभिभूतस्।

करोति जातं तपनस्य सूनुः सिंहस्थितः सोमसुतेक्षितश्च ॥ २८॥

सिंह राशि में स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा जाता हो ने। जातक धन, स्त्री, पुत्र इन के सुख से हीन, दीन और नीच कर्म में रत होता है॥ २८॥

सिंहराशिगते शनौ गुरुद्दष्टिफल्लम्— सन्मित्रपुत्रादिगुणैरुपेतं रूयातं सुरुत्तं सुतरां विनीतस् । नरं पुरुष्रायपति करोति सौरिर्हरिस्थो गुरुणा मदृष्टः ॥ २९ ॥

सिंह गशि में स्थित है। कर शनि यदि गुरु से देखा जाता है। ते। आतक श्रेष्ठ मित्र, पुत्र ग्रादि ग्रीर गुणों से युक्त,प्रसिद्ध, सदाचारी, ग्राति नम्र तथा पुर ग्रान का स्वामी होता है॥ २६॥

सिंहराशिगते शनौ भृगुदृष्टिफम्—

धनैश्र धान्यैरपि वाहनैश्र सुखैरुपैतं वनिताप्रतप्तस् ।

कुर्य्यान्मनुज्यं तपनस्य सुनुः पञ्चाननस्थो भृगुसुनुदृष्टः ॥ ३०॥

सिंह राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक से देखा जाता है। तो जातक धन, धान्य, चाहन, सुख इन से युक्त और स्त्री के द्वारा पोड़ित होता है ॥ ३०॥

गुरुगहगते शनौ रविद्यष्टिफलम्— ख्याति धनाप्तिं वहुगौरवाणि स्नेहमवृत्तिं परनन्दनेषु । लभेन्नरो देवगुरोरगारे शनैश्वरे पश्चिननाथदृष्टे ॥ ३१॥

धतु या मोन में स्थित है। कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता है। ते। जातक प्रसिद्ध, धन लाम करने घाला, अधिक गौरवी और दूसरे के लड़कों के। प्यार करने घाला है। ॥ ३१॥ गुक्रोहगते शनी चन्द्रदृष्टिफल्म्—

सद्दृष्ट्चशाली जननीवियुक्तो नामद्वयालङ्करणप्रयातः।

सुतार्थभार्यासुखभाङ्नरः स्यात्सौरे सुरेज्यालयगेऽन्जदृष्टे ॥ ३२ ॥

धतु या मीन राशि में स्थित है। कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता है। ते। जातक ग्राचार युक्त, माता से वियोग पाने वाला, दे। नामों से युक्त, सुत के हेतु स्त्री सुख चाहने वाला हे।ता है ॥ ३२॥

गुरुगेहगते शनी भीमद्दिपक्तम्—

वातान्वितं लोकविरुद्धचेष्टं प्रवासिनं दीनतरं करोति ।

नरं धरास्तुनिरीक्ष्यमाणो मार्तण्डपुत्रः सुरमन्त्रिणो मे ॥ ३३ ॥

धतु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक बात रोग से युक्त, लोगों से विरुद्ध रहने वाला, विदेश में निवास करने वाला और दरिद्र होता है ॥ ३३ ॥

गुरुगेहगते शनौ वुधरिष्ठक्तम्— गुर्णाभिरामो धनवान्त्रकामं नराधिराजाप्तमहाधिकारः ।

नरः सदाचारविराजयानः जनौ ज्ञदृष्टे गुरुमन्दिस्ये ॥ ३४ ॥

घतु या मीन राशि में स्थित होकर शनि यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक गुणों से छुन्दर, धनवान् , महाराजा से आविकार प्राप्तं करने वाला और सदाचारी होता है ॥ ३४ ॥

गुरुगेहगते शनौ गुरुद्दष्टिफलम्—

नृषमधानः पृतनापतिर्वा सर्वार्थशालो वलवान्सुशीलः ।

स्यान्धानवो भानुसुते प्रसूतौ जीवेक्षिते जीवगृहं प्रयाते ॥ ३५ ॥

धतु या मीन राशि में स्थित हो कर शिन यदि गुहीसे देखा जाता हो तो जातक राजा का मन्त्री या सेनापित, सब सम्पतियों से युक्, वलवार और सुशोल होता है ॥ ३४॥

गुरुगेहगते शनी श्रुगुदृष्टिफल्लम्— निदेशवासी वहुकार्यसक्तो द्वियातृपुत्रः सुतरां पवित्रः। स्यान्यानवो दानवमन्त्रिदृष्टे मन्देऽमराचार्यगृहं प्रयाते ॥ ३६॥

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक विदेश में रहने वाला, बहुत कार्य करने वाला, विमाता वाला और श्रति पवित्र होता है ॥ ३६॥

स्वगृहगते शनौ रविद्धिफलम्-

कुरूपभार्यश्र परात्रभोक्ता नानाप्रयासामयसंयुतश्र । विदेशवासी प्रभवेन्मनुष्यो मन्दे निजागारगतेऽर्कृदष्टे ॥ ३७ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि रिव से देखा जाता हो तो जातक कुरूपा स्त्री वाला, दूसरे का श्रन्न खाने घाला श्रनेक प्रयास करने पर रोग युक्त श्रीर विदेश निवास करने वाला होता है ॥ ३७ ॥

स्वगृहगते दानौ चन्द्रदृष्टिफल्स्—

धनाङ्गनाढ्यं वृजिनानुयातं चलस्वभावं जननीविरुद्धम् ।

कामातुरं चापि नरं प्रकुर्यान्यन्दः स्वभस्थोऽसतरश्मिद्दः ॥ ३८ ॥

मकर या कुम्भ राधि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो जातक धन, श्रीरत से युक्त, पाषी, चश्चल, माता से विषद रहने वाला श्रीर कामी होता है ॥ ३८ ॥

स्वगेहगते शनी भौमद्दष्टिफलम्

शूरः कूरः साहसी सुद्वगुणाढ्यः सर्वोत्कृष्टः सर्वदा हृष्टचित्तः । ख्यातो मर्त्यश्रात्मभस्थेऽर्कपुत्रे धात्रीपुत्रमेक्षणत्वं प्रयाते ॥ ३६ ॥

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शिन यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक ग्रूर, कूर, साहसी, सुन्दर गुणों से युक्त, लोगों में श्रेष्ट, सदा प्रसन्न श्रीर प्रसिद्ध होता है ॥ ३६ ॥

स्वगेहगते शनौ बुधदृष्टिफल्लम्— सद्ग्राहनान्साहिसकान्ससत्त्वान्धीरांश्च नानाविधकार्यसक्तान् । करोति यर्त्यात्रज्ञ भानुपुत्रः स्वचेत्रसंस्थः शश्चिपुत्रदृष्टः ॥ ४०॥ मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि युध से देखा जाता हो तो जातक सुन्दर वाहन, साहस, वल तथा धेर्य से युक्त और अनेक तरह के कार्य में सक्त होता है ॥ ४० ॥

स्वगेहगते दानौ गुरुद्दिगलम्— गुणान्वितं क्षोणिपतिप्रधानं निरामयं चारुत्तरीरयष्टिम् । कुर्यान्नरं देवगुरुपदृष्टश्रथण्डांशुस्तुर्निजवेशमसंस्थः ॥ ४१॥

मकर या कुम्भ राशि में श्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो तो जातक गुणी, राजमन्त्री, निरोग श्रोर सुन्दर शरीर वाला होता है ॥ ४१ ॥

स्वगेहगते शनी भृगुद्धिफलम्— कामातुरं सिन्नयमेन हीनं भाग्योपपन्नं सुस्तिनं धनाढ्यम् । भोक्तारमीत्रं कुरुते स्वभस्थो रवेः सुतो भार्गवस्नुदृष्टः ॥४२॥

मकर या दुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक कामातुर, नियम से हीन, भाग्यशाली, सुखी, धनी, भोगी और प्रधान होता है॥ ४२॥

श्रथ ग्रहाणां राशिफलानि-तत्र मेषराशिगतसूर्यफलम्— भवति साहसकर्पकरो नरो रुधिरिपत्तिवकारकलेवरः । क्षितिपतिर्मतिमान्सिहतस्तदा सुमहसामहसामिधिपे क्रिये ॥ १ ॥

जन्म समय में सूर्य यदि मेंब राशि में हो तो जातक साहसी, रक्त पित्त विकार से युक्त शरीर वाला, राजा, बुद्धिमान श्रीर तेजस्वी होता है ॥ १॥

वृषराशिगतस्र्यंफलम्-

परिमलैविंमलै: कुसुमाशनै: सुवसनै: पशुभिस्सुखमद्भुतम् । गवि गतो हि रविजीवभीरुतां विहितमाहितमादिशते नृष्णाम् ॥ २ ॥

सूर्य वृष राशि में हो तो जातक सुगन्ध, पुष्प, भोजन, वस्त्र तथा पशुत्रों के सुख से युक्त श्रीर भीठ होता है ॥ २ ॥ मिधुनराशिगतसूर्यफलम्-

गणितशास्त्रकलामलशीलतासुललितासुतवाक्पथितो भवेत्।

दिनपतौ मिथुने ननु मानवो विनयतानयतातिशयान्वितः ॥ ३ ॥ सूर्य मिथुन राशि में हो तो जातक गणित शास्त्र ग्रोर कलाओं को जानने वाला, सुन्दर श्रीर श्राश्चर्य जनक वाणी वेालने वाला, प्रसिद्ध,

विनयी श्रीर नीति शास्त्र को जानने वाला होता है ॥ ३॥

कर्कराशिगतसूर्यफलम्-

सुजनतारिहतः किल कालविज्ञनकवाक्यविलोपकरो नरः। दिनकरे हि कुलीरगते भवेत्सधनताधनतासहिताधिकः ॥ ४ ॥

सूर्य यदि कर्क राशि में हो ता जातक सुजनता से रहित, काल के। जानने वाला, पिता की आज्ञा के। न मानने वाला, संधनता (धनी) श्रवनता सहित (निर्धन) देानों में माननीय हेाता है ॥ ४॥

सिंहराशिगतसूर्यफलम्-

स्थिरमतिश्र पराक्रपताधिको विश्वतयाद्वश्चतकोर्तिसमन्वितः । दिनकरे करिवैरिगते नरी नृपरतो परतोषकरी अवेद ॥ ५ ॥

सूर्य यदि सिंह राशि में बैठा हो तो जातक, स्थिर बुद्धि, पराकर्मा, पराक्रम से यशस्वो, राजा का विय और परीपकारी होता है ॥ ४॥ कन्याराशिगतसूर्यफलम्-

दिनपतौ युवतौ समवस्थिते नरपतेर्द्रविणं हि नरो लमेत्। मृदुवचाः श्रुतगेयपरायणः सुमहिमामहिमापहिताहितः॥ ६ ॥

सूर्य यदि कन्या राशि में स्थित हो तो जातक राजा से धन लाम करने वाला, कामल बेालने वाला, संगीत का प्रेमी श्रीर श्रत्यन्त सामर्थ्य से रात्रु को नारा करने वाला होता है ॥ ६॥

तुसाराशिगतसूर्यफसम्— नरपतेरतिभोरुरहर्निशं जनविरोधविधानपधं दिशेत्। कलियनाः परकर्मरतिर्घटे दिनमणिर्न मणिद्रविणादिकम् ॥ ७ ॥ सूर्य यिष् तृता राशि में स्थित हो तो जातक सदा राजा से अयभीत, लागों से विरोध करने वाला, पापी, मगड़ालू, दूसरे का कार्य करने वाला और मणि धन श्रादि से होन होता है॥ ७॥

द्वश्चिकराशिगतसूर्यफलम्— कुपणतां कलहं च भृशं रुषं विपहुताश्चनशस्त्रभयं दिशेत् । छित्रातः पितृमातृविरोधितां दिनकरो न करोति सम्रुचतिम् ॥८॥

सूर्य यदि वृश्चिक राशि में स्थित है। ते। जातक कृपण, झगड़ालू, कोधी, विष, अग्नि, शस्त्र इन से अय पाने वाला, माता पिता का विरोधी और उन्नति न करने वाला होता है। ॥ ॥

धनूराशिगतसूर्यफलम्-

स्वजनकोषमतीव महामति वहुधनं हि धनुर्धरगो रवि:। सुजनपूजनमादिशते नृष्णां सुमतिनो मतिनोषविवर्द्धनम् ॥ ६ ॥

सूर्यं यदि धनु राशि में स्थित हो तो जातक अपने जनों पर क्रोथ करने वाला, वड़ा बुद्धिमान, यहुत धन वाला, सज्जनों का पृजन करने बाला, अपनी सुन्दर बुद्धि से अनुप्यों का हर्ष बढ़ाने वाला होता है॥६॥ अकरराशिगतसूर्यफलम्—

श्रटनतां निजपस्रविपस्रतामधननां कुरुते सततं नृणास्।

मकरराशिगतो विगतोत्सवं दिनविशुर्न विश्वत्वसुखं दिशेत् ॥१०॥

सूर्य यदि मकर राशि में स्थित हो तो जातक अमणशोल, अपने जनों का विरोधो, निर्धन, उत्सव रहित और प्रभुता रहित होता है ॥१०॥ कुंभराशिगतसूर्यफलम्—

कल्बागामिनि पंकिजनीपतौ शब्तरो हि नरो गतसौहदः। मिलनताकलितो रहितः सदा करुणयारुणयात्तसुखो भवेत्।।११॥

सूर्य यदि कुम्म राशि में वैठा हो तो जातक श्रति शठ, मित्रता से होन, मिलन, द्याहीनश्रोर सुखी होता है ॥ ११ ॥

मीनराशिगतसूर्यफलम्-

बहुधनं क्रयविक्रयतः सुखं निजजनाद्पि गुह्यमहाभयस् ।

दिनपतौ गुरुमेऽभिमतो भवेत्सुजनतो जनतोपद्सन्मति: ।।१२।।

सूर्य यदि मीन राशि में स्थित हो तो जातक ऋय विकय से धनी, अपने जनों से सुखी, गुप्त बात् से भयभीत, और सुजनता से जनों का सुख देने बाला होता है ॥ १२ ॥

मेषराशिगतचंद्रफलम्-

स्थिरधनो रहितः सुजनैर्नरः सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत् । अजगतो द्विजराज इतीरितं विश्वनयाद्वश्चतया स्वसुकीर्तिभाक् ॥१३॥

चन्द्रमा यदि मेष राशि में स्थित है। ते। जातक स्थिरधन वाला, सज्जनों से हीन, पुत्र युक्त, स्त्री के वश में रहने वाला ग्रीर श्रद्भुत पराक्रम से सुयश वाला होता है।। १३॥

वृषराशिगतचंद्रफलम्--

स्थिरगति सुमति कमनीयतां सुशलतां हि नृणामुपभोगतास् । दृषगतो हिमगुर्भृशमादिश्चेत्सुकृतितः कृतितश्च सुखानि च । १९।।

चन्द्रमा यदि वृप राशि में स्थित है। तो जातक स्थिर गति, सुन्दर बुद्धि वाला, सुन्दर, दुशली, मनुष्यों का पोषण करने वाला और सुन्दर कार्य से सुख पाने वाला होता है॥ १४॥

मिथुनराशिगतचंद्रफलम्-

प्रियकरः करमत्स्ययुतो नरः सुरतसौख्यभरो युवतिप्रियः। पिथुनराश्चिगते हिमगो भवेत्सुजनताजनताकृतगौरवः ॥१५॥

चन्द्रमा यदि मिथुन राशि में स्थित हो तो जातक प्रिय करने वाला, मत्स्य रेखा से युक्त इस्त वाला, छुरत से श्रति सुखी, स्त्री का प्रिय श्रीर श्रपनी सुजनता से जनसमूहों में गुरुता युक्त होता है ॥१४॥

कर्कराशिगतचंद्रफलम्—

, श्रुतकलावलनिर्मलष्टत्तयः कुसुमगंधजलाश्चयकेलयः । किल नरास्तु कुलीरगते विधी वसुमती सुमतीस्मितलब्धयः ॥१६॥ चन्द्रमा यदि कर्क राशि में बैटा हो तो जातक शास्त्र की सुनने पाला, कला के। जानने वाला, निर्दुष्ट छाचार वाला, कुसुम गन्ध से युक्त जलाशय में कीड़ा करने वाला, पृथ्वी पाने वाला, सुन्दर वुद्धि छौर ईषद् हास्य से युक्त होता है'॥ १६॥

सिंहराशिगतचंदफसम्—

अचलकाननयानमनोरथं गृहकलिश्च गलोद्रपीहनम् । द्विजपतिर्मुगराजगतो नृषां वितनुते तनुतेजविहीनताम् ॥१०॥

11

चन्द्रमा यदि सिंह राक्षि में वैठा है। तो जातक पर्वत वन में भ्रमण करने वाला, घर में झगड़ा करने वाला, गला श्रौर पेट में रेगग युक्त तथा तेज हीन शरीर वाला होता है। १७॥

कन्याराशिगतचंद्रफलम्-

युवतिगे शिश्तिन प्रमदाजनभवलकेलिविलासकुतूह्छै:।

विमल्याीलसुताजननोत्सवैः सुविधिना विधिना सहितः पुमान्।।१८॥

चन्द्रमा यदि कन्या राशि में स्थित हो तो जातक स्त्री के साथ विशेष केलि, विलास, कुत्हल करने वाला, निर्मल स्वभाव वाला, कन्या सन्तित वाला, उत्सव से युक्त, सत्कायं से युक्त श्रीर भाग्य श्राली होता है ॥ १८॥

तुलाराशिगतचंद्रफलम्—

वृषतुरंगमविक्रमविक्रमदृद्धिजसुरार्चनदानमनाः पुपान् ।

शिक्ति तौलिगते वहुदारभाग्विभवसंभवसश्चितविक्रमः ॥१९॥

चन्द्रमा यदि तुला राशि में वैठा हो ते। जातक वैल, धेाड़ा आदि रखने वाला, महा पराक्रमी, ब्राह्मण देवताओं का पूजक, यहुत स्त्रियों का माग करने वाला और विभव के तुल्य पराक्रम से युक्त होता है ॥१६॥

वृधिकराशिगतचंद्रफलम्—

शशथरे हि सरीस्प्रणे नरो नृपदुरोदरजातधनस्य:।
किलिक्चिविवतः खलमानसः कृशमनाः शमनापहतो भवेत् ॥२०॥
चन्द्रमा यदि वृश्चिक राश्चिमें स्थित हो तो जातक राजा और जूप

से धन नाश करने वाला, झगड़ालू, निर्वल, दुए स्वभाव वाला, दुर्बल मन वाला और शान्ति रहित हे। २०॥ धनुराशिगतचंफलम्—

वहुकलाकुशलः प्रवलो महाविमलताकलितः सरलोक्तिभाक् । श्रामाधरे तु धनुर्धरगे नरो धनकरो न करोति वहुव्ययम् ॥२१॥

चन्द्रमा यदि धनु राशि में स्थित है। तो जातक अनेक कलाओं का जानने वाला, चली, अत्यन्त निर्मल स्वभाव वाला, सरस वाखी बेालने वाला, धनी और थोड़ा व्यय करने वाला होता है।। २१॥

मकरराशिगतचंद्रफलम्-

किलतशीतभयः किल गीतिवत्तनुरुपासिहतो मदनातुरः । निजकुलोत्तमद्वत्तिकरः परं हिमकरे सकरे पुरुषो भवेत् ॥ २२ ॥

चन्द्रमा यदि मकरराशि में स्थित है। तो जातक शीत से अयभीत, गीत जानने वाला, थोड़ा रोष करने वाला, कामी श्रौर श्रपने कुल के श्रमुसार उत्तम कार्य करने वाला होता है ॥ २२ ॥

कुंभराशिगतचंद्रफलम्—

अलसतासहितोन्यसुतिषयः कुशलताकित्तिवेचक्षणः । कलशगामिनि शीतकरे नरः पशमितः शिमतोष्ठिपुत्रजः ॥२३॥

चन्द्रमा यदि कुम्भ राशि में वैठा हो तो जातक आलसी, दूसरे के लड़के से प्रेम करने वाला, अति चतुर, पण्डित, शान्त प्रकृति वाला और शत्रुओं को नाश करने वाला होता है ॥ २३॥

मीनराशिगतचंद्रफलम्—

शशिनि मीनगते विजितेंद्रियो वहुगुणः कुशलो जललालसः । विमलधीः किल शस्त्रकलादरस्त्ववलतावलताकलितो नरः ॥२४॥

चन्द्रमा यदि मीन राशि में वैठा हो तो जातक जितेन्द्रिय, श्रनेक गुणों से युक्त, चतुर, जल की श्रधिक लालसा रखने वाला, निर्मल बुद्धि वाला, शास्त्र विद्या में श्राद्र रखने वाला श्रीर श्रति दुर्वल होता है ॥ २४ ॥ मेषराशिगतभौमफलम्-

क्षितिपतेः क्षितिपानथनागमैः सुवचसा महसा बहुसाहसैः।

अवनिजः कुरुते सततं युतं त्वजगतो जगतोभिमतन्नरम्॥२५॥

मङ्गल यदि मेष राशि में वैठा हो तो जातक राजा के द्वारा मान धन से युक्त, प्रिय वोलने वाला, तेजस्बी, वहुत साहसी श्रीर संसार में सब का प्रिय होता है ॥ २४ ॥

वृषराशिगतभौमफलम्-

युद्दधनाल्पसुखञ्च रिपूद्यं परगृहस्थितिमादिशते नृणास् ।

<mark>अविनयाग्निरुनौ दृषभस्थितः</mark> क्षितिसुतोऽतिसुतोद्भवपीडनम् ॥२६॥

मङ्गल यदि वृष राशि में बैठा हो तो जातक गृह श्रौर धन से थोड़ा सुखी, शत्रुश्रों की वृद्धि वाला, दूसरे के घर में वास करने वाला, श्रविनयी, श्रग्निमान्य रोग युक्त श्रौर पुत्र से पीड़ित होता है । २६॥

मिथुनराशिगतभीमफलम्—

वहुकलाकलनं कुलजोत्कलि पचलनप्रियताश्च निजस्थलात् । नतु रुखां कुरुते मिथुनस्थितः कुतनयस्तनयप्रमुखात्सुखम्॥२७॥

मङ्गल यदि मिथुन राशि में वैठा हो तो जातक अनेक कलाओं में निषुण, बन्धुओं के साथ कलह करने वाला, अमण का प्रिय और पुत्र आदि से सुख पाने वाला होता है ॥ २७ ॥

कर्कराधिगतभौमफलम्—

परग्रहस्थिरतामतिदीनतां विमतितां शिमताञ्च रिपूदयम्।

हिमकरालयमे किल मंगले प्रवलयावलया कलहं त्रजेत् ॥२८॥

मङ्गल यदि कर्क राशि में वैठा हो तो जातक दूसरे के घर में निवास करने वाला, ऋति दीन, निर्वृद्धि, शत्रुओं से पीड़ित और प्रवल स्त्री से कलह करने वाला होता है ॥ २८॥

सिंहराशिगतभौमफलम्—

अतितरां सुतद्रारसुखान्वितो इतिरपुर्विततोद्ययसाह्सः।

अवनिजे मृगराजगते पुमाननयतानयताभियुतो भनेत् ॥२९॥

मङ्गल यदि सिंह राशि में वैटा हो तो जातक पुत्र स्त्री से श्रित सुस्ती, शत्रुओं के। नाश करने वाला, श्रित उद्यम श्रीर साहस करने घाला तथा नीति श्रनीति को जानने वाला होता है ॥ २६ ॥

कन्याराशिगतऔपफलम्-

सुजनपूजनताजनताथिको यजनयाजनकर्मरतो भवेत । क्षितिसुते सित कन्यकयान्विते त्ववनितो वनितोत्सवतः सुखी।।३०॥

मङ्गल यदि कन्या राशि में वैठा हो तो जातक साधुर्खों का पूजक, जनसमूहों में मुख्य,यज्ञ कराने और करने वाला तथा पृथ्वी और स्त्री से सुख भोगने वाला होता है ॥ ३० ॥

तुलाराशिगतभौमफलम्—

वहुधनव्ययतांगविहीनतागतगुरुप्रियतापरितापितः ।

विणिजि असिसुते विकलः पुमानवनितोवनितोद्भवदुःखितः ॥३१॥

तुला राशि में मझल स्थित हो तो जातक बहुत धन का व्यय करने वाला, श्रङ्गहोन, गुरु जनों का पूर्व में श्रिय करके पश्चात् संवस, विकल, पृथ्वी श्रीर स्त्री से दुखी होता है ॥ ३१ ॥

वृश्चिकराशिगतभौमफल्लम्—

विषहुताशनशस्त्रभयान्वितः सुतसुतावनितादिमहत्सुखस् । वसुमतीसुतभाजि सरीस्रपे नृपरतः परतश्च जयं व्रजेव ॥३२॥

वृश्चिक राशि में मङ्गल स्थित हो तो जातक विष, अग्नि, शस्त्र इन के भय से युक्त, पुत्र, कन्या, स्त्री इन से अत्यन्त सुस्ती, राजा में रत और शत्रुओं को जीतने वाला होता है ॥ ३२॥

धनूराशिगतभौमफलम्-

रथतुरंगमगौरवसंयुतः परमरातितनुक्षतिदुःखितः।

अवित नावनिने धनुषि स्थिते सुवनितावनिताष्ट्रमण्पियः ॥३३॥ धनु राशि में मङ्गल वैटा हो तो जातक रथ, घोड़ा, गौरच इन स्ने युक्त, किन्तु रात्रु से चोट खा कर दुःखित श्रीर श्रति सुन्दरो श्रपनी स्त्री के साथ भ्रमण का प्रिय होता है ॥ ३३ ॥

#### मकरराशिगतभौमफलम्-

रखपराक्रमतावनितासुखं निजजनप्रतिक्र्लतया श्रमः।

विभवता मनुजस्य धरात्मजे मकरगे करगेव रमा भवेत् ॥ ३४ ॥

मकर राशि में मङ्गल वैठा हो तो जातक युद्ध में पराक्रमी, स्त्री सुख से युक्त, अपने जनों के विरुद्ध कार्य में अम करने वाला, विभव स्त्रीर लक्ष्मी को हाथ में रखने वाला, होता है ॥ ३४ ॥

कुम्भराशिगतभीमकलम्—

विनयतारहितं सहितं रुजा निजजनमितकूलमलङ्खलम् ।

प्रकुरते यनुजङ्कत्त्रशाश्रितः क्षितिस्रतोऽतिस्रतोद्भवदुःखितः ॥ ३५ ॥

कुम्भ राशि में मङ्गल वैटा हो तो जातक श्रविनयी, रोग युक्त, वन्धुत्रों का विरोधी, श्रति दुष्ट श्रीर पुत्र के दुख से दुखी होता है ॥ ३४ ॥

#### मीनराशिगतभौमकः सम्-

व्यसनतां खलतामदयालुतां विकलतां चलनं च निजालयात् । क्षितिस्रुतस्तिमिना सुसमंन्वितो विमतिनामतिनाशनमादिशेत् ॥३६॥

मीन राशि में मझल बैठा हो तो जातक व्यसनी, दुष्ट, निर्द्यी, विकल, अपने स्थान छोड़ कर अन्य स्थान में जाने वाला और वुद्धि हीन जनों के साथ हो कर उस की भी वुद्धि नाश हो जाती है ॥ ३६॥

## मेषराशिगतबुधफलम्—

खलमतिः किल चञ्चलमानसो ह्यविरतं कलहाकुलितो नरः। अकरुणोऽनृणवांश्र बुधे भवेदविगते विगतेच्छितसाधनः ॥३७॥

सेष राशि में बुध वैठा हो तो जातक दुए वुद्धि, चञ्चल, सदा कलह करन के लिये आकुलित,निर्दयी, ऋण हीन और मनोऽभिल्लाषित कार्य साधन करने में असमर्थ होता है ॥ ३७ ॥

#### वृषराशिगतब्धफलम्-

वितरणप्रणयं गुणिनं दिशेद्रहुकलाकुशलं रतिलालसम् । धनिनमिंदुसुतो दृषभस्थितो तनुजतोनुजतोऽतिसुखं नरम् ॥३८॥

वृष राशि में वृध वैठा हो तो जातक नम्रता युक्त, दानी, गुणी, वहुत कलाश्चों को जानने वाला, रित करने की इच्छा रखने वाला.

धनी, पुत्र श्रीर भाइयों के द्वारा सुखी होता है ॥ ३८ ॥

## मिथुनराशिगतबुधफलम्-

भियवचोरचनासु विचक्षणो द्विजननीतनयः शुभवेषभाक् । भिथुनगे जनने शशिनन्दने सदनतोऽदनतोऽपि सुखी नरः ॥३९॥

मिथुन राशि में बुध वैठा हो तो जातक प्रिय बोलने चाला, वस्तु बनाने में दुशल, विमाता वाला, सुन्दर शरीर वाला, घर श्रीर भोजन से सुखी होता है ॥ ३६॥

## कर्कराशिगतबुधफलम्-

क्कचरितानि च गीतकथादरी नृपरुचिः परदेशगतिर्नृणाम्। किल कुलीरगते शशमृत्सुते सुरततारतता नितरां भवेत्।।४०।।

कर्क राशि में बुध वैद्वा हो तो जातक कुत्सित बरित्र वाला, संगीत प्रिय, राजा का रूपापात्र, परदेशों, और खुरत किया में निरत होता है ॥ ४०॥

सिंहराशिगतबुधफलम्—

अनृततासहितं विमतिं परं सहजवैरकरं कुरुते नरस्।

युवतिहर्षपरं शशिनः सुतो हरिगतोऽरिगतोन्नतिदुःखितस् ॥४१॥

सिंह राशि में बुध वैटा हो तो जातक मिथ्या वोलने वाला, दुर्वुद्धि, सहोदर के साथ वेर भाव रखने वाला, स्त्री की आनन्द देने वाला और शत्रुओं की उन्नति से दुःखित होता है ॥ ४१॥

कन्याराशिगतत्रुधकलम्— सुवचनातुरतश्रतुरो नरो लिखनकर्पपरो हि वरोन्नतिः। शिक्षुते युवतो च गते सुखी सुनयनानयनाञ्चलचेष्टितै: ॥४२॥ कन्या राशि में बुध वैटा हो तो जातक सुन्दर वोलनेवाला, चतुर, लेखक, उन्नति शाली श्रीर स्त्रियों के कटाच्च से सुखी होता है ॥४२॥

तुलाराशिगतबुधफलम्—

अनृतवाग्व्ययभाक्षत्वलु शिल्पचित्क्वचिरताभिरतिर्वहुजल्पकः।

व्यसनयुङ्मनुजः सहिते बुधेऽत्र तुल्पातुल्यात्वसता युतः ॥४३॥

तुला राशि में बुध बैटा हो तो जातक मिथ्या बोलने वाला, खर्च करने वाला, शिल्प विद्या को जानने वाला, कुकर्म में मन लगाने वाला, श्रधिक वोलने वाला, व्यसनी श्रीर श्रत्यन्त पापी होता है॥४३॥

वृश्चिकराशिगतबुधफलम्—

कृपणतातिरतिप्रणयश्रमो विहितकर्मसुखोपहतिर्भवेत ।

धवलथानुसुतेऽलिगते क्षतिस्त्वलसतो लसतोऽपि च वस्तुनः ॥४४॥

वृश्चिक राशि में बुध वैठा हो तो जातक रूपण, रित किया के लिये श्रित श्रम करने वाला, किसी कार्ग को श्ररम्भ कर के दुखी होने वाला, श्रोर श्रालस्य से श्रच्छी वस्तु का भी हानि करने वाला होता है ॥ ४५॥

धनूराशिगतवुधफलम्—

वितरणप्रणयो वहुवैभवः कुलप्तिश्र कलाकुशलो भवेत ।

श्विसुतेऽत्र शरासनसंस्थिते विहितया हितया रमयान्त्रितः ॥४५॥

धनु राशि में बुध वैटा हो तो जातक नम्र, दानी, वहुत विभव से युक्त, श्रपने कुल में श्रेष्ठ, कलाश्रों में चतुर श्रीर प्रिय स्त्री वासा होता है ॥ ४४ ॥

मकरराशिगतबुधफलम्—

रिपुभयेन युतः कुमितर्नरः स्मरिवहीनतरः परकर्मकृतः । मकरगे सित शीतकरात्मजे व्यसनतः स नतः पुरुषो भवेतः ॥४६॥ मकर राशि में बुध वैटा हो तो जातक शत्रुक्षों से अध्यक्षीत, क वुद्धि, काम रहित, दूसरों का कार्य करने वाला और अभ्यास से नम्र होता है ॥ ४६ ॥

कुम्भराशिगतबुधफलम्—

यहकालं कलाशे शशिनंदनो वितन्तते तनुतां ननु दीनतास् । धनपराक्रमधर्मविहीनतां विमतितामतितापितशत्रुभिः ॥ ४७ ॥

कुम्भ राशि में वुध वैठा हो तो जातक घर में कलह करने वाला, कुश, दीन, धन पराक्रम धर्म से हीन, कुयुद्धि श्रीर शत्रुश्रों से पीड़ित होता है ॥ ४७ ॥

मीनराशिगतबुधफलम्-

परधनादिकरक्षणतत्परो द्विजसुरानुचरो हि नरो भवेत् । शशिसुते पृथुरोमसमाश्रिते सुवदनावदनानुविलोक्कनः ॥ ४८ ॥

श्रीन राशि में वुध वैठा हो तो जातक पराये धन का रहा करने वाला, देवता ब्राह्मण का भक्त श्रीर सुन्द्री स्त्री का मुख देखने वाला होता है ॥ ४८॥

मेषराशिगतगुरुफलम्—

वहुतरां क्रुरुते समुदारतां सुरचितां निजवैरिसमुन्नतिम् । विभवतां च मरूपतिपूजितः क्रियगतोयगतोरुमतिपदः ॥ ४९ ॥

मेप राशि में वृहस्पित वैटा हो तो जातक अधिक उदार, अपने शत्रुओं की भी उन्नति करने वाला, विभव से युक्त और सुन्द्र वुद्धि चाला होता है ॥ ४६॥

वृषराशिगतगुरुफलम्— दिजसुरार्चनभक्तिविभूतयो द्रविणवाहनगौरवलव्ययः । सुरगृरौ वृषमे बहुवैरिणश्चरणगा रणगादपराक्रमैः ॥ ५०॥

वृष राशि में वृहस्पति वैठा हो तो जातक द्विज देव का भक्त, धन, बाहन श्रीर गौरव का लाभ करने वाला तथा युद्ध में श्रपने पराक्रम से शत्रुश्रों को वश में लाने वाला होता है ॥ ४० ॥ मिथुनाशिगतगुरुफलम्—

कवितया सहितः प्रियवानच्छुचिर्विमलशीलक्चिर्निपुणः पुमान् । मिथुनगे सति देवपुरोहिते सहितता हिततासहितैभवेत् ॥ ११ ॥

मिथुन राशि में वृहस्पति वैठा हो तो जातक कविता वनाने वाला, विय वोलने वाला, पवित्र, सुशील, कुशल, श्रौर मित्रोंसे युक्त होता है ४१ कर्कराशिगतगुरुफलम्—

बहुधनागमनो मदनोन्नतिर्विविधशास्त्रकलाकुशलो नरः।

प्रियवचाश्र कुलीरगते गुरौ चतुरगैस्तुरगैः करिभिर्युतः ॥ ५२ ॥

कर्क राशि में वृहस्पति वैटा हो तो जातक वहुत धन की श्रामद्नी करने वाला, कामी, श्रनेक शास्त्र में हुशल, प्रिय वोलने वाला श्रीर खुन्दर हाथी घोड़ा रखने वाला होता है ॥ ४२ ॥

सिंहराशिगतगुरुफलम्—

अचलदुर्गवनप्रभुतोर्जितो दृढतनुर्नेनु दानपरो भवेत्।

अरिनिभू तिहरो हि नरो युतः सुनचसा नचसामधिपे हरौ॥५३॥

सिंह रशि में बृहस्पति नैठा हो तो जातक पर्वत, दुर्ग, वन का अधिपति, बलवान् , कठोर शरीर वाला, दानी, शत्रुओं का धन हरने वाला, और प्रिय वोलने वाला होता है ॥ ४३ ॥

कन्याराशिगतगुरुफलप्—

कुसुमगन्धसद्म्बर्शालिता विमलता धनदानमृतिर्भृशम्।

सुरगुरौ सुतया सित संयुते रुचिरता चिरतापितशत्रुता ॥५४॥

कन्या राशि में वृहस्पति वैठा हो तो जातक इतर, वस्त्र से युक्त, निर्मल, श्रित दानी, सुन्दर श्रीर शत्रुश्चों के। पीड़ित करनेवाला होता है। तुलाराशिगतगुरुफलम्—

श्रुततपोजपहोममहोत्सवे द्विजसुराचे नदानमितर्भवेत् । विद्याजि जन्मिन चित्रश्चिखिष्डजे चतुरतातुरताहिततारिता।।५५॥ तुका राधि में वृहस्पति चैठा हो तो जातक शास्त्र श्रचण करने चाला, तप करने वाला, जप होम यज्ञ करने वाला, ब्राह्मण देव का पूजक, दानी, चतुर श्रोर श्रातुर होकर रात्रु को मारने वाला होता है॥४४॥ वृश्चिकराशिगतगुरुफलम्—

धनविनाशनदोषसमुद्भवैः कुश्चतरो बहुदम्भपरो नरः।

अित्यते सित देवपुरोहिते भवनतो बनतोऽपि च दुःखभाक्।।५६।।

वृश्चिक राशि में बृहम्पति वैठा हो तो जातक पहले धन का श्रपन्यय कर पश्चात्ताप से छश शरीर वाला, बहुत छली और घर वाहर सर्वत्र दुख भोगने वाला होता है ॥ ४६ ॥

धनूराशिगतगुरुफलम्-

वितरणप्रणयो वहुवैभवो नतु धनान्यथ वाहनसञ्जयः। धतुषि देवगुरौ हि मितभवेत्सुरुचिरा रुचिराभरणानि च ॥५७॥

घतु राशि में बृहस्पति वैठा हो तो जातक दानी, अनेक विभव से युक्त, वाहनों से युक्त, सुन्दर वृद्धि झोर सुन्दर भूषणों से युक्त होता है४७ मकरराशिगतगुरुफलम्—

इतमितः परकर्मकरो नरः स्मरिवहीनतरो वहुरोषभाक् । सुरगुरौ मकरे विद्धाति नो जनमनो न मनोरथसाधनस् ॥५८॥

मकर राशि में वृहस्पति वैठा हो तो जातक कुतुद्धि, दूसरों का कर्य करने वाला, काम रहित, श्रधिक कोधी श्रीर मनोरथ से हीन होता है ॥ ४८ ॥

कुंभराशिगतगुरुफलम्—

गद्युतः कुमतिर्द्रिविणोजिभतः कृपणतानिरतः कृतिकिल्विषः । घटगते सति देवपुरोहिते कदशनो दशनोद्रपीडितः ॥५९॥

कुरम राशि में वृहश्पित वैठा हो तो जातक रोग युक्त, कुयुद्धि, निर्धन, कृपण, पापी, कुरिसत श्रन खाने वाला श्रीर दाँत पेट में रोग युक्त होता है ॥ ४६ ॥

मीनराशिगतगुरुफलम्-चृपकुपाप्तथनो मदनोन्नतिः सदनसाधनदानपरो नरः। सुरगुरौ तिमिना सहिते सतामनुमतोनुमतोत्सवदो अवेत् ॥६०॥ मीन राशि में यृहरूपति वैठा हो तो जातक राजा की द्या से धन पाने वाला, कामी, घर वनाने वाला, दानी, सज्जनों का प्रिय श्रीर नम्न होता है ॥ ६०॥

मेषराशिगतभृगुफलम्—

भवनवाहनदृन्दपुराधिपः पचलनिषयताविहितादरः।

यदि च सञ्जनने हि भवेदिनः किन्युतो नियुतो रिपुभिर्नरः ॥६१॥

मेष राशि में शुक वैठा हो तो जातक गृह, वाहन श्रीर पुरां का अधिपति, अमण प्रिय, श्राद्र युक्त श्रीर शत्रुश्रों से रहित होता है ॥६१॥

वृषराशिगतश्रुक्रफलम्—

वहुकलत्रसुतोत्सवगौरवं कुसुमगन्धरुचिः कुपिनिर्मितः।

दृपगते सृगुजे कमला भवेदविरला विरला रिपुमण्डली ॥ ६२ ॥

वृष राशि में वृहस्पति वैटा हो तो जातक अनेक स्त्री पुत्रों के द्वारा उत्सव से युक्त, पुष्प गन्ध में रुचि रखने चाला, खेतो करने चाला, स्थिर लक्सी चाला और अल्प शत्रु चाला होता है॥ ६२॥

मिथुनराशिगतशुक्रफलम्-

भृगुसुते जनने पिथुनस्थिते सकलशास्त्रकलामलकौशलम् । सरलता ललिता किल भारती सुपधुरा पधुरान्नरुचिर्भवेत्॥६३॥

मिथुन राशि में शुक्र हो तो जातक अनेक विया और कलाओं में कुशल, सरल प्रकृति वाला, सुन्दर, कोमल वाणी वोलने वाला और मिएान खाने वाला होता है ॥ ६३ ॥

कर्कराशिगतशुक्रकलम्-

द्विजपतेः सद्ने भृगुनंद्ने विमलकर्ममतिर्गुणसंयुतः।

जनमलं सकलं कुरुते बशं सुकलया कलयापि गिरा नरः ॥६४॥

कर्क राशि में गुक्त हो तो जातक उत्तम कार्य करने वाला, गुणी और प्रपनी मधुर वाणी से जनों को तश में करने वाला होता है ॥६४॥ सिंहराशिगतशुक्रफलम्-

इरिगते सुरवैरिपुरोहिते युवतितो धनमानसुखानि च । निजजनव्यसनान्यपि मानवस्त्वहिततो हिततोषमनुत्रजेत ॥६५॥

सिंह राशि में शुक्त बैठा हो तो जातक स्त्री के द्वारा धन, मान और सुख पाने वाला, अपने जनों का अहित तथा शत्रुओं का हिल करने वाला होता है ॥ ६४ ॥

कन्याराशिगतशुक्रफलम्-

भृगुसुते सित कन्यकयान्विते बहुधनी खत्तु तीर्थमनोरथः । कमलया पुरुषोऽतिविभूषितस्त्विमतया मितयापि गिरान्वितः॥६६॥

कन्या राशि में शुक्र हो तो जातक अधिक धनी, तीर्थ करने वाला, अमित लक्मी से शोभित और थोड़ा वोलने वाला होता है ॥ ६६ ॥

तुलाराशिगतशुक्रफलम्—

कुसुमवस्त्रविचत्रधनान्वितो वहुगमागमनो ननु मानवः । जननकालतुलाकलनं यदा सुकविना कविनायकतां त्रजेत्॥६७॥

तुला राशि में शुक्र हो तो जातक पुष्प, वस्त्र श्रीर श्रनेक प्रकार के धनों से युक्त, श्रनेक जनों के श्रावागमन से युक्त श्रीर कवियों में श्रेष्ठ होता है ॥ ६७ ॥

वृश्चिकराशिगतशुक्रफलम्-

कलह्यातमति जननियतां प्रजननामयता नियतं तृषास् । व्यसनतां जननेऽलिसमाश्रितः कविरलं विरलं क्रुक्ते धनम् ॥६८॥

वृश्चिक राशि में ग्रुक हो तो जातक लड़ाई में दूसरे को मारने बाला, जनों में निन्दित, जन्म से ही रोगी, व्यसनी श्रीर थोड़े धन बाला होता है ॥ ६८ ॥

धनूराशिगतशुक्रफलम्—

युवितस्ञुधनागमनोत्सवं सचिवतां नियतं शुभशीलताम् । जन्जिष कार्यकगः कुरते कवि कविरति विरति चिरतो नृणाम् ।६९। धतु राशि में ग्रुक हो तो जातक स्त्री, पुत्र, धन का आगमन इन से खुखी, राजमन्त्री, खुन्दर स्वभाव वाला, कवियों का स्नेही, स्वयं काव्य कर्ता और दीर्घायु होता है ॥ ६६ ॥

मकरराशिगशुक्रफलम्-

अभिरतिस्तु जराङ्गनया नृणां व्ययभयं कुज्ञतामतिचितया।

भृगुसुते सृगराज्यते सद्। क्विजने विजनेषि सनोभवेत ॥ ७०॥

मकर राशि में शुक्र हो तो जातक वृद्धा स्त्री से प्रेम करने वाला, खर्च करने में अयभीत, ऋत्यन्त चिन्ता से दुर्वल और एकान्त का प्रेमी होता है ॥ ७० ॥

कुम्भराशिगतशुक्रफलम्—

चरानसः कलाशे जनुषि स्थितौ वसनभूपर्णभोगविहीनता । विमलकर्ममहालसता नृणाग्रुपगतापगतापि रमा भवेत ॥ ७१॥

कुम्भ राशि में शुक हो तो जातक वस्न, भूषण के भोग से रहित, अच्छा काम करने में आलसी और आई हुई सम्पत्ति को भी नाश करने वाला होता है ॥ ८१ ॥

मीनराशिगतशुक्रफलम्—

शृगुसुते सति मीनसमन्विते नर्पतेविश्वता विनता भवेत् ।

रिपुसमाक्रमणं द्रविणागमो वितरणे तरणे प्रणयो रूणाम् ॥७२॥

मीन राधि में शुक्र हो तो जातक राजा से पेश्वर्य पाने वाला, नम्न, शतुर्श्रों पर श्राक्रमण करने वाला, धन का लाभ करने वाला, दानी श्रीर जल में तैरने की श्रीभलाषा रखने वाला होता है ॥ ७२॥

मेषराशिगतशनिफलम्—

धनविद्दीनतया तनुता तनौ जनविरोधतयेप्सितनाशनम् । क्रियगतेर्कसुते स्वजनैर्नृणां विषणवादागताशमनं भवेत् ॥७३॥

मेप राशि में शनि हो तो जातक निर्धन, दुर्वल, जनों में विराध के कारण श्रभीए वस्तु का भी नाश करने वाला, श्रपने जनों से विरोध रखने वाला श्रीर शान्ति रहित होता है ॥ ७३॥

वृषराशिगतशनिफलाम्-

युवितसौरूयविनाशनतां भृतां पिशुनसङ्गर्शच मितिविच्युतिम् । तनुभृतां जनने दृषभस्थितो रविसुतो विसुतोत्सवमादिशेत् ॥७४॥

वृष राशि में शनि हो तो जातक स्त्री सुख से हीन, चुगलों के साथ रहने वाला, बुद्धि हीन श्रीर पुत्र सुख से रहित होता है ॥ ७४ ॥ मिथुनराशिगतशनिफलम्—

प्रचलनं विमलत्वविद्दीनतां भवनवाद्यविलासकुत्दृह्लम् । व्रजति ना मिथुनोपगते सुते दिनविभोर्न विमोर्लभते सुखम् ॥७५॥

मिथुन राशि में शनि हो तो जातक अमणशोख, मिखन, अपने घर के वाहर विलास करने वाला और यहाँ के सुख़ से होन होता है ॥अ॥

कर्कराशिगतशनिफलम् — श्वाशिनिकेतनगामिनि भानुजे तनुभृतां कुशला भृशमं वया ।

वरविलासकरा कमला भवेदविकलं विकलं रिपुमण्डलस् ॥७६॥

कर्क राशि में शनि हो तो जातक माता के चरित्र से दुर्वल, लक्सी का सुख भोगने वाला, श्रीर शत्रुश्रों को जीतने वाला होता है ॥ ७६ ॥

सिहराशिगतशनिफसम्

लिपिकलाकुशलश्च कलिपियो निमलशीलिविहीनतरो नरः । रविसुते रविवेश्मनि संस्थिते हतनयस्तनयभयदार्तिभाक् ॥७७॥

सिंह राशि में शिन हो तो जातक क्षेत्र करने में चतुर, झगड़ाल, , दुष्ट स्वभाव वाला, अन्यायी श्रीर पुत्र, क्षी के सम्बन्ध से दुर्की होता है ॥ ७७ ॥

कन्याराशिगतशनिफक्षम्—

विहितकर्मणि शर्म कदापि नो विनयतोपहित्रश्चलसौहृदस् । रविसुते सित कन्यकयान्विते विमलतावलतासहितो अवेद् ॥७८॥

कन्या राशि में शनि हो तो जातक कार्य को आरध्य कर असफल होने वाला, नम्रता से रहित, चलभेत्री वाला, स्वच्छ और बली होता है ॥ ७८॥

## तुलाराशिगतशानिफलम्-

निजकुले ञ्वनिपालवलान्वितः स्मरकलाकुलितो बहुदानदः। जलिनीशसुते हि तुलान्विते चपकृतोपकृतो हि नरो भवेत ॥७९॥ तुला राश्चि में शनि हो तो जातक अपने कुल में राजा के समान बली, कामी, बहुत दानी श्रोर राजा से उपकृत होता है ॥ ७६ ॥

वृश्चिकराशिगतशनिफलम्—

विषहुताश्चनशस्त्रभयान्वितो धनविनाशनवैरिगदार्दितः।

विकलता कलितालिसमन्विते रविसुते विसुतेष्टसुली नरः ॥ ८० ॥

गृश्चिक राशि में शनि ही तो जातक विष, अग्नि और शस्त्र से अय पाने वाला, धन का नाश करने वाला, शत्रु रूप रोग से पीड़ित, विकल तथा पुत्र के द्वारा अभिलंबित सुख न पाने वाला होता है ॥८०॥

धनूराशिगतशनिफलम्—

रविद्युतेन युते सति कार्युं के द्युतगर्णैः परिपूर्णमनोरथः।

मिथतकीर्तिसुरुत्तपरी नरो विभवतो भवतोषयुतो भवेत् ॥ ८१ ॥

धनु राशि में शनि बैठा हो तो जातक पुत्रों से पूर्ण मनोरथ वाला, प्रसिद्ध यद्या वाला, सदाचारी श्रार पेश्वर्य से संसार में सन्तुप्ट मन वाला होता है ॥ दश ॥

मकरराशिगतशनिफलम्-

नरपतेरिव गौरवतां त्रजेद्रविस्तते सृगराज्ञिगते नरः।

अगुरुणा कुसुमैर्म्गनातया विमलया मलयाचलजैः सुखम्॥ ८२॥ मकर राशि में शनि हो तो जातक राजा के तुल्य गौरव से युक्त, खगर, पुष्प, कस्त्री, चन्दन इन सवों से खुख पाने वाला होता है॥ दश

कुम्मराशिगतशनिफलम्-

नतु जितो रिपुपिर्व्यसनाष्ट्रतो विहितकर्यपराङ्गुखतान्वितः। रविद्धते कलग्रेन समन्विते सुसहितः सहितः प्रचयैर्नरः ॥ ८३ ॥ कुम्म राशि में शनि हो तो जातक शत्रुत्रों से पराजित, व्यसनी, श्रारम्भ किये हुए कार्यों से विमुख, जनों से युक्तरृश्रीर मित्रों से सहित होता है ॥ ८३ ॥

मीनराशिगतशनिफलम्--

विनयताव्यवहारसुशीलतासकललोकगृहीतगुणो नरः।

उपकृतानिपुरास्तिमसंश्रिते रावभवे विभवेन सर्यान्वतः ॥ ८४ ॥ मीन राशि में स्थित शनि हो तो जातक विनयी, व्यवहारी, सुशील, सर्वाका स्नेही श्रीर विभव से युक्त होता है ॥ ८४ ॥

फले न्यूनाधिकत्वमाह—

वलान्विते राशिपतौ च राशौ खेटेऽथ वा राशिफलं समग्रम्। नीचोचगेहास्तमयादिशावैन्यूनाधिकत्वं परिकल्पनीयम्।। ८५॥

राशि श्रौर राशि का स्वामी ग्रह दोनों प्रवल हों तो कथित राशि फल समग्र देते हैं। नीच, उच, गृह, श्रग्त आदि स्थानों में राशिपति के रहने से फल में न्यूनाधिक्य करपना करनी चाहिये॥वशी

श्रभाग्रभक्षानार्थं शनिचकं विलिख्यते— नराकारं लिखेचकं शनिचकं तदुच्यते । वेदितव्यं फलं तस्मान्मानवानां श्रभाश्रभम् ॥ १ ॥ जन्मर्कतो यत्र च कुत्र संस्थं मित्रस्य पुत्रं प्रथमं विदित्वा । चक्रे नराख्ये खलु जन्मधिष्ण्याद्विन्यस्य भानि प्रवदेत्फलानि ॥२॥

नराकार चक्र लिख कर जातक का शुभाशुभ फल ज्ञान करना चाहिये, इस को शनि चक्र कहते हैं। शनि चक्र में जन्म नत्तत्र से लेकर सब नत्तत्रों को श्रागे कथित श्लोक के रीति से न्यास कर शनि का नत्तत्र जिस श्रङ्ग में पड़े उस के श्रनुसार फल समसना चाहिये॥ १-२॥

नराकारशनिचके नज्ञत्यासमाह— नत्रक्षमेकं च शिरोविभागे मुखे लिखेत्त्रीणि युगं च गुह्ये। नेत्रे च नक्षत्रयुगं हृदिस्थं भपश्चकं वामकरे चतुष्कम् ।। ३ ॥ वामे च पादे त्रितयं हि भानां भानां त्रयं दक्षिणपादसंस्थम् । चत्वारि ऋक्षाणि च दक्षिणारूये पाणौ पणीतं मुनिनारदेन ॥ ४॥

जन्म नक्षत्र से लेकर १ नक्षत्र शिर में, ३ नक्षत्र मुख में, २ नक्षत्र लिक्ष में, २ नक्षत्र नेत्रों में ४ नक्षत्र हृदय में, ४ नक्षत्र वार्ये हाथ में, ३ नक्षत्र वहिने पैर में श्रीर ४ नक्षत्र दृहिने हाथ में स्थापन करना चाहिये, यह नारद मुनि ने कहा है ॥ ३ ४ ॥

कमाञ्चन्यासेन शनिनक्षत्रफलम्— रोगो लाभो हानिराप्तिश्व सौरूपं वन्धः पीडा संप्रयाणं च लाधः। मन्दे चक्रे मार्गगे करपनीयं तद्वैलोस्याच्छीत्रगे स्युः फलानि ॥५॥

नराकार शनि चक्र में शनि नक्षत्र शिर में पड़े तो रोग, मुख में पड़े तो लाभ, लिङ्ग में पड़े तो हानि, नेत्र में पड़े तो धन का लाभ, हृद्य में पड़े तो सौख्य, वार्ये हाथ में पड़े तो चन्धन, वार्ये पैर में पड़े तो पीड़ा, दिहने पैर में पड़े तो यात्रा और दिहने हाथ में पड़े तो लाभ कराता है॥ ४॥

#### उदाहरण--

जैसे किली का जन्म नक्तत्र उत्तरभाद्र और शनि का नक्षत्र विशाखा है तो जन्म नक्षत्र उत्तरभाद्र से विशाखा तक गिनने से १८ संख्या हुई। शनि चक्र में १८ वाँ नक्षत्र वायें पैर में है, अतः "रोगो हानिः" इत्यादि के अनुसार इस जातक को विशेष कर अपने जीवन में पीड़ा होनी खाहिये।

सर्वतोभद्रचकम्—

त्रयातः सम्मवस्यामि चक्रं त्रैलोक्यदीपकम् । विख्यातं सर्वतोभद्रं सद्यः प्रत्ययकारकम् ॥ १ ॥

इस के अनन्तर तीनों लोकों को प्रकाश करने वाला, शीघ विश्वास कराने वाला सर्वतीभद्र नामक चक्र को कहते हैं॥ १॥

चक्रप्रकारम्ह-

याम्योत्तराः प्रागपराध कोष्ठा नदात्र चक्रे सुधिया विधेयाः ।

स्वरक्षंवर्णादिकगत्र लेख्यं प्रसिद्धभावाच मया तदुक्तम् ॥ २ ॥

उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम के क्रम से नव कोष्ठ का एक चक बनावे, उस में स्वर, वर्ण, नत्त्र ,तिथि, वार और राशि लिख कर वस्य माण रीति के अनुसार फल जानना चाहिये । प्रसिद्ध होने के कारण चक्र में इन का न्यास प्रकार मैंने नहीं बताया ॥ २ ॥

#### सर्वतोभद्रचक्रम्-

| थ.     | ₹.   | ₹ो.                                   | . मृ.  | श्रा.   | पु.     | g.    | ऽऽरत्वे. | আ       |
|--------|------|---------------------------------------|--------|---------|---------|-------|----------|---------|
| भ.     | ₹.   | श्र-                                  | च.     | क.      | ₽.      | ₹.    | ऊ.       | म.      |
| झ.     | ल.   | त्तृ.                                 | 필.     | चि.     | कर्कः   | लृ.   | म.       | पू. फा. |
| ₹.     | ₹.   | से.                                   | શ્રો.  | 918199  | श्री.   | fë.   | ਰ.       | ड. फा.  |
| ਭ. ਮਾ. | ₹.   | मी.                                   | रावशाद | 719019X | २,७।१२  | क.    | ч.       | ₹.      |
| पू. भा | स.   | ····································· | ग्रः   | ३।८११३  | श्रं.   | ₫.    | ₹.       | चि.     |
| रा.    | ग.   | ₹.                                    | ч.     | ध.      | यृक्षि. | ψ.    | त.       | स्वा.   |
| ध.     | 絮.   | ख.                                    | ज.     | я.      | य.      | न.    | 寒.       | वि.     |
| इ.     | श्र. | ग्र.                                  | उ. षा. | पू. घा. | मू.     | ज्ये. | श्र.     | ₹.      |

#### श्रथ पापग्रहवेधफलमाह—

श्रमो भवेद्भेऽक्षरजे च हानिव्याधिः स्वरं भीश्र तिथौ निरुक्ता। राज्ञौ च वेधे सति विघ्रमेव जन्तुः कथं जीवति पञ्चवेधे ॥ ३ ॥

जन्म नक्षत्र में पाप ग्रह का वेध हो तो भ्रम, नाम के श्रक्तर में वेध हो तो हानि, स्वर में वेध हो तो रोग, तिथि में वेध हो तो भय, राधि में वेध हो तो विघ्न होता है॥ यदि जन्म नदात्र आदि पाचों को पाप ग्रह वेघे तो वह मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है ॥ ३ ॥

#### वेधप्रकारमाह—

भरण्यकारौ द्वपभं च नन्दां भद्रां तकारं श्रवणं विशाखाम् ।
तुलां च विध्येदनलक्षं संस्थो ग्रहोऽत्र चक्रं गदितं स्वरहैः ॥ ४ ॥
वकारमौकारम्रकारदास्त्रे स्वातीं रकारम्मिथुनश्च कन्याम् ।
तथाभिजित्सं इक्षभं च विध्येद्रहार्श्वसंस्थो हि नभश्चरेन्द्रः ॥ ५ ॥
कर्क ककारं च हरिं पक्षारं चित्रां च पौष्णं च तथा लकारम् ।
श्रकारकं वैश्वभमत्र विध्येदलं नभोमण्डलगो मृगस्थः ॥ ६ ॥
एवं वेधः सर्वतोभद्रचक्रे सर्वर्श्वभ्यश्चितनीयः सुधीभिः ।
दचाद्वेधः सत्फलं सौम्यजातोऽत्यंतं कष्टं दुष्टवेधः करोति ॥ ७ ॥
यस्मिन्चचे संस्थितो वेधकर्ता पापः खेटः सोऽन्यभं याति यस्मिन् ।
काले तस्मिन्मङ्गलं पीडितानां प्रोक्तं सद्भिनीन्यथास्यात्कदाचित्॥८॥

इस चक्र में तिरछा श्रीर सम्मुख वेघ होता है। श्रतः रुत्तिका नक्त्र में स्थित ग्रह हो तो भरणी नक्त्र, श्रकार, वृष राशि, नन्दा, अद्रा तिथि, तकार, श्रवणा, विशाखा नक्त्र, तुला राशि को वेघ करता है।

रोहिणी नस्त्र में स्थित ग्रह वकार, श्रीकार, उकार, रकार, श्रीश्वनी स्वाती, श्रीभिजित् नस्त्र, मिथुन, कन्या राशि को वेध करता है।

मुगशिरा में स्थित ग्रह हो तो कर्क राशि, ककार, सिंह राशि, पकार, चित्रा, रेचती नक्षत्र, लकार, श्रकार, उत्तरापाढ नक्षत्र को वेध करता है। इस तरह सर्वतोश्रद चक्र में सब नक्ष्मों में वेध का विचार करना चाहिये। श्रुभ श्रहों का वेध हो तो श्रुभ फल शौर पाप श्रहों का वेध हो तो श्रशुभ फल देता है॥ ४-७॥

उदाहरण—यहाँ जन्म नक्षत्र उत्तरासाद्रपदा, तृतीया तिथि, मीन राशि, दकार नाम का वर्ण, उकार स्वर है। तथा धनिष्ठा में सूर्य, उत्तराभाद में चन्द्र, मूल में मङ्गल, उत्तराभाद में चुध, श्रवणा में गुरु, उत्तराबाद में शुक्र श्रीर शनि चिशाखा में है।

अय यहाँ देखना चाहिए कि जन्म नक्तत्र आदि पर शनि का वेध है या नहीं तो शनि नक्तत्र उत्तराभाद पदा से हस्त नक्तत्र, सकार, ऐकार, जकार, पूर्वापाढ नक्तत्र, चकार, क्रकार, वकार, आदी नक्तत्र, इनमें वेध है। कि:तु इन में जन्म नक्तत्र आदि कोई भी न हीं पड़ता है, अतः वेध नहीं हुआ। इसी तरह सूर्य आदि प्रहों से वेध विचार कर फल समकता चाहिए॥

जिस किसी नक्षत्र में स्थित हो कर पाप प्रह यदि जन्म नक्षत्र श्रादि को वेध करे तो वह पीड़ा देने वाला होता है। किन्तु जब चह पाप प्रह विद्व नक्षत्र को त्याग कर गोचर वश श्रन्य नक्षत्र में जाता है तो उस समय उस मनुष्य की पीड़ा नाश कर कुशल करता है॥ ॥ ॥

सूर्यकालानलचक्रम्-

सूर्यकालानलं चक्रं स्वर्शास्त्रोदितं हि यत् ।
तदहं विशदं वक्ष्ये चमत्कृतिकरं परम् ॥ १ ॥
त्रिश्चलकाग्राः सरलाश्च तिस्नः किलोध्वरेखाः परिकल्पनीयाः ।
रेखात्रयं मध्यगतं च तत्र हे हे च कोणोपरिगे विधेये ॥ २ ॥
त्रिश्चलकोणांतरगान्यरेखा तद्रग्रयोः शृंगयुगं विधेयम् ।
मध्ये त्रिश्चलस्य च दण्डमूलात्सन्येन भान्यकभतोऽभिजिच्च ॥ ३ ॥

अव स्वर शास्त्र में वर्णित चमत्कारी सूर्य कालानल चक्र की मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। पिहले उध्वीधर तोन सीधी रेखा लिख कर उन के अप्र भाग में त्रिशूल का आकार बनावें फिर मध्य भाग में तीन रेखा तिरछी लिखे फिर एक कोण से सम्मुख स्थित अन्य कोण तक दो दो रेखा बनावें। फिर त्रिशूल और कोण के मध्य में एक रेखा के अप्र भाग में दो शृङ्क बनावे। इस तरह सूर्य-कालानल चक्र बन जाता है। श्रव जिस नक्तत्र में तात्कालिक सूर्य स्थित हो उस नक्तत्र को मध्य वाले त्रिश्रल के मृल में लिख कर श्रभिजित् सहित २८ नक्तत्रों को कम से लिख कर वस्यमाण रीति से फल समझना चाहिये॥१-३॥

# स्यंकालानलचक्रम्—

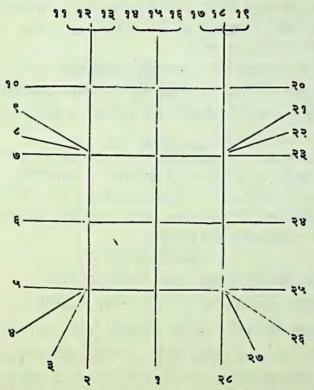

### सूर्यकालानलचकविचारः —

स्वनामभं यत्र गतं च तत्र पकल्पनीयं सदसत्फलं हि। तलस्थऋक्षत्रितये क्रमेण चिन्ता वधश्र प्रतिवन्धनानि ॥ ४॥ शृङ्गद्वये स्क्च भवेद्धि भङ्गं शृलेषु मृत्युः परिकल्पनीयः। शेषेषु धिष्ण्येषु जयश्र लामोऽभीष्टार्थसिः दुर्ब हुधा नराणास् ॥ ५ ॥

श्रव श्रपना नाम नज्ञत्र ( जन्म नक्षत्र ) जहां पड़े तद्नुसार

गुभागुभ फल समभना चाहिये।

जैसे नीचे के ३ नज़त्रों में नाम नज़त्र पड़े तो क्रम से चिन्ता, वध, बन्धन; दोनों श्टङ्गों में पड़े तो रोग, तथा भङ्ग, तीनों त्रिश्लों; में पड़े तो मरण, शेव स्थान में पड़े तो विजय, सुख लाभ, श्रभीए सिद्धि समझना चाहिये ॥ ४—४ ॥

श्रीसूर्यकालानलचक्रमेतद्रदे च वादे च रणप्रयाणे। प्रयत्नपूर्वं नतु चिन्तनीयं पुरातनानां वचनं प्रमाणस् ॥ ६ ॥

रोग, विवाद, युद्ध यात्रा में इस सूर्य काला नलचक का विचार

करना चाहिये॥ ७॥

उदाहरण— यहाँ सूर्य धनिष्ठा नत्तत्र में है उस से ग्रारम्म कर सव नज्ञों का स्थापन कर के सूर्य कालानल चक्र यनावे, उस में थनिष्टा से चतुर्थ जन्म ननत्र ( उत्तरा आद्रपदा ) कोण में पड़ता है। इस लिये "शेषेषु विष्ण्येषु जयश्च लाभो" इत्यादि के श्रनुसार जय, लाभ, अभीष्ट सिद्धि होनी चाहिये॥

चन्द्रकालानलचक्रम्-

कर्काटकेन प्रविधाय दृत्तं तस्मिश्च पूर्वापरयाम्यसौस्ये । वृत्ताद्विः सञ्चिति विधेये रेखे त्रिश्रुलानि तद्यकेषु ॥ १ ॥ कोणाश्च रेखाद्वितयेन साध्याः पूर्वित्रशूले किल मध्यसंस्थम् । चान्द्रं लिखेद्भं तद्नुक्रमेण सन्येन थिष्ण्यानि वहिस्तदन्ते ॥ २ ॥

प्रकाल से एक वृत्त बना कर उस के प्रध्य में पूर्वापर श्रीर दिनणोत्तर रेखा वृत्त के वाहर तक लिखनी चाहिये। उन के दोनों अग्र भागों में त्रिश्ल का चिह्न बनाना चाहिये । फिर अग्नि कोण से वायु कोण तक, ईशान कोण से नैर्ऋत्य कोण तक दो रेखा लिखनी चाहिये। पूर्व दिशा के त्रिश्ल के मध्य में चन्द्र नक्षत्र स्थापन कर उस के वाँई त्रोर के कम से १ नत्तत्र वाहर और १ नत्तत्र चक्र के भीतर लिखते हुए सव नचत्रों को लिखना चाहिए। इस तरह चन्द्र कालानल चक्र बन जाता है।

श्रथ चन्द्रकालानलनत्तत्रफलम्--

कालानलं चक्रमिदं हि चान्द्रं रणप्रयाणादिपु जन्मभं चेत्। त्रिश्रुलसंस्यं निधनाय नूनमन्तर्वहिःस्यं त श्रभपदं हि ॥ ३ ॥ जन्म नवत्र त्रिशल में पड़े तो मृत्य, श्रन्यत्र पड़े तो शु

होता है ॥ १—३॥

उदाहरण—जैसे पूर्वोक्त उदाहरण में चन्द्र नक्षत्र मूल से जन्म नचत्र उत्तराभाद्रपदा तक गिनने से द संख्या त्राई। यह वाँई तरफ की त्रिश्ल में पड़ा इस लिये इस की मृत्यु होनी चाहिए ! हुआ भी ऐसा ही।

चन्द्रकालानलचक्रम्-



#### श्रथ गाचरफलम्-

नृजन्मराशेः खचरप्रचारैर्यद्रोचरैः सांहितिकैः प्रणीतम् । स्थूलं फलं तत्किल संप्रविच्य वालाववीधप्रदमभ्रगानास् ॥ १ ॥ मनुष्यों की जन्म राशि से ग्रहों के सञ्चार वश जो संहिताकारों ने स्थूल गोचर फल कहा है, वालकों के बोच के लिये वह फल मैं कहता हूँ ॥ १ ॥

गोचरेण द्वादशया सूर्यफलम्—
गितर्भयं श्रीवर्यसनं च दैन्यं शत्रुक्षयो यानमतीव पीडा ।
कान्तिक्षयोऽभीष्टवरिष्टसिद्धिर्लाभो व्ययोर्कस्य फलं क्रमेण ॥ २॥

जन्म राशि में सूर्य स्थित हो तो यात्रा, हितीय में अय, तृतीय में खदमी, चतुर्थ में दुख, पञ्चम में दैन्य, षष्ठ में शत्रुओं का नाश, सप्तम में यात्रा, अर्धम में अति पीड़ा,नवम में कान्ति का नाश, दशम में अभीए सिद्धि, एकादश में लाभ और द्वादश में हो तो खर्च होता है ॥ २॥

गोवरेण द्वादशधा चन्द्रफलम्— सद्भमर्थक्षयमर्थलाभं कुक्षिव्यथां कार्यविघातलाभम् । वितं कर्ज राजभय सुखं च लाभं च शोकं कुक्ते मृगाङ्कः॥३॥

जन्म राशि में चन्द्रमा स्थित हो तो श्रेष्ठ भोजन, हितीय में धन हानि, तृतीय में धन लाभ, चतुर्थ में पेट पीड़ा, पश्चम में कार्य;का नाश, षष्ठ में लाभ, सप्तम में धन, श्रष्टम में रोग, नवम में राजा का भय, दशम में सुख, पकादश में लाभ श्रीर द्वादश में हो तो शोक होता है ॥ ३॥

पुत्रधर्मधनस्थस्य चन्द्रस्योक्तमसत्फलम् । कलाक्षये परिज्ञेयं कलादृद्धौ तु सार्थु तत् ॥ ४ ॥

द्वितीय, पश्चम, नवम चन्द्र का श्रशुभ फल जो कहा गया है, वह केवल रूप्ण पत्त के चन्द्र का सममना चाहिये, शुक्क पत्त के चन्द्र का शुभ फल ही होता है ॥ ४॥

गाचरे भीमफलम्— भीति क्षति वित्तमरिप्रदृद्धिमर्थप्रणाशं धनमर्थनाशम् । शस्रोपघातं च कां च रोगं लागं व्ययंभूतनयस्तनोति ॥ ५॥ जन्म राशि में मङ्गल स्थित हो तो भय, द्वितीय में चिति, तृतीय में घन, चतुर्थ में शत्रु की वृद्धि, एश्चम में धन नाश, षष्ठ में धन, सप्तम में धन नाश, श्रप्टम में शस्त्रधात, नचम में रोग, दशम में रोग, एकादश में लाभ, द्वादश में व्यय होता है ॥ ४॥

गोचरे वुधफलम्—

वन्धं धनं वैरिभयं धनाप्तिं पीडां स्थिति पीडनमर्थलाभम्।

खेदं सुखं लाभमथार्थनाशं क्रमात्फलं यच्छति सोमसूनुः ॥ ६ ॥

जन्म राशि में बुध हो तो वन्धन, २ में धन, ३ में शत्रु का भय, ७ में धन लाभ, ४ में पीड़ा, ६ में स्थिरता ७ में पीड़ा, ५ में धन लाभ, ६ में खेद, १० में सुख, ११ में लाभ और १२ में खर्च होता है ॥ ६ ॥

गोचरे गुरुफलम्—

भीति वित्तं पीडनं वैरिष्टिद्धं सौख्यं शोकं राजमानं च रोगम् । सौख्यं दैन्यं मानवित्तं च पीडां दत्ते जीवो जन्मराशेः सकाशात् ॥७॥

जन्म राशि में गुरु हो तो भय, २ में धन लाभ, ३ में पीड़ा, ४ में शत्रु भय, ४ में सुख, ६ में शोक, ७ में राज सम्मान, ८ में रोग, ६ में सुख, १० में दैन्य, ११ में श्रादर पूर्वक धन लाभ श्रीर १२ में पोड़ा होती है ॥ ७ ॥

गोचरे शुक्रफलम्-

रिपुक्षयं वित्तमतीव सौख्यं वित्तं सुतपीतिमरातिष्टद्धिम् । शोकं धनाप्ति वरवस्त्रलाभं पीडां स्वमर्थं च ददाति शुक्रः ॥८॥

जन्म राशि में ग्रुक हो तो शत्रुनाश, २ में धन, ३ में खुख, ४ में धन, ४ में पुत्र खुख, ६ में शत्रु की वृद्धि, ७ में शोक, ८ में धन लाभ, ६ खुन्दर चस्र लाभ, १० में पीड़ा, ११ में धन श्रोर १२ में धन होता है ॥ ८ ॥ गोचरे शनिफलम्—

श्रंशं होशं शं च शत्रुपष्टि पुत्रात्सोष्ट्यं सौंख्यष्टि च दोषस्। पीडां सौंख्यं निर्धनत्वं धनाप्तिं नानानर्थं भातुस्तुतुस्तनोति ॥ ९॥ जन्म राशि में शनि हो तो स्थानच्युत, २ में विश्वा, ३ में कुशल, थ में शतु वृद्धि, ४ में पुत्र सुख, ६ में सुख, ७ में दोब, ८ में पीड़ा, ६ में सुख, १० में धन हानि, ११ में धन लाभ और १२ में अनर्थ होता है ॥६॥ गोचरे राहुकेतुफलम्—

हानि नैःस्वं स्वं च वैरं च शोकं वित्तं वादं पीडनं चापि पापस्। वैरं सौख्यं द्रव्यहानि प्रकुर्य्याद्राष्टुः पुंसां गोचरे केतुरेवस् ॥१०॥

जन्म राशि में राष्ट्र या केतु हो तो हानि, २ में निर्धनता, ३ में धन लाभ, ४ में शत्रुता, ४ में शोक, ६ में धन, ७ में बाद विवाद, ५ में पीड़ा, ६ में पाप की वृद्धि, १० में शत्रुता, ११ में सुख श्रीर १२ में धन हानि होती है।।१०।।

गोचरे उष्टवर्गस्य विशेषतामाह— राशी राशी गोचरे खेचराणाग्रुक्तं पूर्वैर्यत्फलं जन्मराशेः । तन्मर्त्यानामेकभोत्पत्तिकानां भिन्नं भिन्नं दृश्यतेऽवश्यमेव ॥११॥

ग्रहों के गोचर में जन्म राशि से प्रत्येक राशि का जो फल पूर्वा-चार्यों ने कहा है, वह एक राशि वाले मनुष्यों में ही भिन्न र देखे जाते हैं॥

फलमेदे हेतुमाह—

यस्प्रित्राशौ शीतरिशमः प्रस्तौ

संस्थः प्रोक्तो जन्मराशिः स एव ।

एवं लग्नेनान्विताः सप्त खेटा-

स्ते किं न स्युः प्राणिनां जन्मभानि ॥ १२ ॥

पुंसामतोऽष्टौ किल रात्रयः स्युः शुभाशुभान्यत्र फलानि तेभ्यः । तत्रश्च रेखामिलनान्तरालात्स्पष्टं फलं चाष्टकवर्णयुक्तस् ।। १३ ।।

मतुष्यों के जन्म काल में जिस राशि में चन्द्रमा बैटा हो उस का जन्म राशि कहते हैं। इसी प्रकार लग्न सहित सातो ग्रह जिन जिन राशियों में हों वे सब जन्म राशि क्यों नहीं होती है। इसलिये पुरुषों को ब्राट जन्म राशि होती है। उन से शुभाग्रुश फल समक्ष कर शुभ स्थान में रेखा श्रोर श्रग्रुश स्थान में चिन्तु देकर दोनों के अन्तर चश गुभ या अग्रुभ फल समभना चाहिये। अर्थात् अन्तर करने से रेखा शेष बचे तो ग्रुभ और विन्दु शेष बचे तो अग्रुभ फल समभना चाहिये। इस तरह अष्टवर्ग युक्त गोचर फल एकराशि चालों के भी भिन्न २ आवेंगे॥ १२--१३॥

स्योष्टकवर्गमाह— स्वान्मन्दात्कुजतो रविर्मृतितपोलाभार्थकेन्द्रस्थितः शुक्रादस्तरिपुच्ययेषु च गुरोर्धर्मारिपुत्राप्तिषु । चन्द्रात्माप्तिरिपुत्रिखेषु शशिजात्पश्चत्रिनन्दच्यया-

रिप्राप्त्यश्रगतस्तनोस्निषु सुखोपान्त्यारिरिः फे श्रुभः ॥१४॥
सूर्य श्रपने स्थान, शनि श्रोर मङ्गल से १।२।४।७। ८।
१०।११ इन स्थानों में श्रुभ फल देते हैं। श्रुक से ६।७।१२,
गुरु से ४।६।६।११, चन्द्रमा से ३।६।१०।११, बुध से ३।
४।६।६।१०।११।१२, लग्न से ३।४।६।११।१२ स्थानों में
श्रुभ फल देते हैं॥१४॥

चन्द्राष्टकवर्गमाह— भौमाद्वग्लौर्नवधीधनोपचयगः षट्ज्याप्तिधीस्थोर्कजा-छम्राचोपचयो रवेकपचयाष्ट्रास्तेषु शस्तो बुधात्। धीरन्छेषु चतुष्ट्ये त्रिषु गुरोः केन्द्राष्टलाभन्यये

स्वादेकोपचयास्तगित्तिस्वभवास्ताम्बुत्रिकोणे मृगोः ॥ १५॥
सङ्गल से ६। ४। २। ३। ६। १०। ११, शनि से ६। ३। ११।
,४ लाग से३। ६। १०। ११, रिव से ३। ६। १०। ११। ८। ७।
वृध से ४। ८। १। ४। ७। १०१३, शुद से १। ४। ७। १०। ६।
११। १२, अपने स्थान से १। ३। ६। १०। ११। ७ और शुक से
३। १०। ११। ७। ४। ४। ४ इनस्थानों में चन्द्रमा ग्रुम फल देता है॥ १४॥
औ। शुक्कवर्गमाह—

स्वाद्भौयोष्ट्र चतुष्ट्यायधनगो जीवात्वडायान्त्यसे

चन्द्रादायरिपुत्रिगो भृगुसुतादष्टान्त्यलाभारिगः । ज्ञात्पञ्चायरिपुत्रिगोर्कतनयात्केन्द्राष्ट्रधर्मान्त्यगः

सूर्याचोपचयात्मजेषु तनुतस्वचायारिखाद्ये शुभः ॥ १६ ॥ श्रमने स्थान से म। १। ४। ७। १०। ११। २, गुरु से ६। ११। १०। १२, चन्द्र से ११। ६। ३, श्रक्त से म। १२। ११। ६, बुध से ४। ११। ६। ३, श्रानि १। ४। ७। १०। ११, रिव से ६। ३। १०। ११। ४ और लग्न से ३। ११। ६। १०। १ इन स्थानों में मङ्गल श्रम फल देता है ॥ १६॥

बुधाएकवर्गमाह—

शुक्रादासुतधर्मलाभमृतिगः सौम्यः कुजावर्योस्तपः

केन्द्रायाष्ट्रधने स्वतोप्युपचयान्त्येकत्रिकोणे शुधः।

कोणान्त्यारिभवे रवे रिपुभवाष्टान्त्ये गुरोरिन्दुतः

लायाष्ट्रारिसुलार्थेगः सुलभवान्त्यैकाङ्कपट्सूद्यात् ॥ १७ ॥ श्रुक से १।२।३।४।४।६।११।८, मङ्गल और ज्ञान से ६।१।४।७।१०।८१।११।४।४।७।१०।८१।१२।११।४।४, गुरु से ६।११।८।१२।१२, चन्द्रमा से १०।११।६।४।४ और लग्न से ४।११।१२।१।६।६इन स्थानों में बुध शुभ फल देता है॥ १७॥

गुरो एषकवर्गमाह—

स्वात्स्वायाष्ट्रिकोन्द्रेस्वनवद्शभवारातिधीस्थश्च शुक्राछमा-

त्केन्द्रायधीषट्टस्वनवसु च क्रजात्स्वाष्टकेन्द्राय इज्यः । इन्दोर्द्युनार्थकोणाप्तिषु सहजनवाष्ट्रायकेन्द्रे खु गोऽकीज्ज्ञा-

त्कोरोज्यायखाद्याम्बुधिरिपुषूक्षनेस्त्र्यन्त्यधीषट्सु क्षस्तः ॥ १८॥

अपने स्थान से २।११।८।३।१।४।७।१०, ग्रुक से २। १।१०।११।६।४, लग्न से १।४।७।१०।११।४।६।२। १, मङ्गल से २।८।१।४।७।१०।११, चन्द्रमा से २।७।४। हा ११, सूर्य से ३। ६। ८। ८। १। ४। ४। ७। १०। बुध से ६। ४।२।११।१०।१।४।६ क्रोर शनि से ३।१२।४।६, इन स्थानों में गुरु शुभ फल देता है॥१८॥

शुक्राएकवर्गम्— खास्तांत्याहितवर्जितेषु तनुतः शुक्रों विनास्तारिखं चन्द्रात्स्वान्मद्नव्ययारिरहितेष्वर्काद्वव्ययाष्टाप्तिषु ।

मन्दाद्धस्येकरिपुच्ययास्तरिहतेष्विज्यान्नवायाष्ट्रधी:-

स्वे ज्ञात्कोणभवित्रपट्सु भवधोच्यन्त्यारिघर्मे कुजात्।। १९ ॥ लग्न से १।२।३।४।४।०।६। ११, चन्द्रमा से १।२।३। ४।४।६।११।११।६।१०। ११, रवि से १२।०।११, ज्ञान से ३।४।४।०।६।१०।११, ग्रुक्त से १।११।०।४।५०, ग्रुष्ठ से ४।६।११।६।१०।११, मङ्गक्त से ११।४।३।१२।६।६इनस्थानों में श्रुक्त श्रुभ फल देता है॥१६॥

शनेरपृकवर्गम्—

स्वान्मन्दिस्त्रवडायधीषु रिवतीष्टायादिकेन्द्रे श्रुभो भौमात्वायपडन्त्यधीत्रिषु तनोः खायाम्बुषट्च्येकगः । ज्ञादायारिनवान्त्यखाष्टसु भृगोरन्त्यायपट्संस्थितः

चन्द्रादायरिपुत्रिगः सुरगुरोरन्त्यायधीशत्रुगः ॥ २० ॥

अपने स्थान से ३।६।११।४,रिवसे ८।११।२।१।७। १०, मङ्गल से १०।११।६।१२।४।३, लग्न से १०।११।४।६। ३।१, बुध से ११।६।६।१२।१०।८, श्रुक्त से १२।११।६, अन्द्रमा से ११।६।३ श्रीर गुरु से १२।११।४।६ इन स्थानों में श्रिक श्रुक्त के देता है॥ २०॥

स्थानानि यानि प्रतिपादितानि शुभानि चान्यान्यशुभानि नूनम् । तयोवियोगादधिकं फलं यत्स्वराशितो यच्छति बद्धग्रहेन्द्रः ॥२१॥

लग्न सहित सातों ग्रहों के जो स्थान कहे गये हैं वे ग्रुभ और शेष स्थान श्रश्रम हैं। इस तरह ग्रुभ स्थानों में रेखा और श्रश्रम १५ जा० स्थानों में विन्दु से चिन्हित कर दोनों का अन्तर कर ने से जिस का शेष बचे उक्त स्थान में गोचर वहा जाने से महबही फल देता है ॥२१॥ रेखासंख्या म्राह—

भुजङ्गवेदा नवसागराश्च नवाप्नयः सागरसायकाश्च । रसेषवो युग्भश्चरा नवत्रितुल्याः क्रमेणाष्टकवर्गलेखाः ॥ २२ ॥

सूर्य के अप्रक वर्ग में कुल रेखा ४८, चन्द्र में ४६, मङ्गल में ३६, बुध में ४४, गुरु में ४६, गुरु में ४२, गुरे ४२, गुरे में ४२, गुरे में ४२, गुरे में ४२, गुरे में ४२, गुरे में

लग्नाष्ट्रकवर्गनिकपणमाह—

विलग्ननाथाश्रितराशितोऽत्र भवन्ति रेखाः खलु यत्र यत्र । विलग्नतस्तत्र च तत्र राशौ संस्थापनीयाः सुधिया क्रमेण ॥ २३ ॥

जन्म लग्न का स्वामी जिस ग्रह से जिस राशि में ग्रुभ है, उसी स्थान में लग्न भी श्रभ है इस लिये लग्न स्वामी की तरह पण्डित जन साम का प्रकृत वर्ग बनावें।। २३।।

#### पकादिरेखाफलमाह—

क्लेशोर्थहानिर्व्यसनं समत्वं शश्वत्सुखं नित्यधनागमश्च । सम्पत्मद्वद्धिर्विपुलामलश्रीः प्रत्येकरेखाफलमामनन्ति ॥ २४ ॥

एक रेखा वाली राशि में गोचर वश जाने से क्लेश, २ में धन हानि, ३ में व्यसन, ४ में समान, ४ में सर्चदा सुख, ६ में नित्य धन की प्राप्ति, ७ में सम्पत्ति की वृद्धि, ५ में श्रति लक्षी होती है॥ २४॥ इत्येकखेटस्य हि सम्प्रदिष्टा रेखायुतिश्राखिलखेटरेखाः।

अष्टद्विसंख्यास्तु समास्ततोऽपि यथाधिकोनाः सदसत्फलास्ताः॥२५॥

यह एक ग्रह के एकादि रेखा वश फल कहा गया है, इसी तरह प्रत्येक ग्रह की प्रत्येक राशियों में स्थित रेखाओं का योग कर के फल जानना चाहिये।।

रेखा योग २८ हो तो मध्यम फल होता है। २८ रेखा से जैसे २ श्राधिक या न्यून रेखा श्रावें उसी तरह से शुभ या श्रशुभ फल तारतम्य से समभना चाहिये॥ २४॥ कः कदा फलदातेत्याह—

इलातन् जश्च पतिर्निलिन्याः प्रवेशकाले फलदः किल स्यात् । राष्ट्यर्द्धभोगे सृगुजामरेज्यौ पान्ते शनीन्द् च सदेन्द्रसूनुः ॥२६॥

मङ्गल और सूर्य राशि में प्रवेश करते ही फल देते हैं। वृहस्पति श्रीर शुक्र राशि के मध्य में, शनि श्रीर चन्द्र राशि के श्रन्त में फल देते हैं॥ २६॥

अथाङ्गविभागेन प्रहारिष्टमाह—

शिरःप्रदेशे वदने दिनेशो वक्षःस्थले चापि गले कलावान्।
पृष्ठोदरे भूतनयः प्रभुत्वं करोति सौम्यश्ररणे च पाणौ ॥ २७॥
कटिप्रदेशे जधने च जीवः कविस्तु गुह्यस्थलप्रुष्कयुग्ये।
जानूक्देशे निलनीशस्रुजुश्रारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम्॥ २८॥

सूर्य शिर और मुख में अशुभ फल देते हैं। चन्द्रमा छाती और गले में, मङ्गल पीठ और पेट में, वृष्ठ पैर और हाथ में, वृहस्पति कमर और जंगो में, शुक्र गुदा और अण्डकेश में और शिन जानु में अशुभ फल देते हैं॥ २७-२८॥

यदा यदा स्यात्प्रतिकृत्तवर्ती स्वाङ्गेऽस्य दोषेण करोति पोड़ाम् । इदं तु पूर्वं प्रविचार्य सर्वं प्रश्नमस्त्यादिषु कल्पनीयम् ॥ २९ ॥

जब २ ग्रह प्रतिकृत हों तव २ ग्रपने २ कहे हुए श्रङ्गों में पीड़ा करते हैं। प्रश्न काल या जन्म काल में इन का विवार कर फल करपना करनी चाहिये॥ २६॥

इत्यव्कदर्गः।

حصيص

अथ द्विग्रहयोगाध्यायः सर्यचन्द्रयोगकतम्—

पापाणयन्त्रक्रयविक्रयेषु क्रुटिक्रयायां हि विचक्षणः स्यात्। कामी प्रकामी पुरुषः सगर्वः सर्वीषधोशेन रवौ समेते॥१॥ जिस के जन्म काल में सूर्य श्रीर चन्द्रमा का योग हो तो जातक पत्थल, यन्त्र के क्रय विकय में श्रीर माया करने में कुशल, कामी तथा श्रत्यन्त गौरची होता है ॥ १॥

सूर्यभौमयोगफलम्-

भवेन्महौजा वलवान्विसूढो गाढोद्धतो सत्यवचा मनुष्यः। सुसाहसः शूरतरोऽतिहिंस्रो दिवामणौ स्रोणिसुताभ्युपेते ॥ २॥

जिस के जन्म काल में सूर्य और मङ्गल का योग हो तो जातक महा तेजस्वी, वलवान् , मूढ, यड़ा उद्धत, भृठ वोलने वाला, साहसी, शूर श्रीर हिंसक होता है ॥ २ ॥

सूर्यवुधयोगफलम्--

त्रियवचाः सचिवो वहुसेवयार्जितधनश्च कलाकुश्चलो भवेत् । श्रुतपहुद्दिं नरो नलिनीपतौ कुग्नुदिनीपतिस्रुनुसमन्विते ॥ ३ ॥

जिस के जन्म काल में सूर्य और बुध का योग हो तो जातक पिय बोलने बाला, राजा का मन्त्री, बहुत सेवा कर के धन इकट्टा करने बाला, कलाओं में चतुर और शास्त्र श्रवण में चतुर होता है ॥ ३॥ सूर्यगुरुयागफलम्—

पुरोहितत्वे निपुणो नृपाणां मन्त्री च मित्राप्तथनः समृद्धः । परोपकारी चतुरो दिनेशे वाचामधीशेन युते नरः स्यात् ॥ ४ ॥

जिस के जन्म काल में सूर्य और वृहस्पति का योग हो तो वह पुरोहिती में कुशल, राजा का मन्त्री, मित्र से धन लाभ करने वाला, धनी, परोपकारी, और चतुर होता है ॥ ४ ॥

सूर्यग्रुक्रयोगफलम्—

सङ्गीतवाद्यायुषचारबुद्धिर्भवेत्ररो नेत्रवलेन हीनः।

कान्तानियुक्ताप्तसुहृत्समाजः सिताऽन्विते जन्मनि पश्चिनीशे ॥ ५॥

जिस के जन्म काल में सूर्य श्रीर शक का योग हो वह संगीत, चाय, शस्त्र विद्या इन में कुशल, कमजोर नेत्र वाला, स्त्री श्रीर मित्रों से युक्त होता है ॥ ४ ॥ सूर्यशनियोगफलम्-

घातुक्रियापग्यमितिर्गुणहो धर्मियः पुत्रकलत्रसौख्यः।

सदा समृद्धोऽतितरां नंरः स्यात्पद्योतने भानुसुतेन युक्ते ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में सूर्य और शनि का योग हो वह धातु किया और व्यापार को जानने वाला, गुणज्ञ, धर्म स्नेही, पुत्र स्त्री के सुख से युक्त श्रौर सदा श्रित धन से युक्त होता है ॥ ६॥

चन्द्रभौमयोगफ्लम्-

श्राचारहीनः कुटिलप्रतापी पण्यानुजीवो कलहिपयथ । स्यान्मातृशत्रुर्मनुजो स्जार्तः शीतद्युतौ भूसुतसंयुते वै ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा श्रीर मङ्गल का योग हो वह श्राचार रहित, कुटिल, प्रतापो, व्यापारी, कलह प्रिय, माता का शत्रु श्रीर रोग से पीड़ित होता है ॥ ७ ॥

चन्द्रवुधयोगफलम्-

सद्दाग्विलासो धनवान्सुरूपः कृपार्द्रचेताः पुरुषो विनीतः। कान्तापरमीतिरतीव वक्ता चन्द्रे सचान्द्रौ वहुधर्मकृतस्यात् ॥ ८॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा और वुध का योग हो वह सुन्दर वोलने वाला, धनवान, सुन्दर, दयालु, नम्र, स्त्री का स्नेही, ग्रत्यन्त वोलने वाला और वहुत धर्म कार्य करने वाला होता है ॥ ८॥

चन्द्रगुरुयोगफलम्-

सदा विनोतो इढगूढमन्त्रः स्वयर्षकर्माऽभिरतो नरः स्यात् । परोपकारादिरतैकचित्तो शीतद्युतौ वाक्पतिना समेते ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल हैं चन्द्रमा और गुरु का योग हो वह सदा नम्र, इड प्रतिज्ञ, अपने धर्म कर्म में रत और परोपकार में निरत होता है ॥ ६॥ चन्द्रभृगुयोगफलम्—

वस्नादिकानां क्रयविक्रयेषु दश्नो नरः स्याद्वव्यसनी विधिजः।
सुगन्धपुष्पोत्तमवस्नचित्तो द्विजाधिराजे भृगुजेन युक्ते ॥ १०॥
जिस के जन्म समय में चन्द्रमा और शुक्र का योग हो वह वस्त्र

श्रादि के कय विकय में चतुर, व्यसनी, कार्य के। जानने वाला श्रोर सुगन्धि, पुष्प, उत्तम वस्त्रों को चाहने वाला होता है ॥ १०॥

#### चन्द्रशनियोगफलम्-

नानाङ्गनानां परिसेवनेच्छुर्वेश्यानुष्टित्तर्गतसाधुशीलः । परात्मजः स्यात्पुरुषार्थहीन इन्दौ समन्दे प्रवदन्ति सन्तः ॥ ११॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा और शनि का योग हो वह अनेक िखयों के साथ विलास करने की इच्छा रखने वाला, वेश्या गामी, निन्दित स्वभाव वाला,द्सरे से उत्पन्न और पुरुषार्थ रहित होता है॥

# भौमबुघयागफलम्—

वाहुयुद्धकुश्वलो निपुलस्त्रीलालसो विनिधभेषजपण्यः। हैमलोहिनिधिबुद्धिनिथानः सम्भवेद्यदि कुर्जेदुजयोगः॥१२॥

जिस के जन्म काल में मङ्गल और वुध का योग हो यह याहु युद्ध में कुशल, अनेक स्त्रियों को चाहने वाला, अनेक औषधी को वेचने वाला, सुवर्ण और लोह की चीज वनाने में कुशल होता है।। १२॥

## भौमगुरुयोगफलम्—

मन्त्रार्थशस्त्रादिकलाकलापे विवेकशीलो मनुजः किल स्यात्। चमूपतिर्वा नृपतिः पुरेशो ग्रामेश्वरो वा सक्कुने सुरेज्ये ॥ १३॥

जिस के जन्म काल में मङ्गल और वृहस्पति का योग हो वह जातक मन्त्र, अर्थ और कलाओं को जानने वाला, सेनापति, राजा या आम पुर का अधिपति होता है ॥ १३॥

## भौमसृगुयोगफलम्—

नानाङ्गनाभोगविधानचित्तो चूतातृतपीतिरतिपपञ्चः।

नरः सगर्वः कृतसर्ववैरो भृगोः सुते भूसुतसंयुते स्यात् ॥ १४ ॥

जिस के जन्म काल में मङ्गल और ग्रुक्त का संयोग हो वह अनेक स्त्रियों के साथ भोग करने वाला, जुआरी, असत्य वोलने वाला, अति प्रपञ्ची, गौरवी और सब से शत्रुता रखने वाला होता है ॥१४॥

#### भौमशनियोगफलम्-

शस्त्रास्त्रवित्सङ्गरकर्मकर्ता स्तेयानृतपीतिकरः प्रकापम् । सौख्येन हीनो नितरां नरः स्याद्धरासुते मन्दयुतेऽतिनिन्यः ॥१५॥

जिस के जन्म काल में मङ्गल श्रीर शनि का योग हो वह श्रस्न शस्त्र चलाने वाला, युद्ध करने वाला, चोरी करने में तत्पर, मिथ्या बोलने वाला श्रीर सुख से हीन होना है ॥ १४ ॥

वुधगुरुयागफलम्—

सङ्गीतवित्रीतिपतिर्विनीतः सौख्यान्वितोऽत्यन्तमनोभिरामः । धीरो नरः स्यात्सुतरामुदारः सुगृन्धभाग्वाक्पतिसौम्ययोगे ॥१६॥

जिसके जन्म काल में बुध श्रीर गुरु का योग हो वह संगीत विद्या को जानने वाला, नीतिज्ञ, नम्र, सुख से युक्त, धीर श्रीर श्रत्यन्त उदार होता है ॥ १६ ॥

वुधशुक्रयोगफलम्-

कुलाधिशाली शुभवाग्विलासः सदा सहर्षः पुरुषः सुदेषः। भर्ता बहुनां गुणवान्विवेकी सभागवे जन्मनि सोमसूनौ ॥ १७ ॥

जिस के जन्म काल में बुध श्रौर शुक्र का योग हो वह श्रपने कुल में श्रेष्ठ, सुन्दर वोलने वाला, सदा हर्ष युक्त, सुन्दर, बहुतों का पालन करने वाला, गुणी श्रौर विचारी होता है ॥ १७ ॥

वुधश्चानियोगफल्म्-

चलस्वभावश्र कलिप्रियश्र कलाकलापे कुत्रालः सुवेषः।

पुमान्वहूनां प्रतिपालकश्चेद्भवेत्प्रस्तौ मिलनं ज्ञशन्योः ॥ १८ ॥

जिस के जन्म काल में बुध श्रीर शनि का योग हो वह चश्चल प्रकृति वाला, भगड़ालू, कलाश्रों में कुशल, सुन्दर श्रीर वहुतों का पालक होता है ॥ १८ ॥

गुहशुक्रयागफलम्-

विद्यया भवति पण्डितः सदा पण्डितैरपि करोति विवादम् । पुत्रमित्रधनसौख्यसंयुतो मानवः सुरगुरौ भृगुयुक्ते ॥ १६॥

जिस के जन्म समय में गुरु श्रोर शक का योग हो वह विद्या से पण्डित, विद्वानों से विवाद करने वाला, पुत्र, मित्र, धन श्रीर सुख से युक्त होता हैं॥ १६॥

गुरुशनियोगफलम्-

शूरोऽर्थवान्ग्रामपुराधिनाथो भवेद्यशस्त्री क्रुश्रलः कलासु । स्त्रीसंश्रयपाप्तमनोरथश्च नरः सुरेज्ये रविजेन युक्ते ॥ २०॥

जिसके जन्म काल में गुरु और शनि का येग हो वह ग्रूर, धनवान, पुरों का अधिपति, यशस्वी, कलाओं में कुशल और स्त्री के सम्बन्ध से अभिलाषा पृरा करने चाला होता है ॥ २० ॥

ग्रुकशिनयोगफलम्-

शिल्पलेख्यविधिजातकौतुको दाख्यो रणकरो नरो भवेत् । अश्मकर्मकुशलश्च जन्मनि भागवे रविसुतेन संयुते ॥ २१ ॥

जिस के जन्म काल में शुक्र श्रीर शिन का याग है। वह चित्र वनाने में श्रीर लेख करने में रत, कटार, युद्ध करने वाला, पत्थल के कार्य में कुशल होता है।। २१॥

इति द्विप्रहयोगाध्यायः।

# अथ जिग्रहयं।गाध्यायः

सूर्यचन्द्रभौमयोगफलम्—

शूराश्च यन्त्राश्चविधिपवीणास्त्रपाकृपाभ्यां सुतरां विहीनाः । नक्षत्रनाथिक्षतिपुत्रिमित्रैरेकत्र संस्थैर्मनुजा भवन्ति ॥ १ ॥

जिस के जन्म समय में रिव, चन्द्र श्रीर मङ्गल का योग है। वह शूर, यन्त्र वनाने में तथा श्रश्य विद्या में कुशल, निर्लज्ज श्रीर द्या रिहत है।ता है।। १॥

सूर्यचन्द्रवुधयोगफलम्— थवेन्यहौजा नृपकार्यकर्त्ता वार्ताविधौ शास्त्रकलासु दक्षः। दिवामिणज्ञासृतरिष्मसंस्थैः प्राणी भवदेकगृहं प्रयातैः ॥ २ ॥

जिस के जन्म काल में रिव, चन्द्र श्रीर वुध का येग हो वह वड़ा बलवान, राजा का कार्य करने वाला, वार्ता करने में श्रीर शास्त्रकला में कुशल होता है।। २।।

सूर्यचन्द्रगुरुयोगफलम्— सेबाविधिज्ञश्च विदेशगामी पाज्ञः प्रतीणश्चपलोऽतिधूर्तः। नरो भवेचन्द्रसुरेन्द्रवन्यपद्योतनानां मिलने प्रसृतौ॥ ३॥

जिस के जन्म समय में रिव, चन्द्र श्रीर गुरु का याग हो वह सेवा कार्य के। जानने वाला, विदेश में जाने वाला, पण्डित, प्रवीण, चश्चल श्रीर धूर्त होता है॥ ३॥

सूर्यचन्द्रशुक्रयोगफलम्—

परस्वहेर्ता व्यसनानुरक्तो विम्रक्तसत्कर्मरुचिर्नरः स्यात् । मृगाङ्कपङ्केरहबन्धुशुक्राश्चैकत्र भावे यदि संयुताः स्युः ॥ ४ ॥

यदि रिच, चन्द्र, शुक्ष तीनों एक स्थान में बैठे हों ता जातक दूसरों का धन श्रपहरण करने वाला, व्यसनी, श्रोर सत्कर्म की इच्छा से रिहत होता है।। ४॥

सूर्यचन शनियोग सलम्-

परेङ्गितज्ञो विधनश्च मन्दो धातुकियायां निरतो नितान्तम्। व्यर्थप्रयासमकरो नरः स्यात्सेत्रे यदैकत्र रवीन्द्यन्दाः॥ ५॥

र्याद रिव, चन्द्र, शिन तीनों एक स्थान में स्थित हो तो जातक दूसरों को चेष्टा के। जानने वाला, निर्धन, मूह, धातुकिया में निरत, श्रीर व्यर्थ प्रयास करने वाला होता है ॥ ४॥

सूर्यमङ्गलवुधयागफलम्-

ख्यातो भवेन्यन्त्रविधिपवीर्णः सुसाहसो निष्ठुरचित्तरृतिः । लार्जार्थजायात्मजिमत्रयुक्तो युक्तेर्बुधार्कक्षितिजैर्नरः स्यात् ॥ ६ ॥ यदि रचि, मङ्गल, बुध तीनों एक स्थान में वैठे हेां तो जातक प्रसिद्ध, मन्त्र शास्त्र को जानने वाला, साहसी, निष्ठुर श्रोर लजा, धन, स्त्री, मित्र इन से युक्त होता है ॥ ६॥

सूर्यमङ्गलवृहस्पतियागफलम्-

वक्तार्थयुक्तः क्षितिपालमन्त्री सेनापतिनीतिविधानदक्षः । महामनाः सत्यवचोविलासः सूर्यारजीवैः सहितैर्नरः स्यात् ॥७॥

यदिरवि, मङ्गल, वृहस्पति तीनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक वोलने वाला, धनी, राजो का मन्त्री, सेनापति, नीति को जानने वाला, गम्भीर श्रीर सत्य वोलने वाला होता है॥.७॥

सूर्यमङ्गलशुक्रयागफलम् —

भाग्यान्वितोऽत्यन्तमतिर्विनीतः कुलीनवाञ्शीलविराजमानः । स्यादल्पजल्पश्रतुरो नरश्रेद्धौमास्फुजित्सूर्ययुतिः पस्नतौ ॥ ८ ॥

यदि सूर्य, मङ्गल, ग्रुक तीनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक भाग्यशाली, श्रति बुद्धिमान् , नम्र, कुलीन, सुन्दर प्रकृति वाला, थोड़ा बेालने वाला श्रौर चतुर होता है ॥ ८ ॥

सूर्यमङ्गलशानियागफलम्-

धनेन हीनः कलहान्वितश्र त्यागी वियोगी पितृवन्धुवर्गैः । विवेकहीनो मनुजः प्रसुतौ योगे यदाकरिशनैश्रराणास् ।। ९ ॥

यदि सूर्य, मङ्गल, शनि तोनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक धनहीन, भगड़ाल, माता, पिता श्रीर वन्धु वर्गों से वियोग पाने बाला तथा विवेक रहित होता है ॥ ६ ॥

सूर्य वुध बृहस्पतिये।गफलम् —

विचक्षयाः शास्त्रकलाकलापे सुसंग्रहार्थः प्रवतः सुशीलः । दिवाकरज्ञामरपूजितानां योगे भवेना नयनामयार्तः ॥ १० ॥

यदि सूर्य, बुध, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक शास्त्र कलाओं में कुशल, धन संप्रही, वलो, सुशील और नेस रोगी होता है॥ १०॥ सूर्यवुधशुक्रयागफलम्—

साधुद्वेषी निन्दितोऽत्यन्ततप्तः कान्ताहेतोर्मानवः संयुतश्रेत् ।

दैत्यामात्यादित्यसौम्याख्यखेटा वाचालः स्यादन्यदेशाटनश्च ॥११॥

यदि सूर्य, बुध, शुक्र तीनों एक राशि में हो तो जातक साधुश्रों से द्वेष करने वाला, निन्दित, स्त्री के लिये श्रत्यन्त तप्त, यहुत वोलने वाला श्रोर श्रन्य देशों में भ्रमण करने वाला होता ॥ ११ ॥

सूर्यवुधशनियागकलम्—

तिरस्कृतः स्वीयजनैश्च हीनोऽत्यन्यैर्महादोषकरो नरः स्यात् । षण्ढाकृतिर्हीनतरानुयातश्चादित्यमन्देन्दुसुतैः समेतैः ॥ १२ ॥

यदि सूर्य, बुध, शनि तीनों एक राशि में स्थित हो तो जातक अपने जनों से तिरस्कृत, अन्य जनों से भी रहित, वड़े भारी दोष करने वाला, नपुंसक के समान और नीचजनों का अनुसरण करने वाला होता है ॥ १२ ॥

युर्यबृहस्पतिशुक्रयागफलम्-

अप्रगल्भवचनो धनहोनोऽप्याश्रितोऽवनिपतेर्मनुजः स्यात् । स्रुरताप्रियतरः परकार्ये सादरोऽर्कगुरुभार्गवयोगे ॥ १३ ॥

यदि सूर्य, गुरु, गुरु तीनों एक राशि में स्थित हों तो जतक बोलने में अन्तम, धन हीन किन्तु राजा के आश्रय में रहने वाला, ग्रूर और दूसरों के कार्य को करने वाला होता है ॥ १३ ॥

सूर्यवृहस्पतिशनियागफलम्—

च्पित्रयो मित्रकत्तत्रपुत्रैनित्यं युतः कान्तवपुर्नरः स्यात् । शनैश्वराचार्यदिवामणीनां योगे सुनीत्या व्ययकृत्प्रगल्भः ॥१४॥

यदि सूर्य, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक राजा का प्रिय, स्त्री, पुत्र, मित्रों से युक्त, सुन्दर शरीर वाला, विचार कर व्यय करने वाला और प्रीढ़ होता है ॥ १४ ॥

सूर्यग्रुकशनियोगफलम्— रिपुभयपरियुक्तः सत्कथाकाव्यग्रुक्तः

# कुचरितरुचिरेवाऽत्यन्तकण्ड्यनार्तः । निजजनधनहीनो मानवः सर्वदा स्यात्

कविरविरविजानां संयुतिश्वेत्प्रसूतौ ॥ १५॥

यदि रिव, शुक्र, शिन तीनों एक राशि में स्थित हों तो जातक शत्रुखों के भय से युक्त, भगवान की कथा और काव्य से रहित, युरे श्राचरण में निरत, खुजली से श्रांत पीड़ित, श्रपने जन श्रोर के धन से हीन होता है ॥ १४ ॥

# चन्द्रमङ्गलबुधयागफलम्—

भवन्ति दीना घनघान्यहीना नानाविषानात्मजनापमानाः । स्युर्मानवा हीनजनानुयाताश्चेत्संयुताः शोणिसुतेन्दुसौम्याः॥१६॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, बुध तीनों एक राशि में हों तो जातक दीन, धन धान्य से हीन, अपने जनों में अनेक तरह रापमानित और नीचों सङ्ग में रहने वाला होता है॥ १६॥

चन्द्रमङ्गलवृहरपतियोगफलम्-

त्रणाङ्कितः कोपयुतश्र हर्ता कान्तारतः कान्तवपुर्नरः स्यात् । प्रस्नुतिकाले मिलिता भवन्ति चेदारनीहारकरामरेज्याः ॥ १७ ॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक झणों से चिह्नित, क्रोधी, वृसरों का धन हरने चाला, स्त्री में रत और सुन्दर होता है ॥ १७ ॥

चन्द्रमङ्गलशुक्रयोगफलम्-

दुःशीलकान्तापतिरस्थिरः स्यादुःशीलकान्तातनुजोऽल्पशी<mark>लः ।</mark> नरो भवेजन्मनि चैकभावे भौमास्फुजिचन्द्रमसो यदि स्युः ॥१८॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, शुक्त तोनों एक राशि में हों तो जातक कुत्सित स्वभाव वाली स्त्री का पति, चञ्चल, दुए स्त्रीका पुत्रश्रीर थीड़े शील चाला होता है ॥ १८॥

चंद्रमंगलश्वातियोगफलम्--

शैशवे हि जननीमृतिपदः सर्वदाऽपि कलहान्वितो भवेत ।

संभने रविभनेन्दुभूसुताः संयुता यदि नरोऽतिगहिनः ॥ १९॥

यदि चन्द्र, मङ्गल, रानि तीनों एक राशि में हों तो जातक वाल्य काल में माता से रहित, सर्वदा कलह करने वाला श्रीर श्रत्यन्त निन्दनीय होता है॥ १६॥

चंद्रवुधनुहस्पतियोगफलम्—

विख्यातकीर्तिर्मतिमान्महौजा विचित्रमित्रो वहुभाग्ययुक्तः । सद्दृत्तिवद्योऽतितरां नरः स्यादेकत्र संस्थैर्गुक्सोमसौम्यैः ॥ २०॥

यदि चन्द्र, बुध, गुरु तीनों एकराशि में हों तो जातक प्रसिद्ध यश बाला, बुद्धिमान, अधिक वलो, अनेक तरह के मित्रों से युक्त, आग्यशाली, सदाचारी और श्रेष्ठ विद्या से युक्त होता है ॥ २०॥

चंद्रबुध्यक्रयोगकत्तम्— विद्याप्रवीर्णोऽपि च नीचदृत्तः स्पर्धाऽभिदृद्धचां च रुचिर्विशेषात् । स्यादर्थे जुब्धो हि नरः प्रसृतौ मृगांकसौम्यास्फुजितां युतिश्चेत्॥२१॥

यदि चन्द्र, बुध, शुक्र तीनों एक राशि में हैं। तो जातक विद्वान् होकर भी नीच कर्म करने वाला, विशेष कर दूसरों से स्पर्ध करने बाला श्रीर धन का लोभी होता है ॥ रहे ॥

चंद्रबुध्शनियोगफलम्— कालाकलापाऽमलबुद्धिशाली ख्यातः क्षितीशाभिमतो नितांतम्। नरः पुरग्रामपतिविनीतो बुर्धेदुमंदाः सहिता यदि स्युः॥ २२॥

यदि चन्द्र, बुध, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक सब कलाओं को जानने वाला, प्रसिद्ध, राजा का प्रिय, पुर गाँव का स्वामी श्रौर नम्र होता है ॥ २२ ॥

चंद्रबृहस्वतिशुक्तयोगफलम्-

भाग्यभाग्भवति मानवः सदा चारुकीर्तिमतिष्टत्तिसंयुतः । भागवेन्दुसुरराजपूजिताः संयुता यदि भवन्ति संभवे ॥ २३ ॥ यदि चन्द्र,गुरु,गुरु, तीनों एक राशि में हों तो जातक भाग्यशासी

यदि चन्द्र, गुरु, गुरु तीना एक राशि में ही तो जीतक भाग्यशाल सुन्दर यश वाला, सुन्दर वुद्धि श्रीर श्राचार से युक्त होता है॥ २३॥ चंद्रवृहस्पतिशनियोगफलम्-

विचक्षणः क्षोणिपतिपियश्च सन्मंत्रशास्त्राधिकृतो नितांतम् । भवेत्सुवेषो मनुजो महौजाः संयुक्तमंदेंदुसुरेंद्रवन्धैः ॥ २४ ॥

यदि चन्द्र, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक चतुर, राजाकास्नेही,मन्त्र शास्त्रकोजानने वाला, सुन्दर श्रौर वली होता है॥

चंद्रशुक्रशनियागफलम्-

पुरोधसां वेदविदां वरेण्याः स्युः प्राणिनः पुण्यपरायणाश्च । सत्पुस्तकालोकनलेखनेच्छाः कवींदुर्मदा मिलिता यदि स्युः ॥२५॥

यदि चन्द्र, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक पुरेहित श्रीर वेद जानने वालों में श्रेष्ठ, पुण्य कर्म में रत, श्रेष्ठ पुस्तक देखने वाला श्रीर लिखने वाला होता है ॥ २४ ॥

मंगलवुधबुहस्पतिफलये।गम्-

क्ष्मापालकः स्वीयकुले नरः स्यात्कवित्वसङ्गीतकलापवीणः। परार्थसंसाधकतैकचित्तो वाचस्पतिज्ञावनिस्र्नुयोगे ॥ २६ ॥

यदि मङ्गल, बुध, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक अपने कुल में श्रेष्ठ, कविता और संगीत कला में कुशल और दूसरों का उपकार करने वाला होता है ॥ २६ ॥

मंगलवुधशुक्रयोगफलम्—

वित्तान्वितः शीणकलेवर्थं वाचालताचंचलतासमेतः।

धृष्टः सदोत्साहपरो नरः स्यादेकत्र यातैः कविमौमसौम्यैः ॥२७॥

यदि मङ्गल, वुध, ग्रुक्त तीनों एक राशि में हों ते। जातक धनी, कृश शरीर घाला, चका, चश्रल, ढीठ, श्रीर सदा उत्साही होता है ॥२७॥ मंगलवुधशनियोगफलम्—

कुलोचनः क्षीणतनुर्वनस्थः प्रेष्यः प्रवासी बहुहास्ययुक्तः । स्यानो सिंहण्णुश्च नरोऽपराधी मंदारसौम्यैः सिंहतैः प्रस्तौ ॥२८॥ यदि मङ्गल, दुध, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक युषे नेत्र वाला, दुर्वल, वन में रहने वाला, दूत कर्म करने वाला, विदेश वासी, अधिक हँसने वाला, असहिष्णु और दूसरों की चित करने वाला होता है ॥ २८॥

मंगलवृहस्पतिशुकयोगफलम्—

सत्पुत्रदारादिसुखैष्पेतः क्ष्मापालमान्यः सुजनानुयातः ।

वाचस्पतिक्षोिर्यसुतास्फुजिद्धिः चेत्रे यदैकत्र गतैर्नरः स्यात्।।२९॥

यदि मङ्गल, गुरु, गुक्त तीनों एक राशि में हैं। तो जातक सुपुत्र श्रीर स्त्री के सुख से युक्त, राजा के यहाँ माननीय श्रीर सजनों के साथ रहने वाला होता है ॥ २६ ॥

मंगलवृहस्पतिशनियोगफलम्—

नृपासमानं कृपया विदीनं कृशं कुतृतं गतमित्रसञ्यम् ।

जन्यां च शन्यङ्गिरसावनीजाः संयोगभाजो मनुजं प्रकुर्युः ॥ ३०॥

यदि मङ्गल, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक राजा से श्रादर पाने वाला, निर्दयी, छश, श्राचार होन, श्रौर मित्रों से मित्रता छुड़ाने वाला होता है ॥ ३०॥

मंगलशुक्रदानियोगफलम्-

वासो विदेशे जननी त्वनार्या भार्या तथैवोपहतिः सुखानास् । दैत्येन्द्रपूज्यावनिजार्कजानां योगे भवेज्जन्म नरस्य यस्य ॥ ३१ ॥

यदि मङ्गल, शुक्त शनि तीनों एक राशि में हों ते। जातक परदेश में रहने वाला, जराव माता श्रीर खराव स्त्री वाला तथा सुखों से रहित होता है ॥ ३१ ॥

वुधवृहस्पतिशुक्रयोगफलम्—

च्यानुकंप्यो वहुगीतकीर्तिः पसन्नमूर्तिविजितारिवर्गः ।

सौम्यामरेज्यास्फुजितां प्रस्तौ चेत्संयुतिः सत्त्वपरो नरः स्यात् ३२

यदि बुध, गुरु, ग्रुक तीनों एक राशि में हें। तो जातक राजा का पापात्र, बहुत यश हाला, प्रसन्न भुख वाला, शत्रुओं को जीतने चाला और वली होता है ॥ ३२ ॥ वुधबृहस्पतिश्चनियोगफलम्-

स्थानार्थसद्धैभवसंयुतः स्यादनन्पज्ञस्यो धृतिमान्सुवृत्तः।

श्रनैश्रराचार्यश्रशांकपुत्राः चेत्रे यदैकत्र गता भवन्ति ॥ ३३ ॥

यदि वुध, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों ते जातक स्थान, धनश्रौर विभवसे युक्त, श्रविक वोलने वाला, धीर तथा सदाचारी है।ताहै

वुधशुकशिनयोगफलम्— साधुशीलरिहतोऽनृतवक्ताऽनल्पजल्पनरुचिः खलु धूर्तः ॥ दूरयाननिरतश्च कलाज्ञो भार्गवज्ञशनिसंयुतिजन्मा ॥ ३४॥

यदि वुध, गुक्र, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक दुष्ट स्वभाव बाला, मिथ्या बोलने बाला, धूर्त, दूरदेश जाने में रत श्रीर कलाश होता है॥

बृहस्पतिशुक्रशनियोगफलम्—

नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा नरः सुकीर्तिः पृथिवीपितः स्यात् । सद्गृष्टचित्राली परिस्नुतिकाले मन्देज्यशुक्रा मिलिता यदि स्युः॥३५॥

यदि गुरु, शुक्त, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक नीच छुल में जन्म लेकर भी यशस्त्री,राजा और उत्तम श्राचरण से युक्त होता है।

श्वभाश्वभयुक्त्वंद्रस्यंफलम्— पापान्विते शीतरुचौ जनन्या नूनं भवेन्नैधनमायनंति ।

तादृग्दिनेशः पितृनाशकर्ता मिश्रं विमिश्रं फलमत्र कत्प्यम् ॥३६॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा पाप ग्रह से युक्त हो उसकी माता की और सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो ते। पिता को सृत्यु होती है। यदि शुभ ग्रह, त्रशुभ ग्रह दोनों से युक्त हो ते। तारतम्य से शुभाग्रभ दोनों फल कहना चाहिये॥ ३६॥

शुभान्वितो जन्मनि शीतरिशमर्यशोर्थभूकीर्तिविद्विद्धिलाभस् । करोति जातं स्वकुलपदीपं श्रेष्ठपतिष्ठं नृपगौरवेण ॥ ३७ ॥

यदि चन्द्रमा ग्रभ ग्रह से युक्त हो तो जातक यशस्वी, धन का साभ करने वाला, त्रपने कुल में श्रेष्ठ श्रोर राजा के द्वारा उत्तम प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ३७ ॥ एकालये चेत्खलखेचराणां त्रयं करात्यव नर कुरूपम् । दारिद्युदुःखैः परितप्तदेहं कदापि गेहं न समाश्रयेत्सः ॥ ३८ ॥

जिस के जन्म काल में तीन पाप ग्रह एक स्थान में स्थित हों सो जातक कुरूप, दरिद्र, दुख से तप्त भीर कभी भी श्रपने घर में स्थिर नहीं होता है ॥ ३८॥

इति त्रिप्रहयोगाध्यायः।

#### अथ राजयोगाध्यायः

मङ्गलाचरणम्—

सद्विलासकलगर्जनशीलः शुण्डिकावलयकुत्प्रतियेलम् । अस्तु वः क्रांलतभालतलेंदुर्पगलाय किल मंगलमूर्तिः ॥ १ ॥

सुन्दर विलास में मधुर शब्द करने वाले, शुण्ड दण्ड की सदा वस्तयाकार बनाने वाले, मस्तक पर शोभित चन्द्र वाले, मङ्गल स्वरूप श्री गरीश जी श्राप के मङ्गल के लिए होवें ॥ १ ।

. राजयोगकथनहेतुमाह—

भाग्यादिभावप्रतिपादितं यद्भाग्यं भवेत्तत्सन्तु राजयोगैः । तान्विस्तरेख प्रवदामि सम्यक्तैः सार्थकं जन्म यतो नराखाम् ॥२॥

भाग्य श्रादि भावों के द्वारा जा भाग्य योग कहे गये है वे राज-योगों के साथ प्राप्त होते हैं। इस लिए जिन से मनुष्यों का जन्म सार्थक होता है, उन्हीं राजयोगों का कहता हूं॥ २॥

श्रथ राजयोगः-

नभश्रराः पंच निजोच्चसंस्था यस्य प्रस्तौ स तु सार्वभौषः । त्रयः स्वतुंगादिगताः स राजा राजात्मजस्त्वन्यसुतोऽत्र मंत्री ॥३॥

जिस जातक के पांच ग्रह उच के हों यह चक्रवर्ती राजा होता है। जिस के तीन ग्रह उच के हों ते। भी वह मनुष्य राजा होता है।

१६ जा०

इस योग में राजा के घर में उत्पन्न लड़का ही राजा है। अगर राजवंश में उत्पन्न न हो तो घह मतुष्य मन्त्री होता है ॥ ३॥ तुंगोपगा यस्य चतुर्नभोगा महापगासंतरणे वलानाम् । दंतावलानां किल सेतुवंधा कीर्तिप्रवधा वसुधातलेऽस्य ॥ ४॥

जिस के जन्म काल में चार ग्रह उच के हां उस की सेनाओं का नदी पार होने के लिये हाथियों का पुल होता है और पृथ्वी पर उस का श्रति यश होता है ॥ ४ ॥

स्वोच्चे सूर्यश्वनीज्यभू मितनयैर्यद्वा त्रिभिर्लाभगे तेषामन्यतमे हि षोडशमिताः श्रीराजयोगाः स्मृताः । तंन्मध्ये निजतुंगगे ग्रहयुगे यद्दैकखेटे विधा

स्वर्से तुंगसमाश्रितैकलचरे लग्ने परे घोडशा ।। ५ ॥
सूर्य, शनि, गुरु, मङ्गल ये चार प्रह, या इन में से तीन प्रह उच के हों इन्हीं में से कोई एक लग्न में हो ता १६ प्रकार के राजयोग होते हैं। यदि उन ग्रहों में से दो या एक ग्रह उच्च के हो, एक लग्न में हो और कर्क का चन्द्रमा हो तो भी १६ प्रकार के राजयोग होते हैं ॥॥॥

वर्गोत्तमेऽमृतकरे यदि वा शरोरे संवीक्षिते च चतुरादिभिरिंदुद्दीनैः। द्वाविशतिममितय खलु संभवन्ति

योगाः समुद्रवलयक्षितिपालकानाम् ॥ ६ ॥ चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नवांश में स्थित हो श्रीर चन्द्र रहित चार श्रादि ग्रह से देखा जाता हो ते २२ प्रकार के राजयोग होते हैं ॥६॥ उद्ग्वसिष्ठो भृगुजश्र पश्चात्पाग्वाक्पतिर्दक्षिणतस्त्वगस्त्यः । प्रस्तिकाले स भवेदिलाया नाथो हि पाथोनिधिमेखलायाः ॥७॥

जिस के उत्तर (चतुर्थ भाव) में चिराष्ठ (धतु का अन्त) हो, पश्चिम (सप्तम भाव) में शुक्र, पूर्व (लग्न) में गुरु और दिल्ल (द्शम भाव ) में श्रगस्त्य (मिथुन का श्रन्त ) हो वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी होता है ॥ ७ ॥

स्वोच्चे मूर्तिगतेऽमृतांश्चतनये नक्ने सवक्रे शनौ चापे वागधिपेंदुभार्गवयुर्ते स्याज्जनमभूमीपते:।

स्वस्थाने नतु यस्य भूमितुरगो मत्तेभमालामिल-

त्सेनांदोलितभूमिगोलकलनं दिग्दंतिनः कुर्वते ॥ ८॥

श्रगर लग्न में उच्च का बुध हो, वकी शनि मकर राशि का हो, बृहस्पति, चन्द्रमा श्रीर श्रक धनु में हों तो ज़ातक राजा होता है, तथा उस की हाथी घोड़ा सहित सेनाओं के भार से व्यस्त दिग्गज पृथ्वी कें। उस्मासने में खेदित होते हैं ॥ ८ ॥ दिनाधिराजे सृगराजसंस्थे नक्ने सवक्ने कलशेऽक्सूनो ।

पाठीरलग्ने शशिना समेते महीपतेर्जन्म महीजसः स्यात् ।। ९ ।।

यदि सिंह में रिव, मकर में मझल, कुम्म में शनि और सम्रका है। कर मीन में चन्द्रमा है। तो जातक वड़े तेजस्वी राजा है। ॥ ॥ महीसुते मेपगते तनुस्थे बृहस्पतौन्वा तनुगे स्वतुंगे।

योगद्वयेऽस्मिन्द्यती भवेतां जितारिपसौ चपनीतिदशौ ॥ १०॥

जिस के मेच राशि का मझस सम में ही या वृहस्पति उच्च का है। कर सम में ही तो जातक श्रपने शत्रुओं की जीतने वासा श्रीर राजनीति में चतुर राजा होता है ॥ १०॥

वाचस्पतिः स्वोचगते विलग्ने मेपे दिनेशः शनिशुक्रसौम्याः।

लाभालयस्थाः किल भूमिपालं तं भूतलस्याभरणं गृणंति ॥११॥

जिस के उच्च का बृहस्पति लग्न में, मेष राशि में सूर्य, लाअस्थान में शनि, शुक्त श्रीर वुध वैठे हो ता वह भूतल में सर्वोपरि राजा होता है ॥ ११॥

पंदो यदा नक्रविलग्नवर्ती सृगेन्द्रयुग्माजतुलाक्कलीराः । स्वस्वामियुक्ता जनयंति नाथं पाथोनिधिन्नांतमहीतलस्य ॥ १२ ॥ यि मङ्गल मकर लग्न में, सूर्य सिंह राशि में, बुध मिथुन में, मङ्गल मेष में, शुक्त तुला में और चन्द्रमा कर्क में हों ते। जातक समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी होता है ॥ १२ ॥

द्वन्द्वे दैत्यगुरी निशाकरसुते सूर्ती च तुंगस्थिते नक्ने वक्रशनैश्वरी च शकरे चंद्रामरेज्यो स्थिती। योगोऽयं प्रभवेत्प्रसूतिसमये यस्यावनीशो महान् वैरित्रात्पहोद्धतेभद्दाने पश्चाननः केवलस् ॥ १३॥

जिस के जन्म काले में मिथुन का चृहस्पति. उच्च का बुध लग्न में, चक्री चानि मकर में, चन्द्रमा श्रीर गुरु मीन में हों ते। जातक वात्रु कपी हाथी के। मारने के लिये राजा कपी महा चलवान सिंह होता है॥

सिंहोद्येऽर्कस्तवजगो सृगांकः शनैश्वरे कुंभधरे सुरेज्यः ।

धनुर्घरे चेन्मकरे महीजो राजाधिराजो मनुजो भवेत्सः ॥ १४॥

यदि सिंह का रिव लग्न में, चन्द्रमा मेष में, शिन कुम्भ में, गुरु धनु में श्रीर मङ्गल मकर में हों ते। जातक राजाधिराज होता है ॥१४॥

मेपे गतो मूर्तिगतः प्रस्तौ बृहस्पतिश्रास्तगतः कलावान् । रसातले व्योमगृहे सितश्रेन्महीपतिगीतिदिगंतकीतिः ॥ १५ ॥

यदि लग्न का हे। कर वृहस्पति मेष में, चन्द्रमा सप्तम स्थान में, शुक्त चतुर्थ या द्राम स्थान में हे। ते। जातक प्रसिद्ध यश वाला राजा होता है॥ १४॥

गुरुः कुलोरोपगतः प्रस्तो स्मराम्बुखस्था भृगुमंदभौमाः । तद्यानकाले जलभेर्जलानि भेरीनिनादोच्छलनं प्रयांति ।। १६ ॥

यदि लग्न का हो कर कर्क में गुरु. सप्तम में शुक्र, चतुर्थ में शनि, वृशम स्थान में मङ्गल हो ते। जातक राजा होता है श्रीर उस की यात्रा के समय में सारथियों के धमक से समुद्र का जल उन्नल पड़ता है॥१६॥ राम्नुतिकाले स्फुरदंशुजाल: पड्वर्राशुद्धौऽदितिभे स्वभे वा। तुङ्गे त्रिकोणे स नमश्ररेंद्रो नरं प्रकुर्यात्वलु सार्वभौगम् ॥ १७॥

जिस के जन्म फाल में पडवर्ग गुद्ध चन्द्रमा पुनर्वसु नत्तत्र, कर्क राशि, अपने उच्च या अपने मूल त्रिकाण में हा ता जातक सार्वमौम राजा होता है।। १७॥

षड्वर्गशुद्धौ सवरद्वयं चेद्यथोक्तरीत्या जनने नृपस्य।

तस्याधिपत्यं खलु किंनरेषु द्वीपांतरे चात्र न किं धरायाम् ॥ १८ ॥

बड्वर्ग शुद्ध दे। प्रह पूर्ववत् वैठे हों श्रर्थात् उच्च, श्रपने गृह या मूलित्रकोण में हों ते। जातक किन्नर देश का भी राजा होता है। मर्त्यद्धाकों की क्या वात ॥ १८ ॥ तुंगत्रिकोणाद्यधिकारहोनै: षड्वर्गशुद्धैस्त्रिभिरेव मंत्री ।

राजा चतुर्भिः खलु सार्वभौमः पंचादिभिर्वाक्पित्तनैककेन ॥ १९ ॥

जिस के जन्म काल में तीन ग्रह श्रपने उच्च श्रीर मृल जिकीण से हीन हो कर षड्वर्ग से ग्रुड हों ता यह मन्त्री हे।ता है। यदि चार ग्रह षड्वर्ग ग्रुड हों ता राजा, पाँच या केंचल ग्रुह षड्वर्ग ग्रुड हों तो सार्वभौम होता है॥ १६॥

ष्ट्रवे ज्ञज्ञी लग्नगतोम्बुसप्तत्वस्था रवीज्यार्कसुता भवन्ति । तद्दंडयात्रासु रजोन्धकाराद्दिनेऽपि रात्रिः कुरुते प्रवेशम् ॥ २०॥

यदि लग्न में स्थित है। कर चन्द्रमा चृष का है।, सूर्य, चृहस्पति, शिन कम से ४, ७, १० में हों तो जातक की युद्ध यात्रा में उड़ती हुई धुलियों से दिन में भी रात्रि का प्रवेश मालुम होता है ॥ २० ॥ गुर्विदुसौम्यास्कुजितश्च यस्य मूर्तित्रिधर्मायगता भवन्ति । मृगेकस्तुस्तनुगोत्र नूनमेकातपत्रां स भ्रुनिक धात्रीम् ॥ २१ ॥

लग्न में स्थित हो कर शनि मकर राशि में हो और वृहस्पति, चन्द्रमा, वृध, शुक्त कम से १, ३, ६, ११ भाव में वैठे हों ते। जातक चकवर्ती राजा होता है ॥ २१ ॥ तुंगस्थितौ शुक्रबुधी विलग्ने नक्ने च वक्नो धनुषीज्यचंद्रौ । पस्निकाले किल तौ भवेतापाखंडलौ भूमितलेऽपि संस्थौ ॥ २२॥

जिस के जन्म काल में उच स्थित शुक्त, बुध हो कर लग्न में वैठे हों, मकर राशि में मङ्गल श्रीर धनु में बृहस्पति, चन्द्र हों ते। जातक पृथ्वी पर स्थित हो कर भी इन्द्र के समान राजा होता है ॥ २२॥

कर्केऽर्कचन्द्रौ सुरराजमन्त्री शत्रुस्थितश्रापि बुधः स्वतुंगे।

कश्चिद्भवली लग्नगतः स राजा राजाधिराजाभिधयालमेव ॥ २३॥

यदि कर्क राशि में सूर्य, चन्द्रमा, पष्ट स्थान में बृहस्पति, उच्च स्थान में बुध और कोई श्रह वलवान् हो कर लग्न में वैठा हो तो जातक महाराजा होता है ॥ २३ ॥

गुरुनिजोचे यदि केन्द्रशाली राज्यालये दानवराजपूज्यः । मस्तिकले किल तस्य सुद्रा चतुःससुद्राविं गामिनी स्यात ॥२४॥

जिस के जन्म काल में उच्च का हो कर गुरु केन्द्र में वैठा हो, दशम स्थान में गुरू हो तो उस के रूपये चारों समुद्र पर्यन्त जाते हैं, अर्थात् चकवर्ती राजा होता है ॥ २४ ॥

लग्ने पूज्यदिनेश्वरौ क्रियगतौ मेषूरणे शोणिजः

पुण्ये भार्गवसौम्यशीतिकरणा यस्य प्रस्तौ स्थिताः।

नूनं दिनिनजयप्रयाणसमये सैन्यैरिला न्याकुला

चिंतामुद्रहतीति का गतिरहो सर्वं सहाख्यास्थितैः ॥ २५॥

जिस के जन्म काल में मेष में स्थित हो कर गुरु, सूर्य दोनों लग्न में बैठे हों, दशम स्थान में मङ्गल, नवम भाव में शुरु, बुध, चन्द्र शिनों हों तो उस के दिग्विजय यात्रा काल फौज के द्वारा धरती व्याकुल हो जाती है। सब मनुष्य चिन्तित हो कर कहते हैं, कि क्या गति होने वाली है। २४॥

नीचारातिलवोजिकता वलयुताः संत्यक्तवैराः परं स्फारस्कांतिषरा भवन्ति खचराः संस्थो दृषे भार्गवः । भातृत्यां यदि मण्डले सम्रुदितो जीवो भवेत्संभवे

देवैस्तुल्यपराक्रमः स च नृपः कोपप्रमृष्टाहितः ॥ २६ ॥

जिस के जन्म काल में नीच श्रीर शत्रुनचांश से रहित वस युक्त वैर से हीन श्रधिक तेज को धारण करने वाले ग्रह हों, वृष में शुक्त, श्रातुश्राच में उदित वृहस्पति हो तो वह देवताश्रों के समान क्रोध से शत्रु को नाश करने वाला राजा होता है ॥ २६ ॥

मेपोद्येर्कश्च गुरुः कुलीरे तुलाधरे मंदविधू भवेताम्।

भवेन्तृपालोऽमलकीर्तिशाली भूपालमालापरिपालिताज्ञ: ॥ २७॥

यदि सेव लग्न में सूर्य, कर्क में गुरु, तुला में शनि, चन्द्रमा हो तो जातक यशस्वी,राजाओं परभी श्रपनी श्राहा चलाने वाला राजा होता है।

मीने निशाकरः पूर्णः सर्वप्रहनिरीक्षितः।

सार्वभौमं नरं कुर्यादिन्द्रतुरुयपराक्रमम् ॥ २८॥

यदि सीन में पूर्ण वली चन्द्रमा स्थित हो कर सव प्रहों से देखा जाता हो तो जातक इन्द्र के समान पराक्रमशाली राजा होता है ॥२८॥ धने दिनेशाद्द्रभृगुजीवसौम्या नास्तं गता नो रिपुद्दष्टियुक्ताः । स्यात्सङ्करं तत्करकं रिपूणां यशः परो दिग्वसनाय नूनम् ॥ २६।

यदि सूर्य से द्वितीय स्थान में श्रस्त रहित शुक्र, गुरु, वुध हो श्रीर शत्रु ग्रह की दृष्टि से रहित हो ते। जातक की सेना शत्रु के लिये कण्टक रूप होती है। उस का यश दिशाओं का वस्र स्वरूप होता है॥

सत्त्वोपेतः शुभजननपः पूर्णचंद्रं पपश्ये-

चस्योत्पत्तौ भवति नृपतिनिर्जितारातिपक्षः।

यात्राकाले गजहयरथात्यंततूर्यस्वनानां ब्रह्मांडं नोऽखिलपपि भवेत्पूरणार्थं समर्थम् ॥ ३०॥ जिस के,जन्म काल में लग्न स्वामी वली हो कर भूणं चन्द्र को रेखता हो तो घह शत्रु को जीतने वाला राजा होता है। उसकी यात्रा समय हाथी, घोड़ा आदि के शब्द से ब्रह्माण्ड पूर्ण हो जाता है॥३०॥ स्वोचेषु वाचस्पतिसूर्यशुकाः श्रनीक्षितः शीतरुचिर्निगोच्चे । यद्यानकाले रजसो वितानं रुणद्धि सूर्याश्ववितोचनानि ॥ ३१॥

अपने २ उच्च स्थान में गुरु, सूर्य, गुक्र हों, चन्द्रमा भी अपने उच्च का हो और शनि से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है, और उस के प्रयाण समय पृथ्वीरज से आकाश व्याप्त हो जाता है जिस से सूर्य के धोड़े की आँख भी वन्द हो जाती है ॥ ३१॥

नास्तं याताः सुतगृहगताः सौम्यशुक्रामरेज्या नक्षे वक्षो रिवरहितगोधर्मगो यस्य मंदः । यात्राकाले किल कमलिनीपुष्पसंकोचकर्ता

श्रीस्योंऽपि प्रचितित्वां द्वां कृतास्तः ॥ ३२॥ जिस के जन्म काल में पश्चम स्थान में श्रस्त रहित बुध, ग्रुक, गुरु हों, मकर में मङ्गल, षष्ठ भाव में रिव, नवम भाव में शिन हो तो वह राजा होता है। उसकी यात्रा समय पृथ्वीसे उड़ते हुए रज से श्राच्छा हित सूर्य कमिलनी पुष्प के। भो वन्द कर देते हैं ॥ ३२॥

कन्यालग्नगते बुधे च विबुधामात्ये च जायास्थिते भौमाकों सहजेऽर्कजोऽरिभवनेऽम्बुस्थे भृगोर्नदने। योगेऽस्मिन्मनुजस्य यस्य जननं तत्त्वासनं सर्वदा

राजानः प्रवहन्त्यलं सुविमलां मालां व मौलिस्थले॥३३॥

यदि कन्या लग्न में बुध, सप्तम भाव में गुरु, तृतीय भाव में सूर्य, मङ्गल, षष्ठ भाव में शनि श्रीर चतुर्थ भाव में शुक्र है। तो राजयाग है। इस योग में उत्पन्न जातक की श्राज्ञा के। माला की तरह राजा सब शिर से धारण करते हैं॥ ३३॥

योनोद्ये दानवराजपूज्यश्चंद्रामरेज्यौ भवतः कुलीरे । मेषेऽर्कभौमौ नृपतिः किल स्यादाखण्डलेनापि तुलां प्रयाति ॥३४॥ चि मीन लग्न म शुक्त, कर्क में चन्द्रमा, गुरु श्लौर मेष में सूर्यः मङ्गल हों ते। जातक इन्द्र तुल्य पराक्रमशाली राजा होता है ॥ ३४ ॥ इति निगदितयोगैर्नीचवंशोद्भवोऽपि

भवति हि पतिस्वर्याः कि पुना राजसूनुः। नरपतिकुलजातो वश्यमाणैश्र योगै-

भैवति नुपतिरेवं तत्समोऽन्यस्य सुनुः ॥ ३५॥ इन योगों में नीच कुल में उत्पन्न भी जातक राजा है।ता है, ता राजा के कुल में उत्पन्न की क्या वात ।

वस्यमाण ये।गों में राजङ्ख में उत्पन्न जातक ही राजा होते हैं, झम्य राजा के समान होते हैं ॥ ३४ ॥

छायासुतो नक्रविलयवर्ती चास्ते प्रस्तौ यदि पुष्पवंतौ ।

लाभे कुजो वै भृगुजोऽष्टमस्थः स्याद्भपतिर्भूपकुलपस्तः ॥ ३६ ॥

यदि सकर लग्न में शनि, सप्तम में सूर्य, चन्द्र, एकाद्श भाव में मझल श्रीर श्रप्टम में शुक्र हा ता राजा के वंश में उत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ३६ ॥

सुरासुरेज्यौ अवतश्रतुर्थेऽत्यर्थं समर्थः पृथिवीपतिः स्यात् । कर्कस्थितो देवगुरुः सचंद्रः काश्मीरदेशाधिपति करोति ॥ ३७ ॥

यदि गुरु, शुक्र चतुर्थ भाव में हों ते। जातक श्रति वली राजा होता है। यदि चन्द्रमा सहित गुरु कर्क राशि में स्थित है। कर चतुर्थ भाव में हो तो ज़ातक काश्मीर देश का राजा होता है ॥ ३७॥ सुरासुरेज्यस्थितदृष्टिरिंदुः स्वोच्चे स्थितो भूमिपति करोति । विलोकयंतः परिपूर्णचन्द्र शुक्रज्ञजीवा जनयन्ति भूपम् ॥ ३८॥

यदि उच स्थान में स्थित चन्द्र पर गुरु, गुक्र दोनों की दृष्टि हो। तो जातक राजा है।ता है। यदि केवल पूर्ण चन्द्र के। वुध, गुरु, गुरु, तीनों देखते हों ता राजा के दुल में उत्पन्न जातक राजा होता है ३८ पश्येन्म्रुगाङ्कात्मजमिद्रमन्त्री विचित्रसम्पन्नृपति करोति । एकोऽपि खेटो यदि पञ्चमांशे प्रस्तिकाले कुरुते नृपालम् ॥ ३९॥ यदि किसी राशि में स्थित बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक विचित्र सम्पत्ति शाली राजा होता है। यदि पञ्चम नवंश में कोई ब्रह स्थित हो तो जातक राजा होता है ॥ ३६॥ नक्षत्रनाथोप्यधिमित्रभागे शुक्रेण दृष्टो नृपति करोति।

स्वांशाधिमित्रांशगतोऽथवा स्याजीवेन दृष्टः कुरुते नृपालम् ॥ ४०॥

यदि चन्द्रमा अधिमित्र के नवांश में स्थित हो कर शुक्त से देखा जाता हो ते। जातक राजा होता है। श्रापने वा श्रिथिमित्र के नवांश में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो ते। जातक राजा होता है॥ ४०॥

दिनादिनाथोप्यधिमित्रभावे चन्द्रेण सम्यक्षुविलोकितो वा । स्यात्तस्कराणां निचये नृपालः सच्छीलशाली सुतरामुदारः ॥४१॥

यदि सूर्य अपने अधिमित्र के भाव में स्थित है। कर रिव, चन्द्र दोनों से देखा जाता हो तो जातक चेरों के गध्य में स्थित हो कर भी सुन्दर स्वभाव वाला अति उदार राजा होता है॥ ४१॥ स्वोचिस्थित: सोमसुत: ससोम: क्युगिनरं माग्यदेशराजम् ।

कलाधिशाली वलवान्कलावान्करोति भूपं शुभधामसंस्थः ॥४२॥

यदि चन्द्र सिंहत बुध कन्या राशि में हो ते। जातक मगध देश का राजा होता है। यदि पूर्णवली चन्द्रमा वलवान हो कर शुभ स्थान में स्थित हो ते। जातक राजा होता है॥ ४२॥

जन्मेश्वरो जन्मविलग्नपो वा केन्द्रे वली नीचकुलेऽपि भूपम् । कुर्यादुदारं सुतरां पवित्रं किमत्र चित्रं क्षितिपालपुत्रम् ॥ ४३ ॥

जिस के जन्म काल में जन्म राशि का स्वामी या जन्म लग्न का स्वामी बली है। कर केन्द्र में स्थित हो ते। नीच छल में उत्पन्न भी मजुष्य राजा है। राजा के छल में उत्पन्न की बात ही क्या ४३ मेषे दिनेशः शिशाना समेतो यस्य प्रस्तौ स तु भूपितः स्यात्। कर्णाटकद्राविडकेरलान्ध्रदेशाधिपानामजुकूलवर्ती॥ ४४॥

यदि मेष में स्थित है। कर रिव चन्द्रमा से युक्त है। तो जातक कार्णाट, द्राविड़, केरल श्रोर श्रान्ध्र देश के राजा के श्रनुकृल रहने बाला राजा होता है। ४४॥

स्वतुङ्गगेहोपगतौ सितेज्यौ केन्द्रत्रिकोखेषु गतौ भवेताम् । प्रस्नृतिकाले कुरुतो नृपालं नृपालजातं सिचवेन्द्रमन्यम् ॥ ४५ ॥

यदि श्रपने २ उच्च राशि में स्थित हो कर गुरु, शुक्र दोनों केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो तो राजा के जुल में उत्पन्न मनुष्य राजा श्रीर श्रम्य वंश में उत्पन्न मनुष्य राज मन्त्री होता है ॥ ४४ ॥ प्रसृतिकाले मदने धने च व्यये विलग्ने यदि सन्ति खेटाः । ते छत्रयोगं जनयंति तस्य प्राक्पुण्यपाकाभ्युद्यो हि यस्य ॥४६॥

जन्म काल में सप्तम, दितीय, द्वादश और लग्न में अगर सब प्रह हैंटे हों.ते। छत्र योग होता है। पूर्वीर्जित पुण्य के उद्य से ऐसा योग

होता है ॥ ४६ ॥

पापो विलग्ने यदि यस्य स्तौ दृष्टो भनेचित्रशिखण्डिजेन । कर्के गुरुब्रीह्मणदेवभक्तः प्रासादवापीपुरकुलरः स्यात् ॥ ४७॥

जिस के जन्म समय लग्न में पापग्रह स्थित हो कर वृहस्पति से देखे जाते हों श्रीर कर्क में वृहस्पति हो ते। जातक ब्राह्मण श्रीर देवों का मक, मकान, वापी श्रीर पुर का वनवाने वाला राजा होता है ॥४०॥ एकोऽपि शस्तः शुभदः स्वतुङ्गे केन्द्रे पतङ्गो वलवान्मदृष्टः । सुतस्थितेनामरपूजितेन चेन्मानवो मानवनायकः स्यात् ॥ ४८ ॥

जन्म समय एक भी श्रभ ब्रह अपने उच्च या केन्द्र में स्थित हो कर पश्चम स्थित गुरू से देखा जाता हो तो जातक राजा होता है ४० भृगराशि परित्यज्य स्थितो लग्ने वृहस्पति:। करोति पृथिवीनाथं मत्तेभपरिवास्तिम् ॥ ४९ ॥

यदि मकर राशि को त्याग कर लग्न में स्थित गुरु है। तो जातक मतवाले हाथियों से युक्त राजा होता है। ४६॥ कलाकलापाधिकताधिशाली चन्द्रो भवेज्जन्मनि केन्द्रवर्ती।

विद्याय लग्नं कुरुते नृपालं लीलाविलासकलितारिष्टन्दम् ॥ ५० ॥

यदि पूर्ण वली चन्द्रमा लग्न को छोड़ कर केन्द्र स्थान में स्थित हो तो जातक खेल से शत्रुश्रों को मारने वाला राजा होता है ॥ ४० ॥ केन्द्रगः सुरगुरुः शशाङ्को यस्य जन्मनि च भागवहरः।

भूपतिभवति सोऽतुलकीर्तिनींचगो न यदि कश्चिदिह स्यात् ॥ ५१॥

यदि चन्द्रमा से युक्त गृहस्पति केन्द्र में स्थित हो कर शुक्त से देखा जाता हो ते। जातक श्रित यश वाला राजा होता है। यदि नीच स्थान में काई ग्रह न हो॥ ४१॥

धनस्थिताः सौम्यसितामरेज्या मन्दारचन्द्रा यदि सप्तमस्थाः । यस्य प्रस्तौ स तु भूपतिः स्यादरातिदन्तिक्षतिसिंह एव ॥ ५२ ॥

यदि धन स्थान में बुध, गुरु, शुक्र हों और सप्तम स्थान में शनि, चन्द्र, मङ्गल हों तो जातक राजा है।तथा शत्रु रूपी हाथियों की मारने के लिये सिंह स्वरूप होता है॥ ४२॥

कुम्भाष्टमांशे शशिनि त्रिकोरो मेषेऽद्रिभागे घरणीसुतो वा । द्वम्द्रैकविंशांशगतेऽथवा हे यस्य प्रस्तौ स तु भूपतिः स्यात् ॥५३॥

यदि कुम्भ के अष्टमांश में स्थित हो कर चन्द्रमा अपने मूल त्रिकोण में स्थित हो, मेष के सप्तमांश में मङ्गल हो, मिथुन के २१ वे अंश में बुध हो तो जातक राजा होता है ॥ ४३ ॥

कुम्भस्य चेत्पञ्चदशे विभागे कर्के दशांशोपगतो विधुश्चेत् । तृतीयभागे धनुषीन्द्रवन्द्यः सिंहे शशाङ्केऽप्यथवापि भूपः ॥ ५४॥

यदि कुम्भ के पञ्चद्शांश श्रीर कर्क के दशमांश में चन्द्रमा बैठा हो, घउ के ततीयांश में गुरु तथा सिंह के ततीयांश में चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है ॥ ४४॥

पुष्पेऽधिमे वाप्यथ कृत्तिकासु वर्गोत्तमे पूर्णतनुः कलावान् । करोति जातं खलु सार्वभौमं त्रिपुष्करोत्पन्नरोऽपि भूपः ॥ ५५॥ यदि पुष्य, श्रश्विनी, कृत्तिका के व्रशात्तम नवांश में पूर्ण बती चन्द्रमा है। तो जातक राजा होता है। तथा त्रिपुष्कर योग में उत्पन्न मतुष्य भी राजा होता है॥ ४४॥

तिथिश्च भद्रा विषमांधिभे चेद्वारे गुरुक्ष्मातनयार्कजानाम् ।

त्रिपुष्करो योग इति प्रदिष्टो दृद्धौ च हानौ त्रिगुणाप्तिकर्ता ॥५६॥

जिस के जन्म काल में भद्रा तिथि, नक्षत्र का प्रथम त्तीय चरण श्रीर वृहस्पति, मङ्गल, शनि वार हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। यह वृद्धि, हानि दोनों में त्रिगुणित पत्त देता है॥ ४६॥ मैत्रे च दास्रोऽप्यथवात्मतुङ्गे वार्गोत्तमे भूमिसुत: करोति।

महीपति पार्थिववंशजातं चान्यं प्रधानं धनिनं समृद्धम् ॥ ५७ ॥

यदि श्रतुराधा, श्रश्विती नत्तत्र, श्रपने उच्च या श्रपने वर्गोत्तम नवांश में मङ्गल स्थित हो तो राजा के वंश में उत्पन्न जातक राजा होता है श्रोर श्रन्य दुल में उत्पन्न मतुष्य धनी, मन्त्री होता है ॥ ५७ ॥

चेद्भार्शको जन्मनि यस्य पुण्ये मेषूर्रो पूर्णततुः शशाङ्कः।

अन्ये ग्रहा लाभगता भवेगुः पृथ्वीपतिः पार्थिववंशजातः ।। ५८ ॥

जिस के जन्म काल में नवम में शुक, दशम में पूर्णवली चन्द्रमा श्रीर एकादश में शेष श्रद्ध स्थित हों तो राजकुलोत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ४८ ॥

जपचयभवनस्थाः सर्वखेटाः शशाङ्का-द्रविगुश्रश्चिन्द्र्यिसूनोर्भवन्ति ।

त्रितनयनवयस्थाः कुर्वते ते नरेन्द्रं

गजतुरगरथानां सम्पदा राजमान्यम् ॥ ५९ ॥

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा से ३,६,१०,११, में सब प्रह येठे हों या मझल से ३,४,६ में कम से सूर्य, गुरु, चन्द्रमा हों तो जातक हाथी घोड़ों से युक्त राजा का ब्रादरणीय होता है॥ ४६॥ 'सुखे सितज्ञो सहजेम्युजेशस्तिष्टन्ति खेटाः सुतथाम्नि चान्ये । निजारिराञ्चो नहि कश्चिदत्र धात्रीपतिश्चैककृतातपत्रः ॥ ६०॥

जिस के जन्म काल में चतुर्थ में शुक्र, बुध, तृतीय में सूर्य, पश्चम में शेष ब्रह स्थित हो और अपने शत्रु की राशि में कोई भी ब्रह न हो तो जातक राजा होता है ॥ ६० ॥

सिंहे कमिलनीभर्ता कुलीरस्थो निशाकरः। इष्टौ द्वाविप जीवेन पार्थिवं कुरुते सदा ।। ६१ ।।

जिस के जन्म काल में सिंह राशि में सूर्य श्रीर कर्क में खन्द्रमा स्थित हो कर दोनों बृहस्पति से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है ॥ ६१॥

बुधः कर्कटभारूढो वाक्पतिथ धनुधरे । रविभूसुतदृष्टी तौ पर्थिवं कुरुते सदा ॥ ६२ ॥

जिस के जम समय कर्क में वुध और घतु में गुरु स्थित हो कर श्रानि, मङ्गल से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है ॥ ६२ ॥

शकरीयुगले चन्द्रः कर्कटे च बृहस्पतिः। शुक्रः कुम्भे भवेद्राजा गजवाजिसमृद्धिभाक्।। ६३।।

जिस के जन्म समय मीन में चन्द्रमा, कर्क में गुरु, कुम्म में शुक्त है। ते। वह हाथी, घोड़ा श्रीर सम्पतियों से युक्त राजा होता है ॥६३॥

सितदृष्टः शनिः कुम्मे पश्चिनीनायकोद्ये ।

चन्द्रे जलचरे राशौ यदि राजा तदा भवेत् ॥ ६४ ॥ यदि शुक्र से दृष्ट शनि कुम्म राशि में स्थित हो, लग्न में सूर्य श्रीर कर्क में चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है ॥ ६४ ॥

चेत्खेचरो नीचगृहं भयातस्तदीश्वरश्वापि तदुचनाथः। कोन्द्रस्थितौ तौ भवतः मस्तौ मकीर्तितौ भूपतिसम्भवाय ॥ ६५॥ जन्म समय जो ब्रह नीच में स्थित हो, नीच राशि श्रौर उध राशि के स्वामी केन्द्र में बैठा हो तो राजा के कुल में उत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ६४ ॥ कृत्तिका रेवती स्वाती पुष्यस्थायी मृगोः सुतः । करोति भूभुजां नाथमशिवन्यामिय संस्थितः ॥ ६६ ॥

यदि कृत्तिका, रेवती, स्वाती, पुष्य या श्रश्विनी में शुक्र हो ते। जातक राजा होता है ॥ ६६ ॥ राज्यप्रातिकालमाह—

राज्योपल्लिक्विर्श्वमस्थितस्य विलयगस्याप्यथवा दशायाम् । तयोरलाभे वलशालिनो वा सद्राजयोगो यदि जन्मकाले ॥ ६७ ॥

यदि जन्म काल में प्रचल राज योग हो तो दशम स्थान में स्थित ग्रह की दशा में या लग्न में स्थित ग्रह की दशा में या इन के श्रमाव होने खे चलवान ग्रह की दशा में राज्य लाग होता है ॥ ६० ॥ इति राजयोगाध्यायः।

~Q@9~

अथ राजवोगसङ्गतिसामुद्रिकाध्यायः प्रस्तिकाले प्रवला यदि स्युर्नुपालयोगाः पुरुषस्य यस्य । सद्राजिवहानि परे तरीये भवन्ति वा पाणितलेऽमलानि ॥ १॥

जिस के जन्म काल में प्रवक्ष राजयोग हो उस के हाथ और पाँच में निर्मेख राज चिन्ह होते हैं ॥ १ ॥

अनामिका सूलगता प्रशस्ता सा कीर्तिता पुण्यविधानरेखा।
मध्याङ्गरोर्या मणिबन्धमाप्ता राज्याप्तये सा च किलोध्वरेखा॥२॥

अनामिका श्रङ्कली की जड़ में पुग्य रेखा, श्रीर मध्यमा श्रङ्कली से मिण्यन्य तक उर्ध्व रेखा होतो है। यह रेखा राज्य लाम कराने वाली होती है। २॥ विराजमानं यवलाञ्छनं चेदङ्गुष्टमध्ये पुरुषस्य यस्य। भवेद्यशस्त्री निजवंशभूषा भूषाविशेषै: सहितो विनीत: ॥ ३॥

जिस के अंगुठे के बीच में यव का चिह्न हो घह यशस्वी, अपने कुल में अलङ्करणके समान, अनेक भूषणों से सहित और नम्रहोता है। चेद्वारणो वातपवारणो वा वैसारिणः पुष्करिणी स्रणिर्वा। वीणा च पादौ चरणे नराणां तै: स्युर्नराणामधिपा वरेण्याः ॥४॥

जिस के हथेली या पांच में हाथी, छत्र, मछली, तालाच, श्रंकुशः या चीणा की रेखा पड़ी है। यह राजा होता है ॥ ४ ॥ श्रादर्शमालाकरवालशैलहलाश्र तत्पाणितले मिलन्ति । स्यान्माण्डलीकोऽत्रनिपालको वा कुले नृपालः कुलतारतस्यात्।।५॥

जिस मनुष्य के हथेली में शोशे की माला, कमण्डलु, पर्वत श्रीर हल के समान रेखा हो वह श्रपने कुल के श्रनुसार वड़ा या छोटा राजा होता है ॥ ४ ॥ चेद्यस्य पाणी चरणे च चक्रे धनुष्यंजाब्जव्यजनासनानि ।

रथाश्र दोलाकमलाविलासास्तस्यालये स्युर्गजवाजिशालाः ॥ ६ ॥

जिस के हाथ या पाँच में चक्र, घतुष, ध्वजा, कमल, पंद्धा या आसन की रेखा पड़ी हो उस के घर पर रथ, पालकी, लक्ष्मी का विलास और हाथी घोड़ा की शाला होती है ॥ ६ ॥ स्तम्भस्तु कुम्भस्तु तरुस्तुरङ्गी गदा मृदङ्गीऽप्रिकरप्रदेशे । दण्डोऽथवा खण्डितराज्यलक्ष्म्या स्यान्मण्डितः पण्डितशोण्डको वा ॥

जिस के हाथ या पाँव में खम्मा, घड़ा, वृत्त, घोड़ा, गदा, मृदंग या दण्ड का चिन्ह हो वह राजा, पण्डित या मद्य बेचने वाला होता है ॥॥
सुरृत्तमौलिस्तु विशालभालश्राक्षणीनीलोत्पलपत्रनेत्रः ।
आजानुवाहुं पुरुषं तमाहुर्भूमण्डलाखण्डलमार्यवर्याः ॥ ८ ॥

जिस मनुष्य का शिर गोला, माथा वड़ा, कान तक लम्बी आँख, धुटने तक लम्बे हाथ हों वह इन्द्र के समान राजा होता है ॥ ८ ॥ नरस्य नासा सरला च यस्य वस्तऽस्थलं चापि शिलातलाभम् । नामिर्गमीरातिमृद् भवेतामारक्तवणों चरणो स भूपः ॥ ९ ॥

जिस मनुष्य की नाक सीधी, शोला तल के समान छाती, ढोढी (दृडी) गहरी, कोमल और रक्तवर्ण पाँव हों तो वह राजा होता है॥६॥ करतले यदि यस्य तिलो भनेदिवालः किल तस्य धनागमः। पदतले च तिलेन समन्विते नृपतिवाहनचिह्नसमन्वितः ॥१०॥

जिस के हथेली में तिल का चिन्ह हो उसे सदा धन की प्राप्ति होती है। यदि पाँच में तिल का चिन्ह हो तो चाहन सुख होता है॥१०॥ प्रसन्नमूर्तिः समुदारचेता वंशाभिमानः शुभवाग्विलासः। अनीतिभीक्युक्साधुनम्रः साम्राज्यलक्ष्मीं लभते मनुष्यः॥११॥

जो मनुष्य प्रसन्न चदन, उदारचित्त, कुल का अभिमान रखने बाला, प्रिय चोलने चाला, अन्याय से डरने चाला, गुरु और सजनों के सामने नम्न हो वह राजा होता है ॥ ११ ॥ एतत्फलं राजकुलोद्भवानां स्थान्मानवानां म्रुनयो वदन्ति । मकल्पयेदन्यकुलोद्भवानां नृतं तदृनं स्वकुलानुमानात् ॥१२॥

पूर्वोक्त सब फल राजकुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये होता है, पेसा मुनियों ने कहा है। अन्य कुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये अपने कुल के अनुसार तारतम्य से फल कहना चाहिए॥ १२॥ चिह्नानि यानि प्रतिपादितानि न्यक्तानि सम्पूर्णफलपदानि । वामेतरेङ्गे च करे नराखां धन्यानि वामे खलु कामिनीनाम्॥१३॥

पूर्वीक जितने चिन्ह हैं वे यदि स्पष्ट हों तो पूर्ण फल को देते हैं।
पुरुष के दाहिने छोर स्त्रियों के वार्य हाथ पाँव में चिन्ह देखना
चाहिये॥ १३॥

इति राजयोगसङ्गतिसामुद्रिकाध्यायः।

अण राजयोगभंगाध्यायः।

शत्रुचेत्रगतैः सर्वेर्वर्गोत्तमयुतैरि ।

राजयोगा विनश्यन्ति बहुभिनींचगैर्ग्रहै: ॥ १ ॥

यदि सब प्रह शत्रु गृह में बैठे हों तो वर्गीत्तम नवांश में होने पर भी राजयोग का नाश करते हैं। यदि बहुत प्रह अपने नोच स्थान १७ जा॰ में स्थित हों तो राजयोग का भंग होता है ॥ १ ॥ चन्द्रं वा यदि वा लग्नं प्रहो नैकोऽपि वीक्षते । तथापि राजयोगानां भङ्गमाह पराशरः ॥ २ ॥

कोई भी ग्रह यदि चन्द्रमा या लग्न को नहीं देखता हो तो राज-योग का नाश होता है, ऐसा पराशर का मत है ॥ २ ॥ स्वांशे रवे। शीतकरे विनष्टे दृष्टं च पापै: शुभदृष्टिहोनै: । कृत्वापि राज्यं च्यवते यनुष्य: पश्चात्सुदु:खं लभते हताश: । ३॥

यदि अपने नवंश में सूर्य हो और चन्द्रमा को पाप अह देखते हों शुअग्रह नहीं तो जातक पूर्व में राज्य करके भी पश्चात् दुखी होता है। उल्कान्यतीपातिदने तथेव नैर्घातिके केतुसशुद्धवे वा। चेद्राजयोगेऽपि च यस्य स्तिर्नरो दिरद्रोऽतितरां भवेत्सः।।।।।

जिस मनुष्य के जन्म काल में उल्का पात हो, व्यतीपात योग हो, श्रूकम्प हो या केतु का उदय हो तो राज योग में उत्पन्न जातक भी दिख् होता है ॥ ४ ॥

तुलायां निलनीनाथः परमं नीचमाश्रितः । निर्दिष्टराजयोगानां दलनोऽथ भवेद्रध्रुवम् ॥ ५॥

यद सूर्य त्स्ता राशि के परमनीचांश में स्थित हो तो पूर्वीक सब , राजयोगों का नाश होता है ॥ ४ ॥

> मृगलग्ने सुराचार्यः परमं नीचमाश्रितः । राजयोगोद्भवस्यापि कुरुतेऽतिद्रिद्दताम् ॥ ६ ॥

यदि वृहस्पतिमकर लग्न में स्थित हो कर परमनीचाँश का हो तो राजयोग में उत्प च जातक भी अति दरिद्र होता है ॥ ६ ॥ वाचस्पतावस्तगते ग्रहेंद्रास्त्रयोऽपि नीचेषु घटो विलग्ने । एकोऽपि नीचे दशमेऽपि पापा भूपालयोगा विलयं प्रयान्ति ॥॥ यदि वृहस्पति अस्त हो, तोन ग्रह नीच राशि में वैठे हों और

जन्म लग्न कुम्भ है। ते। राजयोग का नाश होता है। यदि एक भी यह नीच राशि में हे। श्रीर पाप यह दशम स्थान में रिश्रत हैं। ते। राजयोग का नाश होता है॥ ७॥

प्रस्तौ दानवामात्यः परमं नीचमाश्रितः। करोति पतनं नूनं मानवानां महापदात्॥ ८॥

जन्म काल में शुक्र श्रपने परम नीचांश में स्थित हा तो जातक उत्तम स्थान पाकर भी श्रप्ट हा जाता है ॥ ८ ॥ यदि तनुभवनस्थो राहुरिन्दुमदृष्टः

सहजरिपुभवस्था भानुमन्दावनेयाः । शुभविराहितकेन्द्रैरस्तगैर्वापि सौम्यै-र्भवति नृपतियोगो न्यर्थ एवेति चिन्त्यम् ।। ६ ।।

लग्न में स्थित हो कर राहु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो, तृतीय, पष्ट, एकाद्श में कम से सूर्य, शिन, मङ्गल स्थित हों खोर शुभ ब्रह केन्द्र रहित या सप्तम में स्थित हों तो जातक का राजयोग निष्कल जाता है ॥ केन्द्रेषु शून्येषु शुभैर्नभोगैरस्तं गतैनींचगृहस्थितैर्ना । विश्वास स्थानित ॥ १०॥ चतुर्बहिर्वाप्यरिमन्दिरस्थैर्नुपालयोगाः प्रलयं प्रयान्ति ॥ १०॥

यदि शुभ श्रह केन्द्र में न हों, श्रस्त हों, नीच राशि में हों या चार श्रह शृष्ठु राशि में नैठे हों ते। राजयोग का नाश होता है ॥ १० ॥ सर्वेपि पापा यदि कण्टकेषु नोचारिगा नो शुभदृष्टियुक्ताः । नीचारिरि:फेषु च सौम्यसंज्ञा राज्ञां हि योगो विलयं प्रयांति॥११॥

यदि सव पाप ग्रह केन्द्र में स्थित है। कर नीच या शत्रु राशि के हों, शुभ ग्रह से न देखे जाते हो श्रोर नीच, शत्रु राशि, द्वादश इन स्थानों में शुभ ग्रह हों ते। राजयोग का नाश होता है ॥ ११ ॥

इति राजयोगभङ्गाध्यायः।

# अथ पंचमदापुरुषयोगाध्यायः

ये महापुरुपसंज्ञका तृपाः पश्च पूर्वम्रुनिभिः प्रकीर्तिताः ।

वच्मि तान्सुसरलान्महोक्तिभी राजयोगविधिदर्शनेच्छया ॥ १॥

प्राचीन मुनियों से राजयोगात्मक पांच महापुरुष योग जा प्रति-पादित किये गये हैं। राजयोग देखने की इच्छा से उन को विस्तार कर के कहता हूं॥ १॥

स्वगेहतुङ्गाश्रयकेन्द्रसंस्थैरुचोपगैर्वावनिस्नुगुरुयै: ।

क्रमेण योगा रुचकारूयभद्रहंसारूयमाल्यशाभिधानाः ॥ २॥

यदि मझल आदि पांच ग्रह अपने गृह या उच्च में स्थित है। कर केन्द्र में हों ते। रुचक आदि योग होते हैं, अर्थात् मझल से रुचक, बुध से भद्र, वृहस्पति से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से शशक योग होता है ॥ २ ॥

रुचकयोगफलम्-

दीर्घायुः स्वच्छकान्तिर्बहुरुधिरवलः साहसाचाप्तसिद्धि-श्रारुश्रूनीलकेशः समकरचरणो मन्त्रविचारुकीर्तिः । रक्तस्यामोऽतिश्रूरो रिपुवलमथनः कम्बुकण्ठो महौनाः

क्रूरो भक्तः सुराणां द्विजगुरुविनतः क्षामजान् रुजङ्घः॥ ३ ॥ खञ्चाङ्गपाञ्चरपकार्स्यकचकवीणा

वजाङ्कहस्तचर्णःसग्लाङ्गुजःस्यात्। मन्त्राभिचारकुशलस्तुलयेत्सहस्रं

मध्यं च तस्य गर्दतं मुखदैर्घ्यतुरुयम् ॥ ४॥ सह्यस्य विन्थ्यस्य तथोज्जयिन्याः मभ्रः शरत्सप्ततिजीवितोऽसौ । शस्त्राग्निचित्रो रुचकाभिधाने देवालये तिन्नधनं प्रयाति ॥ ५॥

रुवक योग में उत्पन्न जातक दोर्घायु, निर्मल कान्ति वाला, अधिक रुधिर वल वाला, साहस से सिद्धि का प्राप्त करने वाला, सुन्दर भींह वाला, काले केश वाला, समन हाथ पांच वाला, मन्त्र शास्त्र के। जानने वाला, सुन्दर यश वाला, लालो लिये श्याम वर्ण, श्रा, शत्रुओं को मारने वाला, शंख के समान कण्ठ वाला, वड़ा पराक्रमी, कृर स्वभाव वाला, देवताओं का भक्त, ब्राह्मण और गुढ़ के सामने नम्र, दुर्वल टेडुन श्रीर जंबा वाला, शब्या, फाँसी, वैल, धतुष, चक्र, वीणा, वज्र इन के विन्हों से युक्त हाथ पाँव वाला, सीधी श्रंगली वाला, मन्त्रों के श्रिभचार में कुशल, एक हजार एल देह का भार वाला, लम्बा मुख वाला, सहा विन्ध्य श्रीर उज्जैन देश का राजा होता है। तथा शस्त्र श्रीर श्रिक के विद्व से युक्त हो कर देवालय में मरस होता है। वथा शस्त्र श्रीर श्रिक के विद्व से युक्त हो कर देवालय में मरस होता है। ३-४॥

#### भद्रयोगफलम्—

कार्द्रुलप्रतिमानवो द्विपगितः पीनोस्वसस्थलो लम्बापीनसुद्वत्तबाहुयुगलस्तत्तुल्यमानोच्छ्यः। कामी कोमलसुक्ष्मरोमनिचयैः संरुद्धगण्डस्थलः

प्राज्ञः पङ्कजगर्भपाणिचरणः सत्त्वाऽधिको योगवित् ॥ ६ ॥ शङ्कासिकुञ्जरगदाकुसुमेपुकेतुचक्राव्जलाङ्गलविचिह्नितपाणिपादः । यात्रागजेन्द्रमद्वारिकृताईभूमिः सत्कुङ्कुमर्प्रतिमगन्धतनुः सुघोपः ॥७॥ सद्वृपगोऽतिमतिमान्स्वलु शास्त्रवेत्ता मानोपभोगसहितोऽतिविगुढगुद्धः। सत्कुक्षिधर्मनिरतो सुललाटपट्टो धीरो भवेदसितकुञ्चितकेशपाशः॥८॥ स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु स्वजनं प्रति न क्षमा। युज्यते विभवस्तस्य नित्यमर्थिजनैः परैः ॥ ६ ॥ भालं तुलायां तु भवेत्सुरत्ने श्रीकान्यकुव्जाधिपतिभवेत्सः। भद्रोद्धवः पुत्रकलत्रसौख्यो जीवन्द्रपालः शरदामशीतिम् ॥ १०॥

भद्र योग में उत्पन्न जातक देखने में सिंह के समान, हाथीं की सी चाल वाला, मोटे जंघा वाला, पुष्ट छाती वाला, सम्ये मोटे और गोल बाहों वाला, भुजाओं के वरावर ऊँचा, कामी, नरम और सुदम रामों से युक्त गाल वाला, पण्डित, कमल के समान हाथ-पाँच वाला, श्रात वली, योग किया को जानने वाला, शंख, तलवार,,हाथी, गदा, कमल, वाण, पताका, चक्र, चन्द्रमा, हल, इनके चिन्हों से युक्त हाथ पाँच वाला, यात्रा काल में हाथिय के मदजल से भूमि को गीली करने वाला, कुंकुम के समान सुगन्धि युक्त शरीर वाला, सुन्दर वाणी वाला, कपवान, वुद्धिमान, शास्त्र को जानने वाला, मान श्रीर मेगा से युक्त, गोपनीय वस्तु को श्रात्यन्त गुप्त रखने वाला, श्रच्छा पेट वाला, धर्म में निरत, सुन्दर मस्तक वाला, धीर, काले केश वाला, स्व कार्यों में स्वतन्त्र, श्रपने वन्धुश्रों के लिए कुशल न करने वाला, श्रातिथ सत्कार के लिए धन देने वाला, कान्यकुट्ज देश का राजा, पुत्र स्त्री के सुख से युक्त, प्र वर्ष जीने वाला होता है ॥ ६-१०॥ हंसमहापुरुषलल्याम्—

रक्तास्योत्रतनासिकः सुचरणो हंसो पसचेन्द्रियो गौरः पीनकपोलरक्तकरजो हंसस्वनः श्लेष्मलः। शङ्खाञ्जाङ्क्षशमत्स्यदामयुगलैः खष्ट्राङ्गमाला घटे

चञ्चत्पादकरस्थले मधुनिभे नेत्रे सुदृत्तं शिरः ॥ ११ ॥ जलाशयप्रीतिरतीय कामी न याति तृप्तिं वनितासु नूनस् । जन्माङ्गुलैवें पडशीतितुल्यैरायुर्भवेत्पण्णवतिः समानास् ॥ १२ ॥ वाह्वीकदेशान्तरश्चरसेनगान्धर्वगङ्गायसुनान्तरालान् । स्वत्ता वनान्ते निधनं प्रयाति हंसोऽयमुक्तो स्नुनिभिः पुराणैः ॥१३॥

हंस योग में उत्पन्न जातक लाल मुख वाला, ऊँची नाक वाला, प्रसन्न इन्द्रियों वाला, गोरा, पुष्ट गाल वाला, लाल नख वाला, हंस के समान शब्द करने वाला, कफ प्रकृति, शंख, कमल, श्रंकुश, मछली, माला युगल, खाट, श्रौर घड़ा इन के चिन्हों से युक्त हाथ पाँच वाला, मधु के समान नेत्र वाला, गोल मस्तक वाला, जलाश्य में प्रेम रखने वाला, श्रित कामी, स्त्रीयां से तृत न होने वाला, मह श्रङ्गुल लम्बा शरीर वाला, १६ वर्ष जीने वाला, वालहीक, स्रसेन

ब्रीर गंगा यमुना के बीच को भूमि को भोगने वाला, वन मध्य में मृत्यु पाने वाला होता है। एसे प्राचीन मुनियां ने कहा है ॥११-१३॥ मालव्यनृपतिलक्षणमाह-

अस्थूलोष्टोऽति विपमवपुर्नेव रिक्ताङ्गसन्धि-

र्मध्ये क्षाम: शश्यरहिचह स्तिनास: सुगण्ड: ।

सदाप्ताश्रः समिशतग्दो जानुदेशाप्तपाणि-

र्माल व्योऽयं विलासति चृपः सप्ततिर्वत्सराणाम् ॥१४॥

वक्त्रं त्रयोदशमिताङ्गु नमस्य दीर्घं

तिर्यग्दशाङ्गलमितं श्रवणान्तरालम् । माज्ञच्यसंज्ञ नृपतिः स भ्रुनिक्त नूनं

लाटांश्च मालवकसिन्युमुपारियात्रान् ।। १५ ।।

मालन्य योग में उत्पन्न जातक पतला होठ वाला, विषम शरीर षाला, पुष्ट अङ्गों की सन्धि वाला, पतला कमर वाला, चन्द्रमा के समान कान्ति चाला, लम्बी नाक चाला, सुन्दर कपोल चाला, तेज युक्त आँख श्रीर सफेद दाँत वाला, जंघा पर्यन्त लम्बे हाथ वाला, ७० वर्ष जोने वाला, १३ अडुल लम्वा और १० अडुल चौड़ा मुख वाला, लाट, मालव, सिन्ध ग्रौर पारिजात देश का राजा होता है १४-१४ राशकपुरुषलचणमाह-

लघुद्विजेभ्यो द्वनगः सकोपः शठोऽतिशूगे विजनप्रचारः। वनाद्रिदुर्गेषु नदीषु सक्तः पियातिथिर्नातिलघुः प्रसिद्धः ॥ १६॥

नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्रापि किश्चि-

द्धातोविदे भवति कुशलश्रञ्जलः कोलनेत्रः।

स्त्रीसंयुक्तः परधनहरो मातृभक्तः सुजङ्घो

मध्ये क्षामः सुलालितमती रन्ध्रवेधी परेषाम् ॥ १७ ॥ पर्यङ्कशङ्घरशस्त्रमृदङ्गमाला-

वीणोपमाः खनु करे चरणे च रेखाः ।

वर्षाणि सप्ततिमितानि करोति राज्यं सम्यक्शशाख्यनृपतिः कथितो सुनीन्द्रैः ॥१८॥

केन्द्रोंच्चगा यद्यपि भूसुताद्या मार्तण्डशीनांशुयुता भवन्ति । कुर्वन्ति नोर्वीपतिमात्मपाके यच्छन्ति ते केवलसत्फलानि ॥१९॥

शशक योग में उत्पन्न जातक छोटे दाँत वाला, छोटा मुख वाला, जल्दी चलने वाला, कोवी, शठ, श्रांत ग्रंद्र, निर्जन स्थान में ग्रंमने वाला, वन, पर्वत, दुर्ग, नदी इन में प्रेम रखने वाला, श्रांतिथि में प्रेम रखने वाला, श्रांतिथि में प्रेम रखने वाला, श्रांतिथ में प्रेम रखने वाला, श्रांतिक छोटा नहीं, प्रसिद्ध, वहुत सेना वाला, ऊँचे दाँत वाला, धातु किया में दुशल, चश्चल, ग्रंकर की तरह नेत्र वाला, ख्रियों से युक्त, दूसरे का धन हरने वाला, माता का भक्त, श्रच्छे जांधो वाला, पतलो कमर वाला, सुन्दर वुद्धि वाला, दूसरे का छिद्र देखने वाला, श्रंप्ता, शंख, मृदंग, माला, बोणा इन के चिन्हों से युक्त हाथ पाँच वाला, ७० वर्ष तक राज्य करने वाला होता है, यह मुनियों ने कहा है। केन्द्र में स्थित मङ्गल श्रादि पाँच ग्रह यदि उच्च में बैठे हों श्रीर सूर्य चन्द्र से युक्त हों तो राजयोग नहीं देकर केवल उत्तम फल देते हैं ॥ १६-१६ ॥

इति पश्चमहापुरुषहान्तणाध्यायः।

### अथ कारकयोगाध्यायः।

मूलित्रकोणस्वग्रहोच्चसंस्था नभश्रराः केन्द्रगता मिथः स्युः। ते कारकाख्या मुनिभिः पणीता विज्ञय त्राज्ञाभवने विज्ञेषः॥१॥ पालेयरिश्मर्यदि मूतिवर्ती स्वमन्दिरस्थो यदि तुङ्गयातः। सूर्यार्कजारामरराजपूज्याः परस्परं कारकसंज्ञकाः स्युः॥ २॥

जो ग्रह अपने मृल त्रिकोण, अपने गृह, श्रपने उच्च या केन्द्र स्थान में वैठे हों वे परस्पर कारक ग्रह होते हैं। ऐसा मुनियों ने कहा है। श्राम स्थान में स्थित ग्रह विशेष कारक होता है। यदि चन्द्रमा, जन्म- साग्न, कर्क या चुष राशि में स्थित हो तो सूर्य, शनि, गुह ये तीनों परस्पर कारक होते हैं ॥ १-२ ॥

शुभग्रहे लग्नगते च खाम्बुस्थितो ग्रहः कारकसंज्ञकः स्यात्। तुङ्गत्रिकोर्णे स्वग्रहांचयातास्तेपीह माने तपने विशेपात्॥ ३॥

यदि लग्न में शुम ग्रह हों तो दशम श्रीर चतुर्थ स्थान में स्थित ग्रह कारक होते हैं। उच्च, मृल त्रिकोण, श्रपने गृह या श्रपने नवांश में स्थित हो कर ग्रह दशम स्थान में स्थित हों तो विशेष कारक होते हैं॥ २–३॥

विज्ञिस्थितो यस्य शुभो नभोगो लग्ने विलग्ने च लवे स्वकीये । केन्द्राणि सर्वाणि शुभान्वितानि तस्यालये श्रीः क्रुक्ते निवासम्॥४॥

जिस के जन्म काल में सूर्य से दितीय स्थान में शुभ ग्रह हों, जन्म लग्न अपने नवांश में हो और शुभ ग्रह केन्द्र में हों तो उस के घर में लक्षी निवास करती है ॥ ४॥

केन्द्रस्थिता गुरुविलग्नपजन्मनाथा मध्ये वयस्यतितरां वितरन्ति भाग्यम्। शीर्षोदयाङ्घ्रचुअयभेषु गता भवेगुरारम्भमध्यम्विरामफलमदास्ते॥५॥

जिस के जन्म काल में वृहस्पति, लग्नेश श्रीर जन्म राशीश केन्द्र में वैठे हा तो युवा श्रवस्था में उस का भाग्योदय होता है। यदि शी-षोंदय, पृष्ठोदय या उभयोदय राशि में वैठं हों तो क्रम से बाल्य, युवा श्रीर वृद्धावस्था में फल देते है ॥ ४ ॥

नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा मन्त्री भवेत्कारकखेचरेन्द्रै:।

राजान्वये यस्य भवेत्प्रस्नुतिर्भूमीपतित्वं स कथं न याति ।। ६ ॥

यदि जन्म काल में कारक योग हो तो नीच चंदा में उत्पन्न होने चाला मन्त्री श्रीर राजा के कुल में जन्म लेने चाला निश्चय राजा होता है ॥ ६ ॥

इति कारकयोगाध्यायः।

# अथ नाभसयोगाध्यायः

रज्जुमुसलनलयोगानाह—

सर्वे चरस्था त्रपि वा स्थिरस्था द्विदेहसंस्था यदि वा भवन्ति । क्रमेण रज्जुर्मुसलं नलन्त्र योगत्रयं स्यादिदमाश्रयाख्यम् ॥ १॥

सव ग्रह चर राशि में हों तो रज़्ज़, स्थिर में हों तो मुसल, हिस्व-भाव में हों तो नल नाम के योग होते हैं। ये तीनों श्राथय योग हैं॥१॥ मालाज्याजयोगहयम्—

केन्द्रत्रये सौम्यलगैस्तु माला खलग्रहैर्न्यालसमाह्रयः स्यात् । इदं तु योगद्वितयं दलाख्यं पराशरेण प्रतिपादितं हि ॥ २ ॥

तीनां केन्द्रों में ग्रुभ ग्रह हों तो माला श्रौर पाप ग्रह हों तो न्याल नामक योग होता है। ये दोनों दल योग पराशरने कहा है ॥ २॥

गदाशकटविहङ्गश्टङ्गाटकयोगानाह—

त्रासन केन्द्रद्वयौर्गराख्यो लग्नास्तसंस्थः शकटः समेतैः । स्वबन्धुवातैविद्दगः प्रदिष्टः शृङ्गाटकं लग्ननवात्मजस्थैः ॥३॥

सव ब्रह्म प्रथम, चतुर्थ में हो तो (१), चतुर्थ, सप्तम में हों तो (२), समप्त, दशम में हों तो (३), दशम, प्रथम में हों तो (४)। ये चार गदा-योग होते हैं। यदि सब ब्रह्म प्रथम, सप्तम में हों तो शकटः, चतुर्थ, दशम में हों तो विहग और प्रथम, नवम, पश्चम में हों तो शक्काटक नामक योग होता है ॥ ३॥

हलनामयोगः-

धनाग्लिस्थेस्निमदायगैर्वा चतुर्थरन्ध्रव्ययसंस्थितेर्वा।
नभस्तलस्थेईलनामयोगः किलोदितोऽयं निखिलागमज्ञैः ॥ ४ ॥
यदि सब ब्रह २, ६, १० में, ३, ७, ११ में या ४, ८, १२ में स्थित
हों तो तीन तरह का हल योग होता है ॥ ४ ॥

चज्रयवकमसयोगानाह— लग्नस्मरस्थानगतैः शुभारुपैः पापैश्र मेघूरणबन्धुयातैः । वजाभिधस्तद्विपरीतसंस्थैर्यवश्च मिश्रैः कमलाभिधानः ॥ ५ ॥

लग्न, सप्तम में ग्रुम ग्रह, ग्रीर चतुर्थ, दशम में पाप ग्रह हों तो चज्र योग। लग्न, सप्तम में पाप ग्रह श्रीर चतुर्थ, दशम में ग्रुम ग्रह हों तो यव योग होता है। यदि स्व श्रम ग्रह श्रीर पाप ग्रह चारों केन्द्रों में स्थित हों तो कमल योग होता है॥ ४॥

सूर्याचतुर्थं कविचन्द्रस्नू कथं भवेतामिति नैव युक्तौ। यवारुयवज्जौ त्विद्यामनंति तत्रोपपत्ति परिदर्शयामि॥६॥

पूर्वोक्त वज्र और यव योग में सूर्य (पाप ग्रह) से चतुर्थ स्थान में बुध, ग्रुक ( शुभ ग्रह ) का होना असम्भव है । क्यों कि तोनों का मध्यम वरावर है, फल के वश एक राशि से ज्यादा अन्तर है। इस की उपपत्ति कहता हूं ॥ ६॥

विलयपार्श्वद्वयवर्तिनौ चेज्ज्ञशुक्रजीवान्यतमो विलग्ने ।

कुर्जाकिचंद्राः खजलस्मरस्था वज्रं विलोमाच यवो निरुक्तः ॥७॥

जन्म लग्न से द्वितीय. द्वाद्श में बुध, युक, गुरु इन में से दो हों श्रीर इन्हीं में से शेष कोई एक लग्न में हो, दशम स्थान में मङ्गल, चतुर्थ स्थान में शनि, सप्तम में चन्द्रमा हो तो वज्र योग इस से विप-रीत है। ते। यव योग होता है ॥ ७ ॥

सर्वेर्नभोगैर्यदि नामसाख्यो व्यालाख्यमाले त्रिभिरेव खेटै:। कथं भवेतामिति चितयति मुनिपणीतं कथमन्यथा स्यात् ॥ ८ ॥

यदि सब ग्रहों के स्थिति वश नाभस योग हो ता व्याल ग्रीर माला योग तोन २ ग्रहों के स्थिति वश क्यों कहे गये। परन्तु मुनियां का कहना ठोक हो है ग्रन्यभा नहीं हो सकता है॥ ८॥

वाषीयोगः— त्यक्तवा केंद्राणि चेत्खेटा: शेषस्थानेषु संस्थिता: ।

वापोयोगो भवेदेवं गदितः पूर्वसूरिभिः ॥ ६ ॥

केन्द्र स्थानों को छोड़ कर शेष स्थानों में सब ग्रह स्थित हों ता पूर्वाचार्य के मत से वापी याग होता है ॥ ६ ॥ यूपरारशक्तिदण्डयोगानाह—

लग्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्याच्चतुर्ग्यहस्थैर्गगनेचरेन्द्रैः ।

क्रमेण यूपथ शस्य शक्तिर्ण्डः प्रदिष्टः खतु जातक हैं।। १०॥

लग्न से चतुर्थ भाव पर्यन्त सब ग्रह हों ते। यूप, चतुर्थ से सप्तम तक सब ग्रह हों ते। शर, सप्तम से दशम तक सब ग्रह हों ते। शिक श्रीर दशम से लग्न तक सब ग्रह हों ते। दण्ड ये।ग होता है।। १०॥

नौकूटछत्रयनुरईचन्द्रयोगानाह—

लगाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्यात्सप्तर्भगैनौरथ क्टसंज्ञः । छत्रं धनुश्चान्यगृहमहत्तैनौपूर्वकैर्योग इहार्घचन्द्रः ॥ ११ ॥

लग्न से सप्तम भाव पर्यन्त प्रत्येक भावों में एक २ ग्रह स्थित हो तो नौका योग, चतुर्थ से दशम भाव पर्यन्त सातों स्थानों में सातों ग्रह हों तो कूट योग, सप्तम से लेकर लग्न पर्यन्त सातों स्थानों में सातों ग्रह हों तो छत्र योग श्रीर दशम से लेकर चतुर्थ भाव पर्यन्त सातों भावों में सातों ग्रह हों तो घतुष योग होता है। इस से (केन्द्र से ) भिन्न सात स्थानों में सातों ग्रह हों ते। श्राठ प्रकार का श्रर्शचन्द्र योग होता है ॥ ११॥

चक्रसमुद्रयोगावाह—

तनीर्षेनाच्चैकग्रहान्तरेण स्युः स्थानषट्के गगनेचरेंद्राः । चक्राभिधानश्च समुद्रनामा योगा इतोहाकृतिजाश्च विंशत् ॥ १२ ॥

लग्न से लेकर वीच में एक २ स्थान छोड़ कर अन्य स्थानों में (१, ३, ४, ७, ६, ११ इन स्थानों में) सूर्य आदि सातों ग्रह स्थित हों ते। चक्र योग है। हितीय स्थान से लेकर वीच २ एक २ स्थान छोड़ कर अन्य छै स्थानों (२, ४, ६, ८, १०, १२ स्थानों) में सूर्य आदि सातों ग्रह हों ते। समुद्र योग है। इस प्रकार आकृति योग २०

हाते है ॥ १२॥

गोलादिसत्तयोगानाह— ये योगाः कथिताः पुरा वहुतरास्तेषामभावे भवेदु गोलश्रेकगतेर्पुगं द्विगृहगैः शूलिख्नगेहोपगैः। केदारश्च चतुर्षु सर्वसवरैः पाशस्तु पञ्चस्थितैः

पट्स्थैद्ािमिनिका च सप्तगृहगैनींखेति संख्या इमे ॥ १३ ॥
पूर्व कथित योगों के अभाव में किसी एक भाव में सब ब्रह स्थित
हों ते गोल योग, दो भावों में सब ब्रह स्थित हों ते। युग योग, तोन
भावों में सब ब्रह हों ते। युल योग, चार भावों में सब ब्रह हों तो के
हार योग, पांच भावों में सब ब्रह हों ते। पाश योग, है भावों में सब
ब्रह हों तो दामिनिका ये।ग और सात भावों में सब ब्रह हों तो चोणा
योग होता है। इस तरह सात प्रकार के योग होते हैं ॥ १३ ॥
नानाप्रकारें: किल कार्लिक्सियोंगा महिद्ध: परिकीर्तिता ये।
तत्कर्तृपाको हि फलं तदीयं बलानुमानेन विचिन्तनीयम् ॥ १४ ॥
कालज्ञ महिषयों से प्रतिपादित पूर्वोक्त योगों का फल योगकारक ब्रहों की दशा अन्तर्दशा में उन के यल के अनुसार तारतम्य से

विचार करना चाहिये॥ १४॥

रज्जुयोगफसम्-

चश्चद्वरूपेणान्विताः क्रौर्यभाजो जातोत्साहाः व्रूरकार्ये नितान्तम्।
रज्जुयोगोत्पन्नमर्त्याः स्वदेशे ह्यन्यस्मिन्वे सञ्चरन्त्यर्थज्ञव्यचै ॥१५॥

रज्ज योग में उत्पन्न जातक अत्यन्त रूपवान्, दुखी, दुष्टकार्यों में अति उत्साही, धन प्राप्ति के लिये स्वदेश और परदेश में अमण करने वाला होता है ॥ १४ ॥

मुसलयोगफलम्-

नानामानैज्ञीनधान्योपपन्नः पुत्रैर्लक्ष्म्या राजते राजतेजाः । पृथ्वीपालस्याश्रितः स्यात्सहर्षो हर्षीत्कर्षावाशिकृन्मौसलेयः ॥१६॥

मुसल योग में उत्पन्न जातक बहुत मान, ज्ञान, धान्य, पुत्र, लक्ष्मी इन से युक्त, राजा के समान वल शाली, राजा के आश्रय में रहने वाला, हर्ष से युक्त और हर्ष के उत्कर्ष से धन प्राप्ति करने वाला होता है ॥१६॥

नलयोगफलम्— शक्षत्पूर्णापूर्णरत्नैः स्वगेहा राजस्नेहाः पुण्यदेहाश्च मत्यीः। कीर्त्या युक्ताः सर्वदा तेन देवा दैवाग्येषां जन्मकाले नलश्चेत् ॥१७॥ नलयोग में उत्पन्न जातक निरन्तर थोड़े बहुत रत्न के। श्रपने गृह में रखने वाला, राजा का विय, पुण्यवान् श्रौर कीर्तियुक्त होता है॥१७॥ मालायोगफलग्—

पुत्रैभित्रैश्वारुभूषाविशेषैर्नानायानैरन्वितास्ते भवन्ति । येषां पुंसां स्नुतिकाले हि माला मालादोलाकामिनीकेलिशीला ॥१८॥

माला योग में उत्पन्न जातक पुत्र, वित्र, सुन्दर भूषण, श्रनेक चाहुन इन से युक्त, माला, दाला श्रीर स्त्री के साथ क्रीड़ा विलास करने वाला होता है ॥ १८॥

सर्पयोग फलम्—

भोक्तान्यस्यात्रस्य रौद्रो दिरद्रो निद्रोत्साहो रूट्सम्रुद्रोप्यमद्रः । दुर्दर्भः स्याचापकाराय सार्पः सर्पः स्रुतौ यस्य मर्त्यस्य योगः॥१९॥

सर्प योग में उत्पन्न जातक दूसरे का अन्न खाने वाला, अयानक, दरिद्र, यहुत साने वाला, रोषी, अभद्र स्वरूप वाला और दूसरे के अपकार के लिये व्यर्थ अहङ्कार करने वाला होता है ॥ १६ ॥

गदायोगफलम्-

नानाशास्त्रानेकमन्त्रानुरक्तो गीते वाद्ये कोविदश्रापि यज्वा । रौद्रो द्वेषी द्वेषिवर्गैवियुक्तो युक्तो योषाभूषणाद्यैर्गदायास् ॥२०॥

गदा योग में उत्पन्न जातक श्रनेक शास्त्र श्रौर मन्त्र शास्त्र में निरत, गीत वाद्य में कुशल, यज्ञ करने वाला, अयानक स्वरूप वाला, द्वेष करने वाला, शत्रुश्रों से रहित, स्त्री श्रौर भूषणों से युक्त होता है ॥२०॥ शकटयोगफलम्—

दोनो हीनो वैभवेनार्थमित्रैर्यस्योत्पत्यावाप्तकाश्योप्यवश्यम् । याति प्रीति प्राप्य मर्त्यः कुयोपां त्यक्तवा योगे ज्ञाकटे यस्य जन्म ।२१॥

शकट योग में उत्पन्न जातक दीन, विभव, धन श्रीर मित्रों से हीन, कश शरीर वाला, दुए स्त्रों को प्राप्त कर के उसे छोड़ कर प्रसन्न होने वाला होता है ॥ २१ ॥

## विहंगयोगफलम्—

येषां सूतौ मानवानां विहंगो योगो भोगोत्पन्नसौरूयं न तेपाम्। याने प्रीतिनित्यमेव प्रवासः सर्वार्थानामस्पता जलपतार्थैः ॥ २२॥

विहंग योग में उत्पन्न जातक भोगसुख से रहित, भ्रमण का प्रेमो, सदा परदेश में रहने वाला श्रीर थोड़ा सामान रहने पर भी वहुत कहने वाला होता है ॥ २२ ॥

# श्टंगाटकयोगफलम्—

भूयोत्कर्षः साहसी संगरेच्छुः सौंख्यैर्युक्तोऽत्यंतबुद्धिर्नरः स्यात् । प्रीतिर्गच्छेत्पूर्वपत्न्याः सपत्न्या द्रोहं चैवं शृङ्गपूर्वे ग्रुखाटे ॥ २३ ॥

श्रङ्गारक योग मं उत्पन्न जातक वार २ उत्साह करने वाला, साहसी, युद्ध की इच्छा वाला, सुख से युक्त, श्रति वुद्धिमान, पहली स्त्री से प्रीति श्रीर दुसरी से द्वेष रखने वाला होता है ॥ २३॥

## हलनामयोगफलम्-

पेष्यो युक्तः साधुभिर्मित्रवर्गैः कृष्याजीवी दुःखितोऽत्यंतग्रुक्स्यात् । उत्पत्ति यो लाङ्गलाख्ये प्रयाति याति क्लेशं निर्धनत्वात्प्रकाम्म्॥२४॥

हल योग में उत्पन्न जातक द्तकर्म करने वाला, सज्जन श्रीर मित्रों से युक्त, खेती से जीवन चलाने वाला, दुखी, श्रति भोजन करने वाला श्रीर दरिद्रता से श्रत्यन्त क्लेश पाने वाला होता है॥ २४॥

वज्रयोगजातफलम्—

त्राचे भागे जीवितस्यांतिमे च सौख्योपेतो भाग्यवान्मानवः स्यात् ।

मध्ये भागे भाग्यहीनः प्रकामं

कामक्रोधैरन्वितो वज्जयोगे ॥ २५ ॥

वज्र योग में उत्पन्न जातक वाल्यावस्था श्रीर वृद्धावस्था में सुखा, भाग्यचान् होता है। किन्तु मध्य श्रवस्था में काम क्रोध से युक्त श्रीर भाग्य रहित होता है॥ २४॥ दीर्घायु होता है ॥ २७॥

#### यवयोगफ.सम्-

मध्ये भागे धर्मकामार्थसंपत्सीख्येर्युक्तः स्याद्विनीतो वदान्यः। नित्योत्सादः सदृते तुपशांतः शांतक्रोधो यः प्रस्तो यवाख्ये ॥२६॥ यव योग में उत्पन्न जातक मध्य श्रवस्था में धर्म, काम, धन, सम्पत्ति श्रीर सुख से युक्त, नम्र, दाता, सुन्दर, व्रत में सदा उत्साही, शान्त तथा क्रोध रहित होता है ॥ २६ ॥

#### कमलयोगपः लम्-

नित्यं हर्षोत्कर्पशाली वलीयांश्रश्चत्कांतिगींतिकीर्तिर्मनुष्यः । योगे स्तिश्चेत्सरोजे स राजा राज्ञां वंशे वा भवेदीर्घजीती ॥२०॥ कमल योग में उत्पन्न जातक सदा प्रसन्न, उत्साही, बली, श्रति सुन्दर, गाने में यशस्वी, राजा के वंश में उत्पन्न हो तो राजा श्रीर

### वापीयोगफलम्-

दीर्घायुः स्यादात्मवंशावतंसः सौख्योपैतोऽत्यंतधीरो यनीषी । चंचद्वाक्यः सन्मनाः पुष्पवापी वापोयोगे यः प्रसूतः प्रतापी ॥२८॥ वापो योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, श्रपने कुल में श्रेष्ठ, सुब्हो, श्रत्यन्त धीर, पण्डित, सुन्दर बोलने वाला, सुन्दर मन बाला, पुष्प श्रीर वापी बनवाने वाला तथा प्रतापी होता है ॥ २८॥

### यूपयोगजातफलम्—

धीरोदारो यज्ञकर्मानुसारो नानाविद्यासिंद्वारो नरो वै । यस्योत्पत्तौ वर्तते यूपयोगो योगो लक्ष्म्या जायते तस्य नूनम्॥२९॥ यूप योग में उत्पन्न जातक धीर, उदार, यज्ञ कर्म करने वाला, अनेक विद्याओं को विद्यारने वाला, विवेको और बना होता है ॥ २६ ॥ शरयोगफलम्—

हिंस्रोत्यंतं शिल्पदुःखैः प्रतप्तः प्राप्तानन्दः काननांते शरज्ञः । पत्यों योगे यः शरे जातजन्मा जन्मारं भात्तस्य न कापि सौख्यम् ॥३०॥

हार योग में उत्पन्नजातक हिंसक, शिल्प कर्म जन्य दुःखीं से तब्त, वन मध्य में झानन्द पाने वाला, वाण चलाना जानने वाला और जन्म से ही कभी सुख न पाने वाला होता है ॥ ३०॥

शक्तियोगजातफलम्—

नीचैरुच्चैः शीतिकृत्सालसश्च सौक्यैरथैर्वर्जितो निर्वलश्च । वादे युद्धे तस्य बुद्धिर्विशाला शालासौक्यस्याल्पता शक्तियोगे॥३१॥

शक्ति योग में उत्पन्न जातक छोटे, यड़े सभी से प्रेम करने वाला, श्रालसी, सुख धन से रहित, निर्वल, युद्ध श्रोर वाद विवाद में बुद्धि-मान् तथा गृहसुखको अल्प भोगने वाला होता है ॥ ३१॥

दण्डयोगजातफलस्—

दीनो हीनोन्यत्तसंजातसख्यः प्रष्यद्वेषी गोत्रजैर्जातवैरः। कांतापुत्रैरर्थिमित्रैविंहीनो हीनो बुद्धचा दण्डयोगाप्तजन्मा ॥ ३२ ॥

दण्ड योग में उत्पन्न जातक दीन, दुखी, दुर्जनों से मित्रता करने वाला, व्तकर्म करने वालों का शत्रु, अपने बुलजनों का हेबी, स्त्री, पुत्र, धन, भित्र श्रीर बुद्धि से रहित होता है ॥ ३२॥

नौकायोगजातफलम्—

ख्यातो खुब्घो श्रोगसौक्यैविहीनो यो नौर्योगे लब्धजन्मा मनुष्यः। क्लेशी शश्वच्चंचलस्वांतद्वत्तिर्द्वतिस्तेयोद्भतधान्येन तस्य ॥ ३३ ॥

नौका योग में उत्पन्न जातक प्रसिद्ध सोभी, भोगसुख से रहित, दुखी, सदा चश्चल चित्तवाला और चोरी का धन खाने वाला होता है॥

कुटयोगजातफलम्—

दुर्गारण्यावासशीलश्च मल्लो भिल्लपीतिनिर्धनो निद्यकर्मा। धर्माधर्मज्ञानहीनश्च कूटः कूटमाप्तोत्पत्तिरेवं मनुष्यः ॥ ३४ ॥

कूट योग में उत्पन्न जातक दुर्ग श्रीर वन में रहने वाला, योद्या, मिल्लों का स्नेही, निर्धन, निद्य कर्म करने वाला, धर्माधर्म के ज्ञान से रहित श्रीर चुगल-खोर होता है ॥ ३४॥

१८ जा०

### ञ्जयोगजातफलम्-

प्राज्ञो राज्ञां कार्यकर्ता दयालुः पूर्वं पश्चात्सर्वसौख्यैक्षेतः । यस्योत्पत्तौ छत्रयोगोपलव्यिर्लब्धिस्तस्य च्छत्रसचामरादौ ॥३५॥

छत्र योग में उत्पन्न जातक चतुर, राजकार्य करने वाला, द्यालु, वाल्यावस्था श्रोर वृद्धावस्था में सब सुखों से युक्त, तथा छत्र, चामर श्रादि को प्राप्त करने वाला होता है ॥ ३४॥

कार्मुकयोगजातफलम्—

त्राद्ये भागे चांतिमे जीवितस्य सौख्योपेतः काननाद्विषचारः । योगे जातः कार्युके सोऽतिगर्वो गर्वोन्मत्तापत्तिकृत्कार्युकास्तः ॥३६॥

धतुष योग में उत्पन्न जातक वाल्यावस्था श्रीर वृद्धावस्था में सुब से युक्त, वन पर्वत पर अमण करने वाला, श्रत्यन्त गोरवी, गौरव से ग्रापित में फँसने वाला श्रीर धतुर्धारी होता है ॥ ३६॥

अर्घचन्द्रयोगजातफलम्-

भूमीपालगाप्तचं चत्प्रतिष्ठः श्रेष्ठः सेनाश्रूषणार्थान्यराद्यैः ।

चेंदुत्पत्ती यस्य योगोऽर्द्धचंद्रश्चंद्रः साक्षांदुत्सवार्थे जनानास् ॥३७॥ प्राधंचन्द्र योग में उत्पन्न जातक राजाओं से प्रतिष्ठा पाने चाला,

श्रधवन्द्र याग म उत्पन्न जातक राजाश्चा खामातश्चा पान धाला, सेना, भूषण, वस्त्र शादि से श्रेष्ठ और चन्द्र की तरह मतुन्यों की श्चानन्द देने वासा होता है ॥ ३७॥

चक्रयोगजातफलम्-

श्रीमद्रूपोऽत्यंतजातप्रतापो श्रूयो श्रूयोपायनैरन्दितः स्यात् । योगे जातः पूरुपो यस्तु चक्रे चक्रे पृथ्व्याः शालिनो तस्य कीर्तिः ३८

चक्र योग में उत्पन्न जातक लद्गीवान, बहुत प्रतापी, बार बार लोगों से नजर लेने वाला श्रीर सम्पूर्ण संसार में यशस्वी होता है ३५

समुद्रयोगज्ञातफलम्—

दानी धीरश्राक्त्रीलो दयालुः पृथ्त्रीपालपाप्तसौख्यः प्रकामम् । योगे जातो यः समुद्रे स घन्यो घन्यो वंश्वस्तेन नूनं नरेण ॥३६॥

समुद्र योग में उत्पन्न जातक दानी, धीर, सुन्दर स्वभाव वाला, क्यालु, राजा के द्वारा सुख पाने वाला, श्रीर श्रपने कुस को बढ़ाने वाला होता है ॥ ३६ ॥

गोलयोगजातफलम्—

विद्यासत्त्वौदार्यसामर्थ्यद्दीना नानायासा नित्यजातप्रवासाः ।

येषां योगः संभवे गोलनामा नानासत्यत्रोतयोऽनीतयस्ते ॥ ४०॥

गोल यागमें उत्पन्न जातक विद्या, सत्त्वगुण, उदारता श्रोर सामर्थ्य से द्वीन, अनेक प्रयत्न करने वाला, परदेश में रहने वाला, मिथ्या श्रीर श्रन्याय से प्रेम करने वाला होता है ॥ ४० ॥

युगयोगजातफलम्-

पासंडेनास्विष्डतप्रीतिभाजो निर्लजाः स्युर्धर्मकर्माप्रयुक्ताः। पुत्रेरथैं: सर्वथा ते वियुक्ता युक्तायुक्तज्ञानशून्या युगाख्ये ॥ ४१ ॥

युग योग में उत्पन्न जातक अपने पाखण्डपना से जनों के खाथ श्रखिंडत प्रेम रखने वाला, निर्लंजा, धर्म कर्म से रहित, पुत्र धन से रहित और युकायुक्त के ज्ञान से रहित होता है ॥ ४१ ॥

श्रुलयोगजातफलम्—

युद्धे वादे तत्पराश्चातिशाराः क्रूराः स्वांते निष्ठुरा निर्धनाश्च । योगो येषां खुतिकाले हि खूलः खूलपायास्ते जनानां भवंति ॥४२॥

ग्रह्म योग में उत्पन्न जातक युद्ध और वादिव बाद में कुदाल, ग्रूर, कूर, निष्ठुर हृदय जाला, निर्धन तथा जनों में ग्रल के समान होता है ४२ केदारयोगजातकफलम्-

सत्योपेताश्रार्थवंतो विनीताः कृष्यौत्युक्याश्रोपकारादराश्र ।

योगे केदारे ये नरास्तेऽपिधीरा धीराचारश्चापि तेषां विश्लेषात्।।४३।।

केदार योग में उत्पन्न जातक सत्य दोलने वाला, धनवान, नम्र, खेती करने वाला, उपकारी, पण्डित और विशेष करके पण्डिसों को तरह आचरण वाला होता है ॥ ४३ ॥

पारायागजातफलम्-दीनाकारास्तत्पराश्चापकारे वन्धेनार्ता सूरितल्पाः सदस्याः। नानानर्थाः पाञ्चयोगे प्रजाता जातारण्यप्रीतयः स्युर्पसुष्याः ॥४४॥ पाद्य योग में उत्पन्न जातक दोन, दूसरों का श्रपकार करने में निरत, बन्धन से पीड़ित, बहुत द्याया वाला, श्रहंकारी, श्रनेक श्रनर्थं करने वाला श्रीर वन में प्रेम रखने वाला होता है ॥ ४४॥

दामिनीयोगजातफलम्-जातानन्दो नन्दनाद्यैः सुधीरो विद्वान्धूषाकोशसंजाततोषः । चंचच्छीलोदारचुद्धिपशस्तः शस्तः स्तौ दामिनी यस्य योगः ॥४५॥

दामिनी योग में उत्पन्न जातक पुत्र श्रादि से श्रानन्द पाने वाला, धीर, पण्डित, श्रपने खजाने को देख कर सुखी होने वाला, चञ्चल, उदार श्रीर प्रसिद्ध होता है ॥ ४४ ॥

चीणायागजातफलम्— अर्थोपेताः शास्त्रपारंगताश्च सङ्गीतज्ञाः पोषकाः स्युर्वहूनाम् । नानासौरुयैरन्वितास्तु प्रवीणा वीणायोगे प्राणिनां जन्म येषाम् ॥४६॥

वीणा योग में उत्पन्न जातक धनी, शास्त्रको जानने वाला, सङ्गीत को जानने घाला, बहुतों का पालक, श्रनेक सुखों से युक्त श्रीर चतुर होता है ॥ ४६॥

प्रोक्तेरेतैर्नाभसाख्येश्व योगैः स्यात्सर्वेषां प्राणिनां जन्म कामम् । तस्मादेतेऽत्यंतयत्नादपूर्वाः पूर्वाचार्येर्जातके संप्रदिष्टाः ॥ ४७॥

सभी मनुष्यां के जन्म काल में पूर्वोक्त नाभस योगों का यथेष्ट विचार करना चाहिये । इसिलये प्राचीन श्राचार्यां ने यलपूर्वक इन योगों को जातक शास्त्र में कहा है ॥ ४७ ॥

एवं योगानां फलं शालिनीसद्भृष्टतैर्व्यक्तं युक्तियुक्तं निरूक्तम् । तस्मात्माद्गेः सत्कवीनामनूनं सोख्यं चैवं जातके कोयलोक्त्या ।४८।

इस प्रकार पूर्वोक्त नामस योगों का फल शालिनी छन्दों के द्वारा स्पप्ट और युक्तियुक्त कहा गया है। सुकवि के इन कोमल उक्तयों से जातक शास्त्र में पण्डितों को सुख होनें॥ ४८॥

इति नामसयोगाध्यायः।

## अथ रिइमजानकाध्यायः श्रथैकादिपंचरिहमफलम्—

येषां नराणां किरणाः प्रस्ताषेकादितः पञ्च भवन्ति यावत् ।
ते सर्वथा दुःखदरिद्रभाजो नीचित्रया नीचकुलाः खलाश्च।। १ ॥
जिस के जन्म काल में श्रद्ध के किरणों का योग १ से ४ तक हो
वह सदा दुखी, दिद्द, नीचों का प्रिय, नीच कुल वाला श्रीर दुष्ट
होता है ॥ १ ॥

द्शरिमफलम्-

पंचादितः खेंदुमिताश्च यावन्मरीचयस्ते जनयंत्यवश्यम् । नरान्विदेशेऽभिरतान्सुदीनान्भाग्येन हीनान्प्रतिपालितांश्च ॥ २ ॥

जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग ४ से १० तक हो वह विदेश में रहने वाला, दीन, भाग्यहीन श्रीर द्सरों से पालिस होता है ॥ २ ॥

पञ्चदशरिमफलम्—

परं दशस्यस्तिथयस्तु यावत्ते भानवो मानवमल्पकार्थम् ।

धर्मियं संजनयंति नूनं कुलानुरूपं सुखिनं सुवेपस् ॥ ३ ॥

जिस के जन्म कालमें ग्रह के किरणों का योग १० से १४ तक हा वह मनुष्य थोड़े धन चीला, धर्म में प्रेम रखने चाला, श्रपने कुल के श्रनुसार सुखी श्रोर सुन्दर होता है ॥ ३ ॥

विश्वतिरिश्मफलम्-

पंचेंदुतो विंशतिरेव यावद्गमस्तयस्ते मनुजं सुशीलम् ।

कुर्वति सत्कीर्तिकरं सुधीरं वंशावतंसं कुशलं कुलासु ॥ ४ ॥

जिस के जन्म समय ग्रह के किरणों के योग १४ से २० तक हो वह मजुष्य सुशील, सुकीर्ति करने वाला, धीर, अपने वंशों में भूषण स्त्र कप और कलाओं में चतुर होता है ॥ ४॥

पञ्चित्रिः तिरिश्मिकसम्— यस्य मस्तो च नखा मयुक्तस्तद्भाग्यरेखा सुहृदां सुखाय । पञ्चाधिका विंशतिरत्र यावत्तावत्फलाधिक्यमनुक्रमेण ॥ ५॥

जिल के जन्म लमय ग्रह के किरणों का योग २० से २४ तक है। यह मतुष्य भाग्यवान् श्रीर मित्रों को सुख देने वाला होता है। जिल प्रकार किरणों की वृद्धि हो उसी तरह फल में भी वृद्धि होती है॥॥

### जिशाद्र शिमफलम्

यावत्रिश्वत्संमिता पंचवर्गाद्येषां स्तौ चेन्मयूखा नराणाम् । भूनीपालात्माप्तसौख्याः प्रधाना नानासंपत्संयुतास्ते भवंति ॥ ६॥

जिस कें जन्म समय ग्रह किरणों का योग २४ से ३० तक हो वह म उष्य राजा से सुख लाभ करने चाला, राजा का मन्त्री और श्रनेक सम्पत्तियों से युक्त होता है ॥ ६॥

एक त्रिशद्र श्लिम ज्लम्-

येवां नूनं मानवानां प्रस्तावेकत्रिंशत्संख्यकाश्चेन्मयूखाः । विख्यातास्ते राजतुरुयाः प्रधाना नानासेनास्वामिनः संभवन्ति॥॥॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३१ हो ते। च्रह मनुष्य प्रसिद्ध, राजा के समान, राजा का मन्त्री ख़ौर अनेक सेनाओं का नायक होता है ॥ ७ ॥

द्वात्रिशद्रश्मिफलम्—

पस्तिकाले किरणा नराणां द्वित्रित्रमाणा यदि संभवन्ति । नानापुराणामथवा गिरीणां ते स्वामिनो ग्रामञ्चताधिपा वा ॥८॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३२ हे। वह मनुष्य श्रनेक पुरों का, पर्वतों का या १०० गावों का श्रधिपति होता है॥न॥

त्रयस्त्रिशद्रश्मिफलम्--

रामाग्निभिश्वापि युगाग्निभिर्वा करैर्नरस्य प्रसवो यदि स्यात् । कमात्सहस्रं त्रिसहस्रकं च ग्रामान्स पातीति वदंति केचित् ॥ ९ ॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३३ या ३४ हो वह मर्उ ष्य तीन हजार या एक हजार गांव का स्वामी होता है ॥ ६ ॥

## षञ्चित्रदाद्रश्मिफलम्—

पञ्चत्रिसंख्यैः खलु यो मयुखैर्जातो भवेन्मण्डलनायकश्च । विलाससत्त्वाभलशीलशाली यशोविशेषाधिककोशयुक्तः ॥ १० ॥

जिस के जन्म समय प्रह किरणों का योग ३४ हो वह मनुष्य जिला का मालिक, विलास करने चाला, वली, निर्मल प्रकृति चाला, यशस्वी और अनेक खडाने से युक्त होता है ॥,१०॥

षद्जिहाद्रश्मिफ.सम्-

रसाप्रिसंख्यश्च नगाधिसंख्येर्जातो मयुखैः खलु यः क्रमेण । ग्रामान्मजुष्यः स तु सार्थलक्षं लक्षत्रयं पाति महाप्रतापात् ॥११॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३६ या ३० हो वह मनुष्य तीन लाख हा डेट साख गांच का मालिक होता है॥ ११॥

अविज्ञाद्रश्मिप.साम्-

यस्य मस्त्तौ किरखप्रमाखमष्टित्रसङ्ख्यैः स भवेन्महौजाः। भूमीपतिर्द्धासचतुष्ट्यं हि ग्रामान्प्रज्ञास्तीद्रसमानसम्पत्॥१२॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३८ हो वह मनुष्य पराक्रमी राजा, ४ लाख गाँचों का शासन करने वाला श्रोर इंन्द्र की तरह सम्पत्ति वाला होता है॥ १२॥

पकोनचत्वारिकाद्रशिमफलम्-

नवत्रिसङ्ख्या जनने मयूखा विख्यातकीर्तिर्नृपतिर्भवेतसः। भौदमतापाद्गम्बद्दस्यरूपो गर्नोद्धतारातिश्चजङ्गमेखु ॥ १३॥

जिस के जन्म समय बह किरलों का योग २६ हो वह मनुष्य प्रसिद्ध यश वाला, राजा और अपने शत्रु कपी सर्पों को भारने के लिए गरुड़ के समान होता है ॥ १३॥

चत्वारिंशद्रश्मिकसम्-

खाब्यिप्रमाणैः किर्ग्णैः प्रस्तः शोणीपतिस्तद्विजयप्रयाणे । भवन्ति सेनागजगर्जितानां प्रतिस्वनाः खे धनगर्जितानि ॥ १४ ॥ जिस के जन्म समय प्रद्व किरणों का योग ४० हो वह मनुष्य राजा होता है श्रीर उस के दिग्विजय यात्रा के समय सेना श्रीर हाथियों का गर्जन का शब्द श्राकाश में जाकर सेघों के गर्जन की तरह होता है ॥ १४ ॥

"एकचत्वारिंशद्रश्मिफलम्-

मयुखजालं परिस्रतिकाले यस्यैकवेदाह्यकं नरस्य।

द्वयम्भो विवेतामलमेखलाया भवेदिलायाः परिपालकः सः ॥१५॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४१ हो वह मनुष्य समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का श्रिधिपति होता है ॥ १४ ॥

द्विचत्वारिंशद्रिमफल्म्—

यमलजलियतुल्यो वा गुणाब्धिप्रमाणो

भवति किरणयोगश्चेत्रराणां पस्ततौ । श्रतुलवलविलासत्रासितारातिवर्गाः

लावलासत्रासितारातिवनाः त्रिजलियत्तयायाः पालकास्ते पृथिन्याः ॥१६॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४२ था ४३ हो वह मनुष्य वड़ा वली, विलास करने वाला, शत्रुओं को कष्ट देने वाला मीर तीन समुद्रों से धिरे हुए भूमि का स्वामी होता है ॥ १६॥

चतुश्चत्वारिशद्रश्मिफलम्—

स्तौ वेदयुगप्रमाणिकरणाश्चेत्सार्वभौमः स ना

यत्सेनाजलघो गलन्मदजला दंतावलाः शैलताम्।

यांति च्छत्रविचित्रिताः कमटता मीनध्वजा मीनता

नौकात्वं च रथास्तथायुष्रकिः कळ्ळोलमालातुलात्।१७।

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४४ हो वह मतुष्य चक वर्ती राजा होता है। उस के सेना क्यी समुद्र में पर्वतों के समान मतवाली हाथी, कछुत्रों के समान नाना प्रकार के छत्र, मछली के समान ध्वजात्रों की मछली, नौका के समान रथ, तरङ्ग के समान शक्तों की कान्ति होती है॥ १७॥ पञ्चचत्वारिशद्रशिमयोगफलम्—

पञ्चाब्यितश्चेत्परतो भवन्ति गभस्तयो जन्मनि मानवानाम् ।

ते देवतानामिप दुर्जयाः स्युर्दीपान्तरोद्गगीतयशोविशेषाः ॥१८॥

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४४ या इन से अधिक हो वह मनुष्य देवताओं से न जीता जा सकता है और उस का यश द्वीपान्तर तक फैलता है ॥ १८॥

इति रश्मिजातकाध्यायः।

अथ ग्रहाणां दीप्ताचवस्थाध्यायः

दीप्तस्तुङ्गगतः खगो निजगृहे स्वस्थो हिते हर्षितः

शांतः शोभनवर्गगश्च खचरः शक्तः स्फुरद्रश्मिभाक्।

नुप्तः स्याद्विकत्तः स्वनीचग्रहगो हीनः खलः पापयुक्

खेटो यः परिपीडितश्च खचरैः स मोच्यते पीडितः ॥ १ ॥

अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह दीष्त, अपनी राशि में स्वस्थ, मित्र की राशि में हिषत और शुभ वर्ग में शान्त होता है। जिस ग्रह का किरण पुष्ट हो वह शक्त, जो श्रस्त हो वह विकल, जो नीच में हो वह हीन, जो पाप ग्रह से युक्त हो वह खल और जो पराजित हो वह पीड़ित होता है ॥ १ ॥

दीष्तग्रहफलम्-

दीप्ते प्रतापादिततापिबारिर्गलन्मदालंकृतकुंजरेशः । नरो भवेत्तिक्षलये सलीलं पद्मालयालंकुरुते विलासम् ॥ २ ॥

यदि ग्रह दीष्त है। तो जातक श्रपने प्रताप से शत्रुश्रों को पीड़ित करने वाला, मतवाले हाथियों वाला होता है, श्रोर उस के घर में सदा लक्ष्मी निवास करती है ॥ २॥

स्वस्थग्रहफलम्-

स्वस्थे महावाहनधान्यरत्नविशालशालावहुलत्वयुक्तः । सेनापतिः स्यान्मनुजो महौजा वैरित्रजावाप्तजयाधिशाली ॥ ३ यदि प्रह स्वस्थ हो ते। जातक अनेक वाहन, धान्य, रक्त, बड़े २ गृहों से युक्त, सेनापति, बहुत वली और शत्रुओं के। जीतने बाला होता है ॥ ३॥

हर्षितग्रहफलम्— हर्षितं भवति कामिनीजनोऽत्यन्तभूषणचयत्रजवित्तः। धर्मकर्मकरणैकमानसो मानसोद्भवचयो हतशत्रुः।। ४॥

यदि प्रह हिष्त है। तो जातक ख़ियों का प्रेमी, श्रनेक भूषणों से युक्त, धर्म कर्म करने वाला श्रोर रामुओं को मारने वाला होता है ॥४॥ शांतप्रहफलम्—

शांतोऽतिशांतो हि महीपतीनां मंत्री स्वतंत्रो वहुपुत्रसित्रः । शास्त्राधिकारी सुतरां नरः स्यात्परोपकारी सुकृतेकचित्तः ॥ ५ ॥ यदि प्रह शान्त हो तो जातक अत्यन्त शान्त, राजा का मन्त्री, स्वतन्त्र, वहुत पुत्र मित्रों वाला, शास्त्र जानने वाला, परोपकारी और धर्मात्मा होता है ॥ ४ ॥

शक्तग्रहफलण्—

शक्तोऽतिशक्तः पुरुषो विशेषात्सुगन्धमारयाभिरुचिः शुचिश्र । विरुपातकीर्तिः सुजनः प्रसन्नो जनोपकर्तारिजनपहन्ता ॥ ६ ॥ यदि प्रह शक्त हो तो जातक जुलो, सुगन्य मालाओं के प्रेमी, पचित्र, प्रसिद्ध यश वाला, सज्जन, प्रसन्न, जनी का उपकारी और शत्रुओं को नाश करने वाला होता है ॥ ६ ॥

विकलग्रहफलम्-

दतवलो विकलो मिलनः सदा रिपुकुलप्रवलश्च गलन्मितः।
खलसखः स्थलसंचिलतो नरः क्षत्रतरः परकार्यगतादरः॥७॥
यदि प्रद्व विकल हे। ते। जातक निर्वल, विकल, मिलन, प्रवल
शत्रु वाला, बुद्धि रहित, दुष्टों से मिनता करने वाला, अमणशील, अति
दुर्वल और द्सरों के कार्य को देखने वाला होता है ॥ ७॥

दीनप्रहफ्तसम्— दीनेऽतिदीनोऽपचयेन तप्तः सम्भाप्तभूमीपतिश्रत्रभीतिः। संत्यक्तनीतिः खलु हीनकांतिः स्वजातिवैरं हि नरः करोति ॥८॥ यदि ग्रह दीन हो ते। जातक श्रात दीनता से पीड़ित, राजा श्रीर शत्रुओं से भयभीत, श्रन्यायी, मिलन तथा श्रपने जाति से शत्रुता रखने वाला होता है ॥ ८॥

खलग्रहफलम्—

खलाभिधाने हि खलैः कलिः स्यात्कांतातिचितापरितप्तचित्तः । विदेशयानं धनहीनता च प्रकोपता लुप्तमतिप्रकाशः ॥ ९ ॥

यदि श्रह खल हो तो जातक दुयों के साथ कलह करने वाला, स्त्री की चिन्ता से पीड़ित, परदेशी, निर्धन, क्रोधी श्रीर दुद्धिरहित होता है ॥ ६ ॥

पीडितप्रहफलम्—

पीडिते भवति पीडितः सदा व्याधिभिव्यसनतोपि नितांतम् । याति सञ्चलनतां निजस्थलाद् व्याकुलत्वनिजवन्युचिन्तया ॥१०॥

यदि प्रह पीड़ित हो तो जातक सदा व्याधि और व्यसनों से पीड़ित, अपने स्थान से दूसरी जगह जाने वाजा और अपने वन्धुओं की विन्ता से व्याकुख होता है ॥ १० ॥

इति दीष्ताद्यवस्थाध्यायः।

अथ स्थानादियुक्तग्रहफलाध्यायः तत्रादौ स्थानवलयुक्तग्रहफलम्

परां विश्वतिं जनयत्यवश्यं वलाधिकत्वं महसः प्रष्टुद्धिस् । नानाधनं कौशलगौरवादि क्वर्यादलं स्थानवलोपपनाः ॥ १ ॥

यदि स्थान वली ग्रह हो तो जातक श्रनेक विभूतिश्रों से युक्त, वलो, तेजस्वी, धनी, कुशल से युक्त श्रोर गौरव युक्त होता है ॥ १ ॥ दिग्वलयुक्तग्रहफलम्—

आशावलं यस्य अवेत्मकृष्ट् खेट: स्वकाष्टां नियमेन नीत्वा । विश्विष्टलाभं क्रुक्ते दक्षायां पुंसां निजद्रव्यविषिश्चितं हि ॥ २ ॥ यदि दिग्वली ग्रह हो तो जातक को उस ग्रह की दशा में विशिष्ट वस्तुत्रों का लाग कराता है। यह लाभ श्रपने धन के द्वारा ही स्रोता है॥ २॥

कालवलयुक्तग्रहफलम्-

शत्रुक्षयं भूगजवाजिष्टद्धिं शौर्यं च रत्नाम्बरसम्पदं च।

लीलाविलासं विमलां च कीर्ति कुर्याद ग्रहः कालवलाधिशाली॥३॥

यदि काल वल से युक्त ग्रह हो तो जातक रातुओं का नारा करने बाला, भूमि, हाथी, घोड़ा को चुद्धि करने वाला, ग्रूर, रह्न, वस्न, सम्पत्तियों से युक्त, विलासी श्रीर निर्मल यश वाला होता है ॥ ३॥

वित्तसौम्यग्रहफलम्-

श्राचारशौचश्चभसत्ययुताः सुरूपा स्तेजस्विनः कृतविदो द्विजदेवभक्ताः। पुष्पाम्बरोत्तमविभूषणसादराश्र सौम्गग्रहैर्वलयुतैः पुरुषा भवन्ति॥॥॥

जिस के शुभ ग्रह वली हो वह जातक श्राचार पवित्रता, शुभ, सत्य इन से युक्त, सुन्दर, तेजस्वी, पण्डित, ब्राह्मण देवताओं का भक्त, वस्त्र श्रीर श्राभूषणों से युक्त होता है ॥ ४॥

विलपापग्रहफलम्-

जुव्धाः कुकर्मनिरता निजकार्यनिष्ठाः

साधुद्विपः स्वकुलहाश्र तमोगुणाढ्याः।

क्रूरस्वभावनिरता मलिनाः कृतघ्नाः

पापग्रहे वलयुते पुरुषा भवन्ति ॥ ५ ॥

जिस के जन्म काल में पाप ग्रह वली हों वह जातक लोभी, कुकर्मी, श्रपने कार्य में निरत, सज्जनों का हेषी, श्रपने कुल का नाश करने वाला, तमो गुण से युक्त, दुए प्रकृति वाला, मिलन श्रीर कृतज्ञ होता है ॥ ४॥

नैसर्गिकवलमाह— द्रौ वा त्रयो वा वित्तनो भवन्ति फलपदानत्वामिति प्रकप्यम् ।

## मन्दारसौम्येज्यसितेन्दुसूर्यां यथोत्तरं स्युर्वतिनो निसर्गात् ॥ ६ ॥

जन्म काल में दो या तीन ग्रह वली हों तो पूरा पूरा फल देते हैं। द्यानि से मङ्गल, मङ्गल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुरू, शुरू से बन्द्रमा श्रीर चन्द्रमा से सूर्य स्वभाविक वली होते हैं।। ६१॥

चेपावलयुक्तत्रहफलम्-

कचिद्राज्यं कचित्पूजां कचिद्र द्रव्यं कचिद्यशः। ददाति खेचरश्चित्रं चेष्टावीयसमन्वितः॥ ७॥

चेषा वल से युक्त ग्रह कभी राज्य,कभी पूजा,कभी धन श्रीर कभी यदा को देने वाला होता है॥ ७॥

दृष्टियलिग्रहफलम्-

दुष्ट्रपदः सौम्यनिरीक्षितश्चेद्व दुष्टं फलं नो सकलं ददाति । ऋरेक्षितः सत्फलदोऽपि चैवं विचारणेयं खलु द्वालस्य ॥ ८॥

दुष्ट फल देने वाला ग्रह यदि ग्रुभ ग्रह से देखा जाता हो तो सम्पूर्ण दुष्ट फल को नहीं देता है। ग्रुभ फल देने वाला ग्रह यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो तो सम्पूर्ण ग्रुभ फल को भी नहीं देता है॥ ८॥

इति स्थानादियुक्तग्रहफलाध्यायः।

### अथ सूर्ययोगाध्यायः तत्रादी वोश्यादियोगाः—

खेचरा दिनमणेर्विधुवर्ज्यं द्वाद्शे च धनभे ह्युभये वा । बोशिवेश्युभयचर्यभिधानाः प्राक्तनैः सम्रुदिता इति योगाः॥ १ ॥

चन्द्रमा को छोड़ कर अन्य कोई यह द्वादश में हो तो बोशियोग, द्वितीय में हो तो बेशियोग और द्वादश, द्वितीय दोनों में यह हो तो उभयचरी योग पूर्वाचार्यों ने कहा है ॥ १ ॥

वोशियोगफलम्--

स्यान्यन्ददृष्टिर्वहुकर्यकर्ता परयत्यधश्चीत्रतपूर्वकायः।

असत्यवादी यदि वोशियोगः प्रस्तिकाले मनुजस्य यस्य ॥ २ ॥

जिस के जन्म काल में वेशिश योग हो वह मन्द दिए चासा, वहुत कार्य करने वाला, नोचे देखने वाला, ऊँचे श्रङ्ग वाला और सूठ वोलने वाला होता है ॥ २॥

वेशियोगफ्लम्—

चेत्सम्भवे यस्य च वेशियोगो भवेद्रदयातुः पृषुपूर्वकायः।

स्याद्वाग्वित्तास्यात्तसतासमेतस्तिर्यक्प्रचारः खत् तस्य दृष्टेः ॥ ३॥

यदि जन्म काल में वेशि योग हो तो जातक दयानु, पूर्व अवस्था —में स्थूल शरीर वाला, वाणियों से विसास करने वाला, श्रालसी श्रोर तिरह्यी नजर वाला होता है ॥ ३॥

उभयचरीयोगफलस्—

सर्वसहः स्थिरतरोऽतितरां समृद्धः

सत्त्वाधिकः समग्ररीरविराजमानः ।

नात्युच्चकः सरलदृक् पवलामलश्री-

युक्तः किलोभयचरीप्रभवो नरः स्याद् ॥ ४ ॥

यि जन्म काल में उभयचरी योग हो तो जातक सब सातें को सहने वाला, स्थिर, अधिक धनी, सत्त्व गुषप्रधान, समान शरीर से युक्त, अधिक लम्बा नहीं, सरस इष्टि धाद्धा और लम्बीबान होता है ॥ ४॥

सूर्यस्य वीर्यात्वचरानुसाराद्राद्यं श्रयोगात्वविचार्य सर्वस् ।

न्यूनं समं वा प्रवत्तं नराणां फत्तं सुधीथिः परिकल्पनीयस् ॥५॥

पूर्वीक योगों का फल सूर्य के बल से, योग कारक ग्रह से ग्रीर राशि ग्रंश के योग से विचार कर तारतस्य से फल में स्मृनाधिक्य करणना करवी चाहिये॥ ४॥

इति सूर्ययोगाध्यायः।

----

### अथ चन्द्रयोगाध्यायः

सुनफा उनफा दुरुधराके महुमयोगानाह—

द्विजपतेर्घनगैः सुनफा भवेद्वययगतैरनफा रविवर्जितैः।

दुक्ष्यराः खचरैकभयस्थितैर्धुनिवरैकदिता महदादरात ॥ १ ॥

सूर्य को छोड़ कर कोई यह चन्द्रमा से ब्रितीय में हों तो छनका, ब्राइश में हों तो अनका और दोनों में हों तो दुक्थरा नाम योग होता है ॥ १ ॥

कैमद्रुमयोगः—

निशाकराज्यन्यित खेचरेन्द्रा धनव्ययस्थानगता न चेत्स्युः । वदन्ति केमद्रुपनाभ योगं लक्ष्मीवियोगं कुक्ते स नूनस् ॥ २ ॥ जिस के जन्म काल में चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादश में केई जह न हो तो केमद्रुम नामक योगहोताहै।यहसातक के निर्धन बनाताहै ॥ सुनकायोगफसम्—

निजञ्जनार्जितमानसञ्ज्ञनतो विश्वदकीर्तियुतो मितमान्युस्ती ।
निज्ञ नरः सुनफामधनो भवेत्तरपतेः सिचवः सुकृतिः कृतो ॥ ३ ॥
यदि खुनफा योग में उत्पन्न हो तो जातक अपने मुजामों से मान
पान्त करने वाला, यशस्त्री, सुस्ती, राजाका मन्त्री और पण्डित होता है॥
धनफायोगफलम्—

चदारस्र्तिर्गुणकीतिज्ञाली कन्दर्पकालः शुभवाग्विलासः । सद्गृहत्तियुक्तः सततं विनीतः प्रभुर्नरः स्यादनकाभिधाने ॥ ४ ॥ यदि अनका योग में उत्पन्न हे। ते। जातक उदार, गुणी, यशस्वी,, सुन्दर, सुन्दर योलने वाला, सुन्दर आजीविका से युक्त, और नम्न होता है ॥ ४ ॥ दुरुधरायोगकलम्—

द्रविणवाहनवाहवसुन्थरासुलयुतं सततं कुरुते नृपम् । दुरुवरातितरां जितवैरिणं सुनयनानयनाञ्चललालसम् ॥ ५ ॥ दुरुघरा योग में उत्पन्न जातक घन, वाहन, घोड़ा, पृथ्वी, सुल से युक्त, राजा, रानुओं का जीतने वाला और सुन्दरी के कटाच की चाहने वाला होता है ॥ ४ ॥

केमद्रुमयागजातफलम्-

विरुद्धरत्तिर्मिलनः कुवेपः प्रेष्यो मजुष्यो हि विदेशवासी। कान्तासुहृत्सुजुधनैर्विहीनः केमद्वमे भूमिपतेः सुतोऽपि॥ ६॥

केमद्रुम याग में उत्पन्न जातक विरुद्ध आचरण करने वाला, मिलन, कुरूप, व्तकर्म करने वाला, परदेशी और स्त्री, मित्र, पुत्र धन से वियुक्त होता है ॥ ६॥

केमद्रमञ्जमाह—

केन्द्रादिगामी यदि यामिनीशः स्यात्पश्चिनीनायकतः करोति । विश्राजमानोन्नतिनैपुणानि कनिष्ठमध्योत्तमतायुतानि ॥ ७॥

सूर्य से केन्द्र स्थान में चन्द्रमा है। तो सुन्दर मान, उन्नित और चतुरता न्यून, पणफर में हो ते। मध्यम और अपिक्रिम में है। ते। उत्तम होता है ॥ ७॥

पालेयरशिमः परिस्रतिकाले निरीक्ष्यमाणः सकलै निधोगैः।

नरं चिरञ्जीवितसार्वभौमं करोति केमद्रममाशु हत्वा ॥ ८॥

जन्म काल में सभी श्रह यदि चन्द्रमा को देखते हों तो जातक केमहम देख को नाश कर चिरजीची सार्वभौम राजा होता है ॥ ८ ॥ चतुर्षु केन्द्रेषु भवन्ति खेटा दुष्टोऽपि केमहुमयोग एपः ।

विहाय केपद्भमतां नितान्तं कल्पद्धमः स्यात्किल सत्फलाप्त्यै ॥ ९॥

केमद्रुम योग होने पर भी यदि चारों केन्द्रों में ग्रह स्थित हों तो शुभ फल देने के लिये कल्पहुम नामक येगा होता है ॥ ६ ॥

शितिसुतयुतजीवे स्तिकाले तुलायां विलसति निलनीनां नायकः कन्यकायास्। विधुरिप यदि शेषैनेंक्षितो मेषवर्तीं जनपतितृपतीन्द्रं हन्ति केमद्वमं च॥ १०॥ यदि मझल से युत बृहस्पित तुला राशि में हो, सूर्य कन्या में हो और चन्द्रमा मेष में हो तथा शेष ग्रह चन्द्रमा को न भी देखते हों ता जातक केमहुम योग का फल न पाकर राजा होता है ॥ १०॥

इति चन्द्रयामाध्यायः ।

#### अथ प्रवेजवादवावः

येषां स्नृतौ राजयोगा नरायाां प्रव्रज्या चेत्तापसास्ते भवेयुः । वक्ष्ये संचेपेण तांस्तापसानां योगोत्पन्नान्सन्मतान्त्राक्तनानाम् ॥ १ ॥

यदि जन्म काल में राज योग, प्रविज्या योग देनों हों तो जातक तपस्वी होता है। प्राचीनों के मत से तापस योगों को कहता हूँ ॥१॥ चतुरादिभिग्रहैः प्रविज्यायोगः—

ग्रहैश्रतुर्भिर्यदि पश्चभिर्वा पड्भिस्तयैकालयसंस्थितैश्र ।

नश्यन्ति सर्वे खलु राजशोगाः पात्राजिको योग इति प्रदिष्टः ॥२॥

यदि जन्म काल में चार, पाँच या छै ग्रह एक स्थान में स्थित हों तो सब राज येगा नष्ट हो कर प्रद्रज्या येग रहता है ॥ २॥

अन्यग्रहालोकनवर्जितश्रेजनमेश्वरो नैव शनि पपश्येत ।

मन्दोऽपि नो जन्मपतिं विसान्तं दीक्षाविचक्षापद्धरो नरः स्यात्॥३।

यदि कोई भी यह लग्नेश की न दंखता हो, शनि के। लग्नेश श्रीर लग्नेश को वल रहित शनि देखता है। तो जातक दीचित सन्यासी होता है॥ ३॥

जन्माधिराजो रविजित्रभागे कुजार्कजांशेर्क्कजवीक्षितश्र ।

करोति जातं कुटिलं कुशीलं पाखिण्डकं मण्डनतंत्परं च ।। ४ ।।

यि जन्म लग्न के स्वामी शिन के द्रेष्काण में हो, मझल शिन के नवांश में हो कर शिन से देखा जाता हो तो जातक कुटिल, खराव स्वभाव वाला और पाखण्डियों केमत केमण्डन करने वाला होता है॥

होराशीतकरामरेन्द्रसचिवाः सौरेण संवीक्षिताः

पुण्यस्थे सुरमन्त्रिणि त्रणयकृत्तीर्थाटनैर्मानवः। कोग्रे पुण्यसगाश्रितेऽघसवर्रेनों वीक्षिते दीक्षितः

स्यान्नूनं तद्पि प्रस्तिसमये सद्राजयोगोद्भवः ॥ ५॥ जन्म स्वः, चन्द्रमा या चृहस्पति यदि शनि से देखा जाता हो श्रीर नवम स्थान में चृहस्पति स्थित हो ते। जातक तीर्थाटन का प्रेमी होता है। यदि श्रुभ ग्रह नवम, पश्चम में हो कर किसी पाप ग्रह से न देखे जाते हों तो राज योग में उत्पन्न जातक भी संन्यासी होताहै॥ प्रव्रज्यामेदमाह—

प्रावाजिकोऽक्रीदिवलक्रमेण वैखानसः खर्पर्ष्टक्सलिङ्गी।

दण्डी यतिश्रक्षधरश्च नप्रस्तत्प्रच्युतो जन्मपतौ जिते स्यात् ॥ ६॥ संन्यास योग कारक ग्रहों में यदि सब से वली सूर्य हो तो वैस्नानस (वन, पर्वत ग्रादि में रह कर श्रग्नि होत्र श्रीर सूर्य का श्राराधन करने वाला,) होता है। वन्द्रमा वली हो तो खण्पर धारण करने वाला (कपाली संन्यासी) होता है। मङ्गल वली हो तो लिंगी (शिखा रहित हो कर गेरुशा वस्त्र धारण करने वाला) होता है। वृष्ठ वली हो तो दण्डी (दण्ड धारण करने वाला) होता है। वृष्ठस्पति वली हो तो यति (गेरुशा वस्त्र धारण कर वानप्रस्थ को धारण करने वाला) होता है। श्रक्र वली हो तो चक्रधर (चक्र धारण करने वाला योगी) होता है। श्रक्र वली हो तो नग्न (नङ्गा रहने वाला संन्यासी) होता है। (यदि योग कारक ग्रह या लग्नेश किसी ग्रह से पराजित हो तो जातक श्रप्रसन्यासी होता है॥ ६॥

एकस्थानस्थितैः खेटैः सर्वेश्च बलसंयुतैः। निरम्बरा निराहारा योगमार्गपरायणाः॥ ७॥

सन्यास योग कारक सभी ग्रह वल युत हो कर एक राशि में वैठे हों तो जातक नक्ष और भोजन रहित हो कर योगाभ्यासी होता है ॥॥ एकस्थान सेचराणां चतुर्णा योगश्चेत्स्यान्मानवानां प्रस्तौ । ते स्युर्भूमीपालवंशेऽपि जाताः कान्तारान्तर्वासिनः सर्वथैव ॥८॥

यदि जन्म काल में चार प्रह बली हो कर एक स्थान में स्थित हों तो राजा के बंश में जन्म लेकर भी जातक सदा वन में रहने वाला होता है ॥ प्र॥

पञ्चखेचरयुतिर्यंदि स्त्तौ भूपतेरिप सुतः स च नित्यस् । कन्द्रमृत्तफलभक्षणचिचोऽत्यन्तज्ञान्तिविजितेन्द्रियज्ञत्रः ॥ ९ ॥

यदि जन्म समय में पाँच ग्रह का योग हो तो राजा के वंश में उत्पन्न हो कर भी जातक कन्द, मृख, फल खाने वाला, ग्रत्यन्त शान्त श्रीर जितेन्द्रिय होता है॥ ६॥

एकत्र षण्यां गगनेचरायां प्रस्तिकाले मिलनं यदि स्यात् । ते केवलं शैलशिलातलेषु तिष्ठन्ति भूपालकुलेषु जाताः ॥ १०॥

यदि जन्म काल में छे प्रह एक स्थान में स्थित हों तो जातक राजा के वंश में उत्पन्न हो कर पर्वत पर रहने वाला होता है ॥ १० ॥ प्रवाजितानामथ भूपतीनां योगद्वयं चेत्प्रवर्तां प्रस्तौ । फलं विरुद्धं ह्यसुभूय पूर्वं ततो व्रजेद्राज्यपदाधिकारम् ॥ ११ ॥

यदि जन्म समय में प्रवज्या योग, राज योग दोनों प्रवल हों तो जातक पहले संन्यास ग्रहण कर वाद में राजा होता है ॥ ११ ॥ इति प्रवज्याध्यायः।

### अथारिष्टाध्याय:

रिष्टाध्यायाधीनमायुर्नराणां यस्मात्तस्मादिष्टमात्रं प्रवस्मि । यस्याभावे साधितायुःप्रमाणे प्रामाण्यं स्यात्सम्भवे सर्वथैव ॥१॥

आयुर्वाय अरिष्ट के अधीन रहता है। इस लिये पहले अरिष्ट योगों को कहता हूं। अरिष्ट रहित जातक की आयु साधित आयु के तुल्य होती है॥ १॥ अथारिष्टयोगः—

अधारध्यागः— भौमालयेकरिश्वनीन्दुदृष्टे गृहेऽष्टमे चित्रशिखण्डिसूनुः । अदृष्टुसूर्तिर्भृगुणात्र योगे प्राणैनियोगं लभते मनुष्यः ॥ २ ॥ यदि मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु अप्रम भाव में स्थित हो और रवि, शनि, चन्द्रमा से देखा जाता हो तथा शुक्र से न देखा जाता हो तो जातक की मृत्यु होती है ॥ २॥

त्रिभिर्वपेरिष्टयोगः-

षष्ठाष्टमे वापि चतुष्टये वा विलोमगामी कुजमन्दिरस्थः।

वलान्वितेनावनिजेन दृष्टो वर्षेस्त्रिभो रिष्टकरः शनिः स्यात् ॥ ३॥

जिस के जन्म काल में बक्ती शिंत मेष या ब्रिश्चिक राशि में स्थित हो कर १, ४, ६, ७, ८, या १० वें स्थान में स्थित हो स्रोर चली मङ्गल से देखा जाता हो तो तीसरे वर्ष में स्ररिष्ट होता है ॥ ३॥

नवमवर्षे मृत्युयोगः—

चन्द्रार्कयुग्जन्मनि भानुसूनुः करोति नूनं निधनं नवाब्दैः।

यदि चन्द्रमा, श्रीर रवि से युत मङ्गल हो तो नवर्षे वर्ष में जातक का मरण होता है ॥ ३¦ ॥

मासेन मृत्युयोगः —

मासेन मन्दावनिस्नुसूर्याश्छिद्रारिगेहाश्रिततासमेताः ॥ ४ ॥

यदि शनि, मङ्गल, सूर्य तीनों का योग षष्ट या श्रप्टम स्थान में हो तो एक मास में जातक की मृत्यु होती है ॥ ४ ॥

पकाब्दे मृत्युयोगः—

एकोऽपि पापोऽष्टमगोऽरिगेहे पापेक्षितोऽब्देन शिशुं निहन्यात्। सुधारसो यद्यपि येन पीतः किमत्र चित्रं न हि येन पीतः॥ ५॥

यदि एक भी पाप ग्रह षष्ट या ग्रप्टम में स्थित हो कर श्रन्य पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक श्रमृत पीने पर भी एक वर्ष में मरण को प्राप्त करता है ॥ ४॥

षष्टवर्षे रिष्टयोगः—

सूर्येन्दुगेहें दनुजेन्द्रमन्त्री व्ययाष्ट्रमारिस्थितसौम्यखेटै: । सर्वै: प्रदृष्ट: खलु पड्भिरब्दैर्जातस्य जन्तोर्वितनोति रिष्ट्रम् ॥ ६॥ यदि कर्क या सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र द्वादश, श्रष्टम या षष्ठ में स्थित हो श्रीर सभी शुभ प्रहों से देखा जाता हो तो जातक छुठे वर्ष में श्रिरिए को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

चतुभिवर्षेरिष्टयोगः—

सोमस्य स्नुर्येदि कर्कटस्यः पष्टेऽष्टमे वा भवने विलग्नात् । चन्द्रेराग्रह्योऽब्दचतुष्ट्येन जातस्य जन्तोः प्रकरोति रिष्टम् ॥ ७ ॥ यदि कर्क राशि में स्थित बुध ६ या ८ में स्थित हो श्रीर चन्द्रमा

से देखा जाता हो तो चौथे वर्ष में श्ररिष्ट होता है॥ ॥

मासद्वयेन मृत्युयोगः—

केतृद्वयो से प्रभवेच यस्मिस्तस्मिन्प्रसृतिर्यदि यस्य जन्तोः। स्यात्तस्य मासद्वितयेन नाजो विनिश्ययेनेति वदन्ति पूर्वे ॥ ८॥

यदि जन्म समय में धूमकेतु का उदय हो तो जातक दो मास में निश्चय मृत्यु को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥

शीब्रमृत्युयोगः—

मेचूरखेऽकों धरखीसुतस्य गेहेऽथवार्कात्मजधामसंस्थः । पापैरनेकैश्च निरीक्ष्यमाखः प्राखैवियोगं स तु याति तूर्णम् ॥९॥

यदि मेष, वृश्चिक या मकर राशि का सूर्यदशम स्थान में स्थित हो और पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक शीव्र मरण को प्राप्त करता है ॥ ६॥

सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

लग्ने भवन्ति द्रेष्काणः शृङ्खलापाञ्चपक्षिणाम् । सपापा मरणं कुर्युः सप्तवर्पेर्न संज्ञयः ॥ १० ॥

जन्म लग्न में शृंखला, पाश या पत्नी द्रेप्काण हो श्रीर पाप श्रह से देखा जाता हो ते। जातक की ७ वें वर्ष में मृत्यु होती है ॥ १० ॥

द्शिभः षोशिभर्धर्षेर्वा मृत्युयोगः— राहुर्भवेज्जन्मनि केन्द्रवर्ती क्रूर्य्रहेश्रापि निरीक्षितश्रेत् । करोति वर्पैर्दशिभर्विनाशं वदन्ति वा षोडशिभश्र केचित् ॥११॥ जन्म काल में केन्द्र में स्थित है। कर राहु पाप ग्रह से देखा जाता है। ते। जातक की दशमें या सोलहवें वर्ष में मृत्यु है।ती है।। ११॥

श्रष्टमचर्षे सृत्युयोगः – षष्ठाष्ट्रमस्थाः शुभलेचरेन्द्राः पापास्त्रिकोरो यादे जन्मलयात् ।

क्रूरेक्षितास्ते निधनं विदध्युर्वपष्टिकेनैव खलपदृष्टाः ॥ १२ ॥

यदि जन्म काल में शुभ ग्रह षष्ठ या श्रष्टम में श्रौर पाप ग्रह नवम या पश्चम में स्थित हो कर पाप ग्रह से देखा जाता है। तो जातक की श्राठवें वर्ष में मृत्यु होती हैं॥ १२॥

शीव्रमृत्युयोगः —

स्रुतिकाले भवेचन्द्रः पष्ठे वाष्ट्रमसंस्थितः।

वालस्य कुरुते सद्यो मृत्युं पापविलोकितः ॥ १३॥

जन्म काल में छुठें या आठवें स्थान में स्थित है। कर चन्द्रमा यि पाप बह से देखा जाता है। ते। जातक वहुत जल्दी सृत्यु के। पाता है१३ चतुर्भिर्वर्वनिंधनयोगः—

शुभाशुभालोकनतुल्यतायां वर्षेश्रतुर्भिर्निधनं तदानीस् ।

न्यूनाधिकत्वे सुधिया विधेयह्नैराशिकेनैव विनिश्चयोऽध्य ॥१४॥ जन्म काल में छुटें या श्राटवें स्थान में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि ग्रुभ प्रह तथा पाप प्रह देानों से देखा जाता हो तो जातक का निधन चार वर्ष में होता है। न्यूनाधिक होने पर श्रिट त्रैराशिक से विचारना चाहिये॥१४॥

षष्ठाष्टमे मासि मृत्यु योगः— धनांतगैर्वाऽरिमृतिस्थितवा धर्माष्ट्रमस्थैर्व्ययज्ञत्रुगैर्वा।

क्र्रग्रहें यो जननं प्रपन्नः षष्ठेऽष्टमें मासि मृति प्रयाति ॥ १५॥ यदि पाप ग्रह (२,१२),(६,८,),(८,६,) या (६,१२) में स्थित हों तो जातक की छठे या आठवें वर्ष में मृत्यु होती है॥ १४॥

मासेन मृत्युयोगः— षष्ठाष्ट्रमस्थाः शुभलेचरेद्रा विलोमगैः पापस्वगैः मद्दृष्टाः । शुभैरदृष्टा यदि ते भवन्ति मासेन नूनं निधनं तदानीम् ॥१६॥ जिसं के जन्म काल में षष्ठ या श्रष्टम में स्थित है। कर श्रभ बह यदि बक्ती पाप बह से देखे जाते हां श्रौर श्रभ बह से न देखे जाते हों ते। जातक की एक मास में मृत्यु होती है॥ १६॥ राशिसमानवर्षे मृत्युयोगः—

विलयजन्माधिपती भवेतामस्तगतावर्ष्टारपुव्ययस्थौ ।
जातस्य जन्तोर्मरणप्रदौ तौ वदन्ति राशिप्रमितैहिं वपैं: ॥ १७ ॥
जन्म काल में लग्नेश श्रीर राशोश ६, ८, १२ इन स्थानों में स्थित
हो कर श्रस्त हों तो जातक राशि तुल्य वर्ष में मृत्युको पाता है ॥१०॥
चतुर्थमासे मृत्युयोगः—

होराधिपः पापलगैः प्रदृष्टः चतुर्थमासं मृतिकृन्मृतिस्थः । जन्मेश्वरस्तित्रधने दिनेशः शुक्रेक्षितो ऽब्दैर्भवनप्रमाणैः ॥ १८॥

यदि जन्म लग्नेश ६या - में स्थित होकर पाप महों से देखा जाता हो तो चतुर्थ मास में और सूर्य, शुक्र से देखा जाता हो तो राशि तुस्य वर्ष में जातक मृत्यु को पाता है।। १८॥

श्रहपेन कालेन मासेन वा मृत्युयोगः— होराधिपः पापयुतः स्मरस्थः करोति नाशं खलु जीवितस्य । मासेन जन्माधिपतिस्तु तद्दत्पापान्वितो रंश्रगृहाश्रितश्च ॥ १९ ॥ पाप ग्रह से गुत हो कर जन्म लग्नेश सप्तममें स्थित हो तो शीघ हो

श्रीर श्रष्टममें स्थित हो तो एक मास में जातक का मरण होता है ॥१६॥ नवमा उच्हे मृत्युयोगः—

युक्तो भवेदारदिवाकराभ्यां निशाकरश्चान्यखगैर्न दृष्टः । स्वस्तुगेहोपगतो विनाशं करोति वर्षे नवमेर्भकस्य ॥ २०॥

मङ्गल श्रोर सूर्य से युक्त है। कर चन्द्रमा यदि वुध की राशि (मिथुन, कन्या ) में स्थित है। श्रोर श्रन्य प्रहों से न देखा जाता है। तो जातक नववें वर्ष में मरता है। २०॥

शोत्रसृत्युयोगः—

लमास्तरं घान्त्यगते शशांके पापान्विते सौम्यखगैरदृष्टे ।

केन्द्रेषु सौम्यग्रहवर्जितेषु कीनाश्चदेशं हि शिशुः प्रयाति । २१॥ यदि चन्द्रमा १, ४, ७, ८ या १० स्थान में स्थित ही कर पाप ग्रहों

याद चन्द्रमा १, ४, ७, ८ या १० स्थान में स्थित ही कर पाप यहाँ से युक्त हो, श्रुम यह से न देखा जाता हो श्रीर कोई भी श्रुम यह केन्द्र में न हो ते। जातक की शीघ्र मृत्यु होती है ॥ २१॥

शोधसृत्युयागः—

रन्ध्रालये वाथ चतुष्ट्रयेषु खलग्रहाणां मिलनं यदि स्यात्। कलानिधौ शीणकलाकलापे लग्नस्थिते नश्यति यः प्रस्तः ॥२२॥

पाप प्रहों का श्रप्टम या केन्द्र स्थान में योग है। श्रीर क्षीण चन्द्रमा स्वय में स्थित है। तो जातक का नाश होता है॥ २२॥

वज्रमुष्टियागः

लग्ने कुलीरेऽप्यथवाऽलिसं हे खलग्रहाः पूर्वदले यदि स्युः। सौम्यः परार्धे खलु वज्रमुष्टियोंगोऽयमुक्तः प्रकरोति रिष्टम् ॥२३॥

पाप ग्रह लग्न में स्थित हो कर कर्क या वृश्चिक राशि में, लग्न से सप्तम तक पाप ग्रह श्रोर सप्तम से लग्न तक श्रुम ग्रह स्थित हों ते। मज़मुष्टि नामक योग होता है श्रोर यह श्ररिष्ट कारक है॥ २३॥

शीवमृत्युयोगः—

व्ययारिरन्ध्रेषु शुभाभिधानास्त्रिकोणकेन्द्रेषु भवन्ति पापाः।

सरोजवन्धोरुदये प्रस्तिर्यस्यान्यलोकं त्वरया स याति ॥ २४॥

यदि शुभ ग्रह १२, ६, ८ इन स्थानों में, पाप ग्रह त्रिकोण या केन्द्र में श्रीर चन्द्रमा लग्नमें स्थित हो ताजातक की शोध सृत्यु होती है॥२॥

एकादशेऽह्नि मृत्युयोगः—

सौरस्यालयसंस्थो देवगुरुनिधनभावगो लग्नात् । पापग्रहदृष्टततुर्निधनायैकादशेऽह्नि तुल्यः स्यात् ॥ २५ ॥ मकर या कुम्भ में स्थित हा कर यहस्पति लग्न से अप्टम आव में स्थित ही श्रीर पाप श्रह से देखा जाता है। ते। ग्यारहवें दिन जातक का मरण होता है ॥ २४ ॥

शीव्रमृत्युयोगः--

रन्ध्रांबुजायाभवनेषु खेटा विधौ च पापाद्वयमध्ययाते।

यस्य प्रस्नुतिः स तु याति कामं यमस्य धाम प्रवद्नित पूर्वे ।।२६।।

यदि सब प्रह श्रष्टम, चतुर्थं, सतम इन स्थानों में स्थित हैं। श्रोर दो पाप ग्रह के मध्य में चन्द्रमा वैटा हो तो जातक शीव्र मर जाता है ॥२६॥

शीव्रमृत्युयोगः —

सन्ध्याद्वये भांत्यगताश्च पापाश्चन्द्रस्य होरा यदि जन्मकाले ।

चतुर्षु केन्द्रेषु शशाङ्कपापाः स याति वालः किल कालगेहम् ॥२७॥

यदि जन्म काल में चन्द्रमा को होरा हो, दोनों संख्या काल में जन्म हो, पाप ग्रह राश्यन्त में हो श्रोर पाप ग्रह से युक्त हो कर चन्द्रमा केन्द्र में स्थित हो तो जातक श्रवश्य मृत्यु पाता है ॥ २७ ॥

मात्रा सह शीव्रमृत्युयोगः—

स्मराष्ट्रमस्था यदि पापखेटाः पापेक्षिताः साधुखगैर्न दृष्टाः ।

करोति रिष्टं त्वरयार्भकस्य साकं जनन्याभिमतं वहूनाम् ॥ २८ ॥

सतम श्रीर श्रष्टम स्थान में स्थित पाप ग्रह यदि पापग्रह से देखा जाता हे। श्रीर उस पर श्रुम ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक माता के साथ श्ररिष्ट पाता है। यह बहुतों का मत है ॥ २२॥

मात्रा सह शस्त्रेण मृत्युयोगः—

निजोपरागे त्वशुभान्वितेन्दुर्लग्नस्थितो भूमिसुतोऽष्टमस्थः।

ततो जनन्या सह वालकस्य मृत्युस्तथाऽर्के सित शस्त्रघातः ॥२९॥

श्रपने श्रहण समय में पाप श्रह से युक्त चन्द्रमा लग्न में हो, मङ्गल श्रष्टम में हो तो माता सहित जातक का मरण होता है। तथा श्रपने श्रहण काल में पाप श्रह से युक्त रिव लग्न में हो श्रोर मङ्गल श्रप्टम में हो तो माता के साथ जातक शस्त्र से मरता है॥ २६॥

### शीव्रमृत्युयोगः--

भूमीमुते वार्कमुते विलग्ने भानौ स्मरस्थानगतेऽन्यथा वा । युक्ते तयोरन्यतमेन चन्द्रेऽचिरेण मृत्युः परिवेदितव्यः ॥ ३०॥

यदि मङ्गल या शनि साम में हो, सूर्य साम में स्थित हो और चन्द्रमा लग्न, साम को छोड़ कर अन्य स्थानों में हो ते। शीघ्र जातक की मृत्यु होती है ॥ २०॥

शीव्रमृत्युयोगः-

पापैर्विलग्नाष्ट्रमधामसंस्थैः क्षीर्णे विधौ द्वादशभावयाते।

केन्द्रेषु सौम्या न भवन्ति नुनं शिशोस्तदानीं निधनं प्रकल्प्यम् ॥३१॥

पाप ग्रह लग्न या श्रप्टम स्थान में स्थित हो। ज्ञीण चन्द्रमा द्वाद्श स्थान में स्थित हो। श्रीर कोई श्रम ग्रह केन्द्र स्थान में न हो। ते। जातक की मृत्यु होती है ॥ ३१ ॥

श्ररिष्टयोगः---

त्रिकोणकेन्द्रेषु भवन्ति पापाः शुभग्रहालोकनवर्जिताश्चेत् । लग्नोपयाते सति भास्करें वा निशाकरे रिष्टसग्रुद्भवः स्यात् ॥३२॥

पाप ग्रह त्रिकाण या केन्द्र में हो कर ग्रुभ ग्रह से न देखे जाते हों श्रीर सूर्य या चन्द्रमा लग्न में स्थित हो तो जातक की श्रिर्ट होता है॥ नवमेऽब्दे मरणयोगः—

भानुभानुतनयोशनसः स्युश्चेत्र स्तिसमये खलयुक्ताः ।

यद्यपीन्द्रगुरुणा परिदृष्टा रिष्टदास्तनुभृतां नवमेऽब्दे ।। ३३ ॥

पाप ग्रह से युक्त हो कर सूर्य, शिंत ग्रीर शुक्र यदि वृहस्पति से देखा जाता हो ते। भी नववें वर्ष में जातक का श्ररिष्ट होता है ॥३३॥

कामिनीभवनगस्त हिमांशुर्लग्नगो मृतिपतिः शनिदृष्टः ।

रिष्टदो नवसमाभिरीडितो जातक ब्रम्जनिभिः पुरातनैः ॥ ३४॥

च दमा सतम में, श्रष्टमेश लग्न में स्थित है। कर शनि से देखा जाता है। ते। जातक नवचें वर्ष में श्रिरिष्ट पाता है, यह प्राचीन मुनियों का मत है ॥ ३४ ॥

#### वर्षमध्ये मरणयोगः—

हृष्टेऽरिष्टे नात्र हृष्टेऽस्य काले प्रालेयांशी स्वालये वा विलग्नम् । वीर्योपेते सङ्गते शक्तियुक्तैः पापैर्दष्टे मृत्युकालोब्दमध्ये ॥३५॥ पूर्व कथित श्ररिष्ट योगों में जहां काल का निश्चय नहीं कहा गया है वहाँ एक वर्ष के भीतर ही जब वली चन्द्रमा कर्क या लग्न में हो कर बल्ली पाप ग्रह से देखा जाता हो तब जातक की मृत्यु होती है ॥३४॥ श्ररिष्टयोगः—

लग्निकोणान्तिमसप्तरम्ध्रे चन्द्रे सपापेऽपचयं प्रयाते । शुभैर्ने युक्ते यदि न प्रदृष्टे रिष्टं भवेदत्र किमत्र चित्रम् ॥३६॥ यदि शुभ प्रद्व से युक्त, दष्ट न हे। कर चन्द्रमा १, ४, ६, १०,७ या द स्थान में स्थित हे। ते। जातक के। श्रिष्ट होता है ॥ ३६॥

पश्चमान्दे मृत्युयोगः—
सूर्यज्ञजीवाः श्वनिभौमशुक्राः सूर्यारमन्दाश्च यदीन्दुयुक्ताः ।
प्रसूतिकाले मिलिता यदि स्युर्नाशः शिशोरन्दकपश्चकेन ॥३०॥
जन्म काल में चन्द्रमा के सहित सूर्य, बुध, वृहस्पति चा शनि,
मङ्गल, शुक्र चा सूर्य, मङ्गल, शनि एक राशि में स्थित हों ते। जातक
पाँचवें वर्ष में मृत्यु पाता है ३०॥

राश्यादिसमवर्षांद्रौ मृत्युयोगः—
विलग्ननाथो भवनप्रमाणिव चैंविनाशं कुरुते रिपुस्थः ।
मासैर्दकाणाधिपतिर्लाषेशो दिनैर्मुनीन्द्राः भवदन्ति सर्वे ॥३८॥
यदि लग्नद्रा षष्ठ स्थान में स्थित हा ता राशि तुल्य वर्ष में, द्रेष्का
यदि षष्ठ स्थान में स्थित हा ता राशि तुल्य मास में, नवमांशेश
यदि षष्ठ स्थान में स्थित हो ता राशि तुल्य मास में, नवमांशेश
यदि षष्ठ स्थान में स्थित हो ता राशि तुल्य दिन में जातक की मृत्यु
होती है ॥ ३८॥
मासेन षोडशेऽह्मि वर्षण वा मृत्युयोगः—

लग्ने शनिः क्रूरिनरीक्षितश्चे च्छिशोर्विनाशंः खलु षोडशाहात् । करोति मासेन च पापयुक्तैः पापैर्विनाशं खलु वत्सरेण ॥३९॥ लग्न में स्थित है। कर शनि यदि पाप ग्रह से देखा जाता है। ते। १६ दिनों में, १ पाप ग्रह से युक्त हे। ते। एक मास में श्रौर दे। श्रादि पाप ग्रहों से युक्त हे। ते। एक वर्ष में जातक का मरण हे।ता है॥३६॥

एकादशादिवर्षे मृत्युयोगः—

रवीन्दुयुक्पापिनरीक्षितो इश्वेकादशार्व्दैः कुरुते विनाशम् । लग्नेऽर्कमन्दाविनजाः कुशेन्दुः स्मरे पडब्दैरथ सप्तभिर्वा ॥४०॥ सूर्य तथा चन्द्रमा से युत बुध यदि पाप यह से देखा जाता है।ते। ११ वें वर्ष में, या रिव, शिन, मङ्गल तीनों लग्न में, जीण चन्द्रमा सप्तम में स्थित है। तो ६ ठे वा ७ वें वर्ष में जातक का मरण है।ता है ॥४०॥

सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

कुन्नः न्नाङ्कः स्मरगो विलग्ने मन्दारशका गुरुदृष्टिहीनाः । विनान्ननं तेऽव्दकसप्तकेन कुर्वन्ति जातस्य विनिश्चयेन । ४१ ॥ चीण चन्द्रमा सप्तम में, लग्न गत शनि मङ्गल श्रीर शुक के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि न है। तो जातक सप्तम वर्ष में मरता है ॥ ४१ ॥

वर्षद्वयेन मृत्युयोगः—

चन्द्रः सचान्द्रियदि केन्द्रसंस्थः सूर्याशुलुप्तः कुजमन्ददृष्टः । वर्षद्वयेन पकरोति रिष्टं स्पस्टं वसिष्ठादय एवमूचुः ॥ ४२ ॥

श्रस्त बुध, चन्द्रमा देनों केन्द्र में स्थित हो श्रीर मङ्गल, श्रानि से देखे जाते हों ते। जातक दे। वर्ष में मृत्यु पाता है। ऐसा वशिष्ठ श्रादि का कहना है॥ ४२॥

पुनर्वर्षद्वयेन मृत्युयोगः--

निशापितर्लाग्रपतेः सकाशाच्येदष्टमस्थः कृशतां प्रयातः । क्रुरैश्र दृश्य शुभैर्न दृष्टो वर्षद्वयान्ते स करोति रिष्टम् ॥ ४३ ॥

लग्नेश से अप्रम स्थान में जीण चन्द्र स्थित है। कर पाप ग्रह से देखा जाता है। श्रीर श्रम ग्रह से न देखा जाता है। ते। जातक दे। वर्ष में मृत्यु पाता है ॥ ४३॥

### नवमवर्षे मृत्युयोगः—

लग्नाधिपः पापलगो नवांशे चन्द्रस्य च द्वादशगः शशाङ्कात् । पापेक्षितो मारयति प्रस्तौ शिशुं नवाब्दैः खलु कीर्तयन्ति ॥४४॥

जन्म समय में लग्नेश पापी हो, चन्द्रमा के नवांशमें स्थित हो कर चन्द्रमा से द्वादश स्थान में गत हो श्रीर पाप प्रह से देखा जाता हो तो जातक नववें वर्ष में मृत्यु के। पाता है ॥ ४४॥

राशिसमानवर्षे मृत्युयोगः—

लग्नेश्वरः सूर्यमयूखलुप्तोऽष्टमेश्वरेण पविलोचयमानः । रिष्टङ्करो राज्ञिसमानवर्षेः पाज्ञैरुदाहारि नरस्य जन्म ॥ ४५ ॥

श्रस्त हे। कर लग्नेश यदि श्रष्टमेश से देखा जाता है। ते। लग्नेश जिस राशि में वैठा है। उस के समान वर्ष में जातक की मृत्यु है।ती है।।

सप्तमवर्षे मृत्युयोगः—

ग्रहश्यभागे यदि पापखेटा दृश्ये विभागे शुभदा भवन्ति । स्वर्भानुनामा तनुभावगामी जीवेत्मसूतोऽञ्दकसप्तकं हि ॥ ४६ ॥

यदि पाप ग्रह लग्न से सप्तम तक, ग्रुभ ग्रह सन्तम से लग्न तक स्थित हों श्रीर लग्नमें राहु हो ते। सप्तम वर्ष में जातक मृत्यु पाता है ४६

द्वादशाब्दे मृत्युयोगः—

सिंहीसुतः सप्तमभावसंस्थः शनैश्वरादित्यनिरीक्षितश्चेत् । नालोकितः सौम्यलगैस्तु जीवेद्वर्पाणि हि द्वादश्च यः प्रस्तः ॥४७॥

सन्तम स्थान में स्थित हो कर राहु यदि सूर्य श्रौर शिन से देखा जाता हो श्रौर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक वारह वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ ४७॥

सप्तमवषं मृत्युयोगः—

सिंहालिकुम्भस्थितसैहिंकेयो विलोकितः क्र्रलगैर्यदि स्यात् । वर्षाणि सप्तैव तदोयमायुः प्रकीतितं जातकशास्त्रविद्धिः ॥ ४८ ॥ सिंह, वृश्चिक या कुम्भ राशि में स्थित है। कर राहु यदि पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक की श्रायु सात वर्ष हेाती है। ऐसा जातक शास्त्र केा जानने वालों का मत है॥ ४८॥

# मृत्युयोगः—

केत्द्यः स्यात्मथमं ततश्चेनिर्घातवाताश्चनयो भवन्ति । यो रौद्रसार्पाख्यमुहूर्तजन्मा शामोति कामं यममन्दिरं सः ॥४९॥

यदि जन्म काल में धूमकेतु का उदय हो, जन्म से पहिले या पीछे निर्धात शब्द हो या प्रचण्ड वायु चले या चज्रपात हो या जन्म समय में रौद्र, सार्प मुद्दर्त हो तो जातक यमग्रह पाता है ॥ ४६॥

## शीव्रमृत्युयोगः--

चन्द्रं क्रूरयुतं क्षीणं पश्येर्द्राहुर्यदा तदा ।
दिनै: स्वल्पतरैर्वाल: कालस्यालयमात्रजेत् ॥ ५० ॥
यदि पाप युक्त चन्द्रमाको राहु देखता हो तो जातक शीव्र यमलोक
जाता है ॥ ४० ॥

### श्रंशसमवर्षे मृत्युयोगः—

मातङ्गै८र्नभभिश्र९रामनयनै२३र्नेत्राश्विभिः२२सायकै५-रेकेनां१बुधिभिश्रिख्णोचनिमतै२३धृत्या१८च विशो२०न्मितैः। श्रूनेत्रै२१र्दशिभ१०र्जवैर्यदि भवेन्मेषादिसंस्थो विधु-वर्षेभीगसमैः करोति निधनं कालोऽयमत्रोदितः॥ ५१॥

जिस का जन्म मेव के आठवें अंश में, वृष के ६ वें अंश में, मियुन के २३ वें अंश में, कर्क के १२ वें अंश में, सिह के ४ वें अंश में, कन्या के १ अंश में, तुला के ४ थे अंश में, वृश्चिक के २३ वें अंश में, धतु के १८ वें अंश में, मकर के २० वें अंश में, कुम्भ के २१ वें अंश में या मीन के १० वें अंश में हो वह जातक अंशतुल्य वर्ष में मृत्यु पाता है ४१

इत्यरिशध्यायः।

#### अथ रिष्टभङ्गाध्यायः

होरागमज्ञैर्वहुविस्तरेण रिष्टाख्ययोगा यदपि प्रदिष्टाः।

ते रिष्टभङ्गे यदि नो समर्थाः स रिष्टभङ्गोप्यभिधीयतेऽतः ॥ १ ॥

होरा शास्त्र जानने वालों से विस्तार पूर्वक श्ररिष्ट योग कहे गये हैं। जो स्वय अङ्ग (नाश) होने में श्रसमर्थ हैं, उन के नाश करने का प्रकार कहते हैं।। १।।

ष्ट्रणी: कैरविणीपतिर्दिविचरै: सर्वै: प्रदष्टस्तदा

रिष्टं इन्त्यथवा सुद्दु हुवगतः सद्दीक्षितोऽतिपभः।

क्षीणो वापि निजोचगः शुभलगैः शुक्रेण दृष्टस्तदा

रिष्टं यत् समुपागतं स तु हरेत्सिहो यथा सिन्धुरम् ॥ २ ॥ जिस मनुष्य के जन्म काल में चन्द्रमा यदि सूर्य श्रादि आठों ग्रह से देखा जाता हो तो श्रिरष्टां का नाश करता है। श्रथवा बली चन्द्रमा यदि मित्र के नवांश में स्थित हो कर श्रभ ग्रह से देखा जाता हो तो श्रिरष्टां का नाश करता है। श्रथवा चीण चन्द्रमा भी मित्र के नवांश में स्थित हो कर श्रभ ग्रह से देखा जाता हो तो भी श्रिरष्टां का नाश करता है। वा चन्द्रमा उच्च स्थान में स्थित हो कर श्रभ से देखा जाता हो तो श्रीरष्टां का नाश करता है। वा चन्द्रमा उच्च स्थान में स्थित हो कर श्रभ से देखा जाता हो तो श्रिरष्टां का नाश होता है॥ २॥ रिष्टं निहन्यु: श्रभदा: शशक्कात्पापे विनास्ताष्ट्रमशत्रुसंस्था:।

शुभान्वितः साधुद्दकाणवर्ती पीयूषमूर्तिः श्रमयत्यरिष्टम् ॥ ३ ॥

जिस के जन्म काल में पाप ग्रह को छोड़ कर सब ग्रुभ ग्रह यि चन्द्रमा से ६,७, प इन स्थानों में स्थित हो या ग्रुभ ग्रह से ग्रुत हो कर चन्द्रमा यदि ग्रुम ग्रह के द्रेष्काण में स्थित हो तो ग्रिएों का नाश होता है ॥ ३॥

शुभग्रहा द्वादशभावसंस्थाः पूर्णः शशी रिष्टहरः प्रदिष्टः । लग्नेश्चदृष्टः शुभराशियातो नान्येक्षितो रक्षति रिष्टयोगात् ॥ ४॥

यदि शुभ ग्रह द्वाद्श भाव में स्थित हों या पूर्ण वली चन्द्रमा

शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो कर लग्नेश से देखा जाता हो श्रीर श्रन्थ ग्रह से न देखा जाता हो तो श्रिरिणों का नाश होता है ॥ ४ ॥ वलक्षपचे यदि जन्म रात्रों कृष्णे दिवाष्टारिगतोऽपि चन्द्रः । क्रमेण दृष्टः शुभपापखेटैः पितेव वार्लं परिपालयेत्सः ॥ ५ ॥

गुक्र पत्त की रात्रि में जन्म हो श्रोर चन्द्रमा ग्रुभ ग्रह से देखा जाता हो श्रथवा कृष्ण पत्त की रात्रि में जन्म हो तथा चन्द्रमा पाप ग्रह से देखा जाता हो तो पिता के समान वह चन्द्रमा वालक की रका करता है ॥ ४॥

स्थितः शशी क्रूरलगस्य राशौ राशीश्वरेणापि विलोकितश्च।
तद्वर्गगो वा यदि तेन युक्तः कुर्यादलं मङ्गलमेव नान्यत्।। ६॥

चन्द्रमा यदि पाप ग्रह की राशि में स्थित हो कर राशीश से देखा जाता हो अथवा राशीश के षड् वर्ग में स्थित हो अथवा राशीश से युक्त हो तो वह पर्याप्त मङ्गल करने वाला होता है ॥ ६ ॥ जन्माधिपालो वलवान्किल स्थात्सोंस्यै: सुद्दिश्च निरीक्षमाणः । यद्वा तनुस्थ: सकलै: प्रदृष्टो रिष्टं हि चन्द्रेण कृतं निहन्ति ॥ ७ ॥

बलवान् लग्नेश यदि श्रभ ग्रह श्रौर मित्र ग्रह से देखा जाता हो या लग्नेश लग्न में स्थित हो कर सब ग्रहों से देखा जाता हो तो चन्द्र कृत श्ररिप्टों का नाश होता है॥ ७॥

स्वोच्चे स्वभे वा यदि वात्मवर्गे स्थितो हितानां च सतां प्रदृष्टः।
शुभैर्न पापारियुतेक्षितश्च रिष्टं हरेत्पूर्णकलः कलावान् ॥ ८॥

यसवान चन्द्रमा यदि अपने उच्च, अपनी राशि या अपने षडवर्ग में स्थित हो कर मित्र यह या शुभ यह से देखा जाता हो और पाप यह या शत्रु यह से युक्त दृष्ट न हो तो अरिष्ट का नाश होता है ॥ ८ ॥ वाचामधीशो दशमे शशाङ्काद्वयये इशुक्रों च खल्: किलाये । विलग्नपात्त्र्यस्बुदशान्त्यलाभे शुमेक्षितेन्दुश्च हरेत्स रिष्टम् ॥ ९ ॥ वृहस्पति यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में, बुध, शुक्र दोनों द्वादश में, पाप यह पकादश में, लग्नेश ३, ४, १०, ११, या १२ में स्थित हो श्रीर चन्द्रमा के ऊपर शुभ यह की दृष्टि हो तो निश्चय श्रिटिका नाश होता है ॥ ६ ॥

प्रस्तिकाले यदि जन्मपालः किलेक्षितो निर्मलखेचरैश्र।

बलाधिशाली प्रलयं करोति रिष्टस्य शीतांशुसमुद्भवस्य ॥ १०॥

जन्म काल में वलवान् लग्नेश यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो चन्द्रकृत श्रिरिष्टों का नाश होता है ॥ १० ॥

भवेचिया जन्मनि पश्चिनीयः परोचगामी निजवेशमगो वा ।

तदंशगो वापि शुमेक्षितश्च पूर्णः शशाङ्को निधनं निहन्ति ॥११॥

रात्रि के समय जन्म हो, पूर्ण चन्द्रमा वृष या कर्क राशि में वा उस राशि के नवांश में स्थित हो और ग्रुम ग्रह से देखा जाता हो तो श्रिरिष्टों का नाश होता है ॥ ११ ॥

दास्रेऽमिभे वा गुरुमे शशाङ्के वर्गोत्तमे पूर्णकलाकलापे। त्रिपुष्करं शीतकरे हि रिष्टं मकृष्टमप्याश्च लयं प्रयाति॥१२॥

चन्द्रमा यदि श्रश्चिनी, इतिका या पुष्य नद्मत्र में वा वर्गोत्तम में हो तो त्रिपुष्कर नामक श्रिरष्ट का नाश होता है।। १२॥ पादे द्वितीये यदि वा तृतीये तिष्यस्य ताराधिपतिर्यदि स्यात्। वा रोहिणीनां चरणे द्वितीये सौम्येक्षितो रक्षति मृत्युदोपात्।।१३॥

चन्द्रमा यदि पुष्य नत्त्रज्ञ के द्वितीय वा तृतीय चरण में हे। अथवा रोहिणी नत्त्रज्ञ के द्वीतीय चरणमें हे। और ग्रुभ मह से देखा जाता हे। ते। जातक मृत्यु से बचता है ॥ १३ ॥

> कुलीरमेषगश्चन्द्रः केन्द्रस्थः शुभवीक्षितः । ग्रस्तोपि रिष्टभङ्गाय भवेदत्र न संशयः ॥ १४ ॥

चन्द्रमा यदि कर्कया मेघराशि में स्थित हो कर केन्द्र में स्थित हो आर शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो निश्चय ग्ररिष्टां का नाश होताहै॥ केन्द्रेषु चेद्रम्बरमार्गगानां द्वयं द्वयं सौम्यखगो विलग्ने। सीणोऽपि चन्द्रः स्मरभावसंस्यः सम्प्राप्तरिष्टं शमयेद्वश्यम्।।१५॥ यद् केन्द्र स्थानों में दो दो मह स्थित हों, शुभगह लग्न में श्रोर ज्ञोण चन्द्रमा सनम में स्थित हो तो निश्चयं श्ररिष्टों का नाश होताहै॥ इति रिष्टभङ्गाच्यायः।

## अथ सर्वग्रहरिष्ट्रभङ्गाध्यायः

मरीचिमालामलकान्तिशाली प्रस्तिकाले पवलो यदि स्यात्। बृहस्पतिर्मूर्तिगतो निहन्ति रिष्टानि नूनं मुनयो वद्न्ति ॥ १॥

यदि उदित बृहस्पित वलवान हो कर लग्न में वैठा हो तो सव श्रिरिष्टों का नाश होता है, ऐसा मुनियों ने कहा है ॥ १ ॥ पाप रवोर्येश्व शुभै: सवीर्ये: शुभस्य राशौ तनुभावयाते । निरीक्षिते व्योगचरै: शुभारूयै: संशीयते रिष्टमुपागतं वै ॥ २ ॥

जिस के जन्म काल में पाप ग्रह निर्वल हो, ग्रुभ ग्रह वली हो, ग्रुम ग्रह की राशि का क्षग्र हो श्रोर लग्न को ग्रुभ ग्रह देखता हो तो उस के श्रिरिष्टों का नाश होता है ॥ २॥

सौम्यवर्गाश्रिताः पापाः सौम्यवर्गाश्रितैः शुभैः ।

दृष्टा अपि प्रकृष्टं ते रिष्टं नाश्चितुं क्षमाः ॥ ३ ॥

शुभ ग्रह के वर्ग में स्थित पाप ग्रह को शुभ ग्रह के वर्ग में स्थित शुभ ग्रह देखते हों तो श्रिरण का नाश होता है ॥ ३ ॥ मूर्तेस्तु राहुस्त्रिषडायवर्ती रिष्टं हरत्येव शुभै: महण्टः ।

चोर्वोदयस्यैर्विकृतिं न यातैरशेषखेटैः किल रिष्टभङ्गः ॥ ४॥

लग्न से तृतीय,षष्ठश्रीर एकादश माव में स्थित राहु को ग्रुभ ग्रह देखता हो श्रथवा सब ग्रह शोषोंदय राशि में स्थित हो तो सबश्रिर हों का नाश होता है ॥ ४ ॥ श्रह्मतिकाले विजयाधिशाली शुभो हरेद्रिष्टमपापदष्ट:। कश्चिद्वग्रहश्चेत्परिवेषगामी कूरै: प्रदृष्ट: किला रिष्टभङ्ग: ॥ ५॥

जन्म समय में विजयी शुभ ग्रह को अन्य शुभ ग्रह देखते हों अथवा श्रस्त गत किसी ग्रह को पाप ग्रह देखते हों तो श्ररिप्टों का नाश होता है ॥ ४ ॥

रजोविहीनं गगनं च खस्थाः स्वस्था भवेयुर्जलदाः सुनीलाः। मन्दानिलाश्रेद्विमला स्रहूर्ताः पस्नुतिकाले किल रिप्टभङ्गः ॥ ६ ॥

जन्म काल में श्राकाश स्वस्थ हो, सब श्रह स्वस्थ हों, नील वर्ण का मेघ हो, धीरे २ हवा चलती हो श्रीर सुन्दर मुहूर्त हो तो सब श्रारिष्टों का नाश होता है ॥ ६ ॥

कुम्भयोनिमुनीनां चेदुह्मे जननं भवेत । विलीयते तदा रिष्टं नूनं लाचेव विह्नना ॥ ७ ॥

यिह जन्म काल में अगरूय तारा का उदय हो तो आग से लाह की तरह सब अरिप्टों का नाश होता है॥ ७॥

ष्ट्रपाजकर्कारूयविलयसंस्थो राहुर्भवेदिष्टविनाशकर्ता । शुभाश्च योगा वहवी यदि स्युस्तथापि रिष्टं विलयं प्रयाति ॥ ८॥

वृष, मेष या कर्क लग्न हो उस में राष्ट्र वैटा हो श्रनेक श्रुभ योग हों तो श्रिरिष्टों का नाश होता है ॥ = ॥ नक्षत्रये लाभरिपुत्रिसंस्थः केतुस्तु हेतुर्निधनोपशान्त्ये । परस्परं भार्गवजीवसौम्यास्त्रिकोणगास्तेऽपि हरन्त्यरिष्टम् ॥ ९ ॥

यदि मकर, कुम्भ या मीन राशि का केतु ११, ६ या ३ स्थान में हो अथवा शुक्र, गुरु और वुध ये तीनों नवम, पञ्चम में स्थित हों तो अरिप्टों का नाश होता है॥ ६॥

सन्ध्याभवा वैष्टतिपातभद्रागृण्डान्तयुक्ता ऋपि जन्मकाले । भवन्ति रिष्टस्य विनाजनार्थं निरन्तरा दृश्यदलेऽथ सर्वे ॥ १० ॥

जन्म काल में सब ग्रह लग्न से सप्तम भाव पर्यन्त में स्थित हों तो दोनों सन्ध्या, बैं युति, गण्डान्त इन में जन्म तेने वालों के भी छरिएों का नारा होता है ॥ १० ॥ ज्यायारितुङ्गेषु गतः पतङ्गो नोपप्तुतो रिष्टविनाशकर्ता।

एकर्भगाः षटत्रिद्शायसंस्थाः सर्वेऽपि रिष्टं शमयन्ति खेटाः ॥११॥

श्रपने उच राशि में स्थित हो कर सूर्य ३, ११ या ६ में स्थित हो पाप ग्रह से प्रसित न हो श्रथवा एक राशि में स्थित हो कर सब ग्रह ६, ३, १० या ११ में स्थित हों तो श्रिरिष्टों का नाश होता है ॥ ११॥

शीतभानोस्तनोर्वापि ह्रौ त्रयो वाप्यनेकशः ।

एकान्तस्थास्तदा रिष्टभङ्गो भवति निश्रयात् ॥ १२ ॥

चन्द्रमा या लग्न से भिन्न स्थान में स्थित हो कर दो आदि ग्रह यदि एक राशि में स्थित हों तो निश्चय अरिप्टों का नाश होता है॥१२॥

पातालयातः पवलेन्दुदृष्टो निजालयस्थो यदि जन्मकाले।

देवेन्द्रमन्त्री दत्तयत्यवश्यममङ्गत्तं रिष्टमवं क्षणेन ॥ १३॥

जन्म काल में धनु या मीन का वृहस्पति यदि लग्न से चतुर्थ में स्थित हो ग्रीर पूर्ण वली चन्द्रमा से देखा जाता हो तो श्रिरिष्ठों का नाश होता है ॥ १३॥

लग्नस्थितस्य खेटस्य व्यये वित्ते त्रयस्रयः।

तत्कालमुद्भवाः खेटा रिष्टदारणकारिणः ॥ १४ ॥

यदि द्वादश श्रौर द्वितीय में तीन २ ग्रह स्थित हों तो लग्न में स्थित ग्रह का श्रिरिष्ट जन्य दोष नहीं होता है ॥ १४ ॥

केन्द्रेष्वापोक्तिमेष्वेव यद्वा पणकरेषु च ।

शुभांशस्था ग्रहाः सर्वे रिष्टभङ्गकराः स्मृताः ॥ १५॥

यदि जन्म काल में सब ग्रह केन्द्र या पणफर वा श्रापोक्किम में स्थित हों तो श्रिरिंग का नाश होता है ॥ १४ ॥

अन्योन्यं हि चतुर्थस्था युग्मभावसुपागताः । स्वर्भानुसंयुताः खेटा रिष्टदोषापहारकाः ॥ १६॥

द्विस्वभाव राशि में स्थित हो कर सब ग्रह यदि परस्पर चतुर्थ स्थान में स्थित हों तो श्ररिप्टों का नाश होता है ॥ १६ ॥ चतुष्ट्रये श्रेष्ठवलाधिशालो शुभो नभोगोऽष्ट्रमगो न कश्चित् । त्रिंशन्मितायुः प्रकगोति नृनं दशान्वितं तच्छुभस्रेटदृष्टः ॥ १७ ॥

यदि वलवान् ग्रुभ ग्रह केन्द्र में स्थित हों श्रीर श्रप्टम स्थान में कोई ग्रह न हो तो तीस वर्ष की श्रायु होतो है। तथा पूर्वोक्त योग में योग कारक श्रभ ग्रह के श्रन्य श्रभ ग्रह की दिए हो तो चालिस वर्ष की श्रायु होती है॥ १७॥

निजित्रिभागस्य गृहं गुस्थेदायुर्मितिः स्यात्त्वलु सप्तविञ्चत् । बृहस्पतिस्तुङ्गगतो विलग्ने भृगोः सुतः केन्द्रगतः ञ्चतायुः ॥ १८ ॥

यदि बहरपित श्रपने द्रेप्काण में स्थित हो तो २७ वर्ष की श्रायु होती है। यदि गुरु, शुक्र दोनों केन्द्र में वैठे हों तो १०० वर्ष की श्रायु होती है। १८॥

लग्ने स्वतुङ्गे वलशालिनीन्दौ सौम्याः स्वभस्थाः खलु पष्टिरायुः।
सूलित्रकोरोषु शुभेषु तुङ्गे लग्ने गुरावासुरशीतिरेव।। १९।।

लग्न या उच्च स्थान में चन्द्रमा स्थित हो तो ६० वर्ष की आयु होती है और यदि शुभ ग्रह मूल त्रिकोण में वृहस्पति स्वोच्च या लग्न में हो तो ८० वर्ष की आयु होती हैं ॥ १६॥

लग्नाष्टमारीन्दुयुता न चेत्स्युः क्रूराः स्वभस्था यदि खेचरौ द्वौ । वलान्वितावस्वरगौ भवेतां जातः शतायुः कथितो मुनीन्द्रैः ॥२०॥

चन्द्रमा यदि १,६,८ इन स्थानों में न रह कर श्रन्य स्थान में हो, पाप ग्रह श्रपने घर में हों श्रीर दशम स्थान में दो वलवान ग्रह स्थित हों तो जातक १०० वर्ष जीता है ॥ २०॥

श्रून्ये रन्ध्रं केन्द्रगै: सौम्यखेटै: लग्ने जीवे ज्यायपष्टे श्रुभाश्चेत् । नो संहष्टा: पापखेटैस्तदा स्यादायुर्पानं सप्ततिर्वतसराणाम् ॥२१॥

ř

र्थ

यदि अष्टम स्थान में कोई यह न हो, शुभ यह केन्द्र में हों, लग्न में यहस्पति हो, शुभ यह ३,६,११ इन स्थानों में स्थित हो कर पाप यह से देखा जाता हो तो जातक की आयु ७० वर्ष की होती है ॥ २१॥

इति सर्वप्रहरिष्टभङ्गाध्यायः।

## अथ सदसद्द्याविचारणाध्यायः

राजयोगगृहभावसम्भवं रिष्टयोगजनितं च यत्फलम् । तद्दशाफलगतं यतो भवेत्तेन तत्फलमलं ब्रुवेऽधुना ॥ १ ॥

राजयाग, राशि, भाव, श्रिरिष्ट इन सर्वों का फल योगकारक श्रह के दशा काल में होता है। श्रितः दशा फल का वर्णन करता हूँ ॥ १॥ देवस्तुतिः—

सर्वदेववरदो वरदो वः शारदापि वरदा वदनाञ्जे।

इन्दिरा च खलु मन्दिरसंस्था प्रस्थिता जलनिधीन्प्रति कीर्ति: ॥२॥

सव देवों के। वर देने वाले गरोश जी आप के। वरदान दें, सरस्वती आपके मुख में निवास करें, तदमी जी आप के घर में निवास करें और समुद्र पर्य्यन्त आप की कीर्ति फैले ॥ २॥

स्वोचे स्वगेहै यदि वा त्रिकोणे वर्गे स्वकीयेऽथ चतुष्टये वा । नास्तंगतो नोऽश्रभदृष्टियुक्तो जन्माधिपः स्याच्छुभदः स्वपाके ॥३॥

अपने उच्च, राशि, मृल त्रिकोण या षड्वर्ग में स्थित है। कर सग्नेश यदि अस्त गत प्रह या पाप प्रह से न देखा जाता है। ते। अपनी दशा में अभ फल देता है॥ ३॥

त्रिषष्ठलाभेषु गतैः समस्तैः सौम्यैः सुखार्थाश्च भवंति वाल्ये। तत्रैव पापैर्वयसोऽन्त्यभागे जायार्थपुत्रादिसुखानि सम्यक् ॥ ४॥

यदि ३, ६, ११ इन स्थानों में सब शुभ ब्रह स्थित हों ते। याल्य काल में और पाप ब्रह स्थित हों ते। बृद्ध काल में स्वी, धन, पुत्र श्रादि का सुख मिलता है ॥ ४ ॥

तुंगे स्वगेह स्वसुहद्गग्रहांशे नीचारिभस्थेऽपि च खेचरेंद्रे ।

मिश्रं फलं स्यात्वलु तस्य पाके होरागमहै: परिकल्पनीयम् ॥ ५॥

बिह् ग्रह अपने उच्च स्थान, राशि, मित्र के गृह या नवांश में स्थित हो कर नीस, शत्रु गृह या नवांश में स्थित हो तो उस की दशी में मिश्र फल होता है ॥ ४॥ वाचांपतिर्त्ताश्रगते स्वतुंगे स्वर्ते दशायत्रिगतश्र सूतौ । करोति राज्यं स्वकुलानुमानं नानाविधोत्कर्षविशेषयुक्तम् ॥ ६ ॥

यदि वृहस्पति लग्न, उच्च, अपनी राशि, १०, ११ या ३ स्थान में स्थित हो तो अपने छुल के अनुसार विशिष्ट फल और राज्य को देता है॥

> त्रारोहिणी दशा यस्य खेचरः सत्फलपदः। सत्फलापचयं क्रुयीहशा चेदवरोहिणी॥७॥

जिस यह की आरोहिणी दशा (अपने नीच स्थान से पांच राशि तक में स्थित यह की दशा) हो ते। शुभ फल देने वाली होती है। अवरोहिणी (उच से पाँच राशि तक में स्थित यह की दशा) हो तो अशुभ फल देने वाली होती है॥ ७॥

कर्कराशिगतचंद्रदशाकलम्-

स्त्रीपुत्रमित्रद्रविणोपलव्धि कर्के हिमांशुः कुरुते दशायाम्।

कर्क राशि गत चन्द्र की दशा में स्त्रो, पुत्री, मित्र श्रीर धन की प्राप्ति होती है ॥ ७३ ॥

भौभराशिगतचंद्रदशाफलम्-

जायापश्चनां हनने प्रदृत्ति करोति पृथ्वीतनुजस्य गेहै ॥ ८ ॥

मङ्गल की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में स्त्री और पश्च का वध होता है ॥ = ॥

वुधगुहराशिगतचंद्रदशाफलम्—

सच्छास्त्रिमित्राधिगमं करोति बुधस्य राशौ गुरुधामसंस्थः। बुध की राधि में स्थित चन्द्र की दशा में सुन्दर शास्त्र श्रौर मित्र का साम होता है ॥ ८३ ॥

शुक्रराशिगतचंद्रदशाफलम्-

नृपप्रसादं विपुत्तां च लक्ष्मीं शुक्रस्य गेहे फत्तमेतदेव ॥ ९ ॥ शुक्र की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में राजा की प्रसन्नता से धन की प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥ शनिराशिगतचंद्रदशाफलम्—
तुषाररिमः शनिवेश्मसंस्थः प्रेष्यं मनुष्यं क्रुक्ते दशायाम्।
अरण्यदुर्गस्थितिमाददाति पीतिं मस्होग्रहनिर्मितौ च ॥ १०॥

रानि के गृहमें स्थित चन्द्र की दशा हो तो जातक दृत कर्म करने वाला, वन, दुर्ग में रहने वाला श्रीर गोपालन गृहनिर्माण करने वाला होता है ॥ १०॥

मित्रे चोपचयस्थाने त्रिकोणे सप्तमेऽपि वा ।
पाकेश्वरात्स्थितश्रंद्रः कुरुते सत्फलां दश्राम् ॥११॥
चन्द्रमा मित्र के गृह में, दशापित से ३, ६, १०, ११ में या ४, ६,
७ में स्थित हो तो श्रपने दशा काल में श्रभ फल देता है ॥ ११॥
इति सदसहशाविचारणाध्यायः।

## रविदशाफलाध्याय:

भानोर्दशायां हि विदेशवासो भवेत्कदाचिन्नतु मानवानाम् ।
भ्रविद्वभूपद्विजवर्यशस्त्रभैपज्यतोऽतीव धनागमः स्यात् ॥ १॥
मन्त्राभिचारेऽभिक्विविविवित्रा धात्रीपतेः सक्यविधिविशेषात् ।
विक्यातकर्माभिरतिर्मतिः स्यादनल्पजल्पे चरणेन चिता ॥ २॥
ज्ययश्च दंतोदरनेत्रवाधा कांतासुताभ्यां विद्युतिश्च चिता ।
नृपाग्निचौराहितवंधुवर्गैः स्वगोत्रजैर्वा प्रवलः कितः स्यात् ॥ ३॥

सूर्य को दशामें परदेश वास, भूमि, श्रग्नि, राजा, ब्राह्मण, श्रौषि इन सर्वों से धन का लाम, मन्त्र के विचार में स्नेह, राजा से ग्रेशी, प्रसिद्ध कार्य में रुचि, कम बोलने वाली मित, युद्ध से चिन्ता, खर्च, दाँत, पेट, श्रांख इन में,पोड़ा, स्त्री, पुत्र का विरह, राजा, श्रिम्नि, चोर, परिवार इन से चिन्ता श्रोर माइयों से कलह होता है।॥ १-३॥

मेषस्थरविदशाफलम्-

दशा दिनेशस्य निजोचगस्य स्वाधर्मकर्माभिष्चिं करोति।

तातार्जितद्रव्यग्रहादिलाभं नानासुखानि प्रमदासुतेभ्यः ॥ ४ ॥ उच्चच्युतस्यातितरामरिष्टं कष्टं च रोगान्स्वजनैर्विरोधम् । रमेर्द्शातीव चतुष्पदानां करोति हानि ननु मानवानाम् ॥ ५ ॥

श्रपने उच राशि में स्थित सूर्य की दशा में धर्म कर्म में श्रमिक्वि, श्रपने पिता के उपार्जित गृह, दृज्य श्रादि का लाभ, शौर स्त्री, पुत्रों से श्रनेक सुख मिलता है। उच स्थान से भ्रष्ट सूर्य की दशा में श्रनेक तरह के क्लेश, रोग, वन्धुश्रों से विरोध चतुष्पद श्रौर मनुष्यों की हानि होती है॥ ४-४॥

वृषराशिस्थितरविदशाफलम्-कांतासुतानां कृषिवाहनानां प्रपीडनं स्यान्नयनाननेषु ।

ह्द्रोगवाधा बहुधा नराणां द्यपिष्टहस्य रवेर्द्शायाम् ॥ ६ ॥

वृष राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री, पुत्र, खेती, वाहन, श्रप-ने नेत्र श्रीर मुख में पोड़ा श्रीर हृद्य में रोग होता है ॥ ६ ॥

मिथुनराशिगतरविद्शाफलम्-

स्यान्मंत्रशास्त्रोत्तमकाव्यकर्ता त्रीतिः पुराखे च भवेत्रराणाम् । कृषिकियाधान्यधनैः सुखानि नृयुग्मसंस्थस्य रवेर्दशायाम् ॥ ७ ॥

मिथुन राशि में स्थित सूर्य की दशा में मन्त्र शास्त्र और उत्तम काव्य को बनाने बाला, पुराण कथा का स्नेही और खेती से धन धान्य का सुख पाने बाला होता है ॥ ७ ॥

कर्कराशिगतरविद्शाफलम्-

ख्यातिर्रृपपीतिरतीव नित्यं स्त्रीनिजितत्वं च महान्प्रकोपः। सुहुज्जने नूनमनूनपीडा कर्काधिरूढस्य खेर्दशायाम्।। ८।।

कर्क राशि में स्थित सूर्य की दशा में प्रतिष्ठा, राजा से पीति, स्त्री से पराजय, कोध और मित्रों में श्रत्यन्त क्लेश होता है॥ ८॥

सिंहराशिगतरविद्शाफलम्

दुर्गाद्रण्ये च क्रुषिक्रियायां धनान्यनेकानि भवंति नूनम्।

स्यात्र्वातिरुचैर्नृपगौरवं च कण्डीरवस्थार्कदशापवेशे ॥ ९ ॥

सिंह राशि में स्थित सूर्य की दशा में दुर्ग और वन में खेती के द्वारा अनेक प्रकार से धन धान्य, प्रतिष्ठा, राज दरवार में गौरव प्राप्त द्वोता है ॥ ६ ॥

कन्याराशिगतरविदशाफलम्-

स्यात्कन्यकानां जननं समानं देवद्विजानामनुपूजनं च ।

लुब्धिः पश्चनां च भनेदशायां कन्यागतस्याम्बुजवांधवस्य ॥ १०॥

कन्या राशि में स्थित सूर्य की दशा में कन्या का जन्म, आदर पूर्वक ब्राह्मण देवताओं का पूजन और गौ आदि चतुष्पदों का लाभ होता है ॥ १०॥

तुलाराशिगतरविद्शाफलम्-

चेत्रात्मजार्थप्रमदासु पीडा चोराग्निभीतिश्च विदेशयानस् ।

नीचत्वमुचैः खलु मानवानां तुलाधरस्थस्य रवेर्दशायाम् ॥ ११॥ तुला राशि में स्थित सूर्य की दशा में खेती, पुत्र, स्त्री को पीड़ा, चोर श्रग्नि का भय, विदेश में स्रमण, श्रोर श्रनादर होता है ॥ ११॥

नीचांत्रयुक्तस्य रवेर्द्शायां सुखेन लभ्यं परवश्चनश्च।

जायानिमित्तोद्यतदुःखल्बिर्माचैभवेत्सख्यविधिर्नितांतस् ॥ १२ ॥

नीच राशि में स्थित सूर्य को दशा में अनायास दूसरों से ठग जाना, स्त्री के कारण दुःख और नीच जनां से मैत्री होती है ॥ १२ ॥ नीचाष्ट्रमस्थस्य रवेदिशायामुद्धिग्नता दोषसमुद्भवः स्यात् ।

षष्ठाश्रितस्य व्रणजन्यपीडा शत्रोश्र बाधा वहुधावगम्या ।। १३ ॥ तुला राशि में स्थित है। कर श्रष्टम भाव में स्थित सूर्य को दशामें

तुला राशि स स्थित हा कर अष्टम भाव म स्थित सूर्य का प्रशान चित्त में उद्देग, षष्ट भाव में स्थित सूर्य की द्शा में व्रण और शत्रुओं से पीड़ा होती है ॥ १३ ॥

वृश्चिकराशिगतरितद्शाफलम्— तेजोविशेषाभियुतो नितांतं विषाग्निशस्त्रैः परिपीडितश्च । पित्रा जनन्यागतिचत्तशुद्धिः स्याद्व दृश्चिकस्थस्य रवेर्द्शायाम्॥१४॥ वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य की दशा में विशेष तेजसे युक्त, विष, अग्नि, शास्त्र इनसे पीड़ाः, माता और पिता में त्राद्द होता है॥ १४॥

धनूराशिगतरिवदशाफलम्—

कलत्रपुत्रद्रविणादिसौख्यं स्याद्गौरवं राजकुलाद्वद्विजेभ्यः। सङ्गीतकास्त्रागमसौख्यमुच्चैश्रापोपयातस्य रवेर्दकायाम् ॥ १५ ॥

धतु राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री, पुत्र,धन इन से सुख, राजा के कुल और ब्राह्मणों से गीरव, संगीत शास्त्र के सम्बन्ध से विशेष सुख होता है ॥ १४ ॥

मकर्राशिगतरिवद्शाफलम्-

जायात्मजद्रव्यसुखाल्पता स्यादनल्पपीडा भयतो नितांतम् । भवेत्पराधीनतयातिचिता नक्रोपयातस्य रवेर्दशायाम् ॥ १६ ॥

मकर राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री, पुत्र, धन इन के द्वारा थोड़ा सुख, भय से अत्यन्त पीड़ा और पराधीन होने के कारण अति चिन्ता होती है ॥ १६ ॥

कुंभराशिगतरचिदशाफलम्-

हृद्रोगवाधासुतवित्तकांताचिताः परान्नादिसुखं न किंचित् । शत्रुद्धगमश्चाप्यतिदीनता स्याद्धटाधिस्टस्य दशाप्रवेशे ॥ १७ ॥

कुम्भ राशि में स्थित सूर्य को दशा में हृद्य रोग से पीड़ा, पुत्र, स्त्री, धन इन की चिन्ता. परान्न भोजन से हानि, शत्रु की वृद्धि श्रीर दीनता होती है ॥ १७ ॥

मीनराशिस्थितरिवदशाफलम्— स्त्रीवित्तसौख्योपचयः प्रतिष्ठा ज्वरादिपीडा च सुतादिकानाम् । दृथाटनत्वं ननु मानवानां मीने दिनेशस्य दशाप्रवेशे ॥ १८॥

मीन राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्त्री धन से सुख की वृद्धि, प्रतिष्ठा, पुत्र आदि को ज्वर आदि को पीड़ा श्रीर व्यर्थ अमण होता है॥ ज्ञराशिस्थिताष्ट्रमभावस्थितरविदशाफलम् स्वोच्चिस्थितस्याष्ट्रमभावगस्य दशा दिनेशस्य च दोपदा स्यात्। षष्टस्थितस्य व्रणजातपीडां करोति वाधां च पितुर्जनन्याः॥१९॥

मेष का हो कर श्रष्टम भाव में स्थित सूर्य की दशा में कए, षष्ठ भाव में स्थित सूर्य की दशामें माता पिता को वण से पीड़ा होती है। पूर्व भवेत्सूर्यदशाप्रवेश: पित्रोश्च वाधा विविधा तदानीम्। तुग्नादशा क्लेशविशेपदात्री नशत्रनाथस्य दशातिशस्ता।। २०॥

सूर्य की प्रथम दशा हो तो माता पिता को कए, लग्न की प्रथम दशा हो तो विशेष बलेश और चन्द्रमा की प्रथम दशा हो तो सुभ फल होता है ॥ २०॥

इति रविद्शाफलाध्यायः।

### चन्द्रदशाफलाध्यायः

अारोहिणी चन्द्रदशा नराणां सर्वार्थसिद्धचै कथिता विशेषात् । तथावरोहात्कुरुते विलम्बं सर्वेषु कार्येषु च बुद्धिमान्यस् ॥ १॥\_

यदि चन्द्रमा की आरोहिणी दशा हो तो विशेष कर सब कार्यों की सिद्धि होती है। अवरोहिणी दशा हो तो सब कार्यों में मन्द वुद्धि होती है॥ १॥

नक्षत्रनाथस्य दशाप्रवेशे भवेत्नराणां महती प्रतिष्ठा ।

मन्त्रित्वमुच्चैर्नृपतेः प्रसादो भूदेवदेवार्चनताप्रदृत्तिः ॥ २ ॥

सन्मन्त्रविद्या विविधा धनाप्तिर्नानाकलाकौशलशालिता च ।

गन्धेस्तिलेश्वापि फलेः प्रस्नैर्द्वभैरलं वा द्रविणोपलिष्धः ॥ ३ ॥

ख्यातिः सुकीर्तिर्विनयाधिकत्वं परोपकाराय मतिर्यशश्च ।

इतस्ततः सञ्चलनित्रयत्वं कन्याप्रजासञ्जननं मृदुत्वम् ॥ ४ ॥

जलस्य कर्मण्यतिसाद्रत्वमालस्यनिद्राकुलता क्षमा च ।

कृष्यादिकर्माभिक्षिः शुचित्वं कफानिलाधिक्यमतीव सत्त्वम् ॥५॥ भवेद्विरोधः स्वजनेन नूनं कलिपसङ्गो वहुजल्पता च । चित्तस्थितिर्नेव च साधुकार्ये सामान्यतः कीर्तितमेतदत्र ॥ ६ ॥

चन्द्रमा की दशा के प्रवेश काल में यहुत प्रतिष्ठा, मन्त्री के पद का लाम, राजा की रूपा, देवता ब्राह्मणों में भिक्त, सुन्दर मन्त्र विद्या, अनेक तरह धन की प्राप्ता, अनेक कलाओं में कुशलता, सुगन्ध, तिल फल, पुष्प, वृत्त इन सर्वों से धन की प्राप्ता, प्रसिद्ध कीर्ति, नम्रता, परोपकार की युद्धि से यश, इधर उधर धूमने में प्रेम, कन्या का जन्म और कोमलता, जल के कार्य में अति प्रीति, ब्रालस्य, निद्रा, व्याकुलता ज्ञाम, खेती में श्रमिक्चि, पवित्रता, कफ वायु का श्रधिक प्रकोप, अत्यन्त वल, वन्धुओं से विरोध, कलह का प्रसङ्ग, व्यर्थ बोलना, विच में चित्रता है। श-६॥

मेषराशिगतचन्द्रदशाफलम्—

मेषे शशांकस्य दशाप्रवेशे योपात्मजानन्दभरो जनानाम् । विदेशकर्माभिरतिर्व्ययः स्यात् क्रौर्यं शिरोस्क्सहजारिवाधा॥ ७ ॥

मेल राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में स्त्री-पुत्र से श्रानन्द, प-रदेश के कार्य में रुचि, श्रधिक खर्च, कृरता, शिर में रोग, भाई श्रोर शत्रुश्रों की वाथा होतो है ॥ ७ ॥

वृषराशिगतचन्द्रदशाफलम्—

उच्चाधिरुदस्य दशा जडांशोः कुलानुसारं हि ददाति राज्यम्। योषाविभूपात्मजगोतुरङ्गगजाप्तिसौक्योपचर्यं जयं च ॥ ८॥

वृष राशि में स्थित चन्द्र की दशा में वंश के अनुसार राज्य का लाम, स्त्री, भूषण, पुत्र, गी, घोड़ा, हाथी आदि के द्वारा सुख और विजय होती है ॥ मा

मूलित्रकोणराशिस्थितचन्द्रदशाफलम्
सूलित्रकोणाशितशीतरश्मेर्दशा विदेशाभिगमं करोति ।
कृषे: क्रयाद्विक्रयतो धनाप्ति कफानिलार्ति स्वजनैर्विरोधम् ॥ ६ ॥

अपने मूल त्रिकोण में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश में यात्रा खेती के कय विकय से धन का लाभ, कफ और वात से पीड़ा तथा, अपने जनों से शत्रुता होती है॥ ६॥

वृत्रपूर्वार्द्वपरार्द्वगतचन्द्रदशाफलम्— वृषस्य पूर्वार्घगतो हिमांशुः पापान्वितः सञ्जनयेज्ञनन्याः । मृत्युं, परार्घे जनकस्य सौख्यभङ्गं क्षणान्मृत्युसमानरोगम् ॥ १०॥

वृष राशि के पूर्वार्ध में स्थित पापयुत चन्द्र की दशा में माता की मृत्यु होती है। वृष राशि के उत्तरार्ध में स्थित पापयुत चन्द्रमा की दशा में पिता की मृत्यु या मरण तुल्य कष्ट और सुख का नाश होता है।

मिथुनराशिगतचन्द्रदशाफलम् -

द्रन्द्वाधिसंस्थेन्दुदशाप्रवेशे देवद्विजार्चाधनभोगसंस्थस् । स्थलांतरे सञ्चलनं किल स्यात्सुखेन सम्यङ्मतिवेभवं च ॥११॥

मिथुन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में देवता ब्राह्मण का पूजन, भोग के लिए स्थानान्तर गमन, सुख पूर्वक वृद्धि और विस्रच की वृद्धि है।ती है ॥ ११॥

कर्कराशिगतचन्द्रदशाफलम्-

कुलोरसंस्थस्य कलानिधेः स्यात्पाके पशुद्रव्यकृषिषदृद्धिः । कलाकलापाकलनं च शैले वने रुचिर्गुह्मगद्मकोपः ॥ १२ ॥

कर्क राशि में स्थित चन्द्र की दशा में पशु, द्रव्य, खेती इन की वृद्धि, कलाओं में कुशलता, पर्वत और वन में श्रभिक्चि तथा गुह्य स्थान में रोग का भय होता है।। १२॥

सिंहराशिगतचन्द्रदशाकलम् कण्ठीरवस्थस्य निशाकरस्य पाके नरोऽर्थं लभते च नित्यस् । श्रेष्ठां प्रतिष्ठां विकलत्वमङ्गेऽनङ्गेऽपि हीनत्वमनुप्रयाति ॥१३॥

सिंह राशि में स्थित चन्द्र की दशा में सदा धन का लाम, उत्तम प्रविष्ठा, शरीर में पीड़ा श्रीर काम होनता होती है ॥ १३ ॥ कन्याराशिगतचन्द्रदशाफलम्—

कन्याश्रितेन्दोश्र दशाप्रवेशे विदेशयानं वनितोपलव्धिः।

कलाकलापामलबुद्धिदृद्धिः स्वल्पार्थसिद्धिश्च भवेन्नगणाम् ॥१४॥

कन्या राशि में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश में यात्रा, स्त्री का लाम, कलात्रों में बुद्धि की वृद्धि और थोड़ी अर्थ की सिद्धि होती है ॥ तुलाराशिगतचन्द्रदशाफलम्—

कलानिधेस्तौलिगतस्य पाके लोलं मनः स्याद्दनिताविपादः।

वाद्श्व कैश्रिद्धनहीनता च पोत्साहमङ्गः खलु नीचसङ्गः ॥ १५ ॥

तुला राशि में स्थित चन्द्र की दशा में चञ्चलता, स्त्री के सम्बन्ध से कप्ट, दूसरों से विवाद, धन की हानि उत्साह का नाश, श्रोर नीचों की सङ्गति होती है ॥ १४ ॥

वृश्चिकराशिगतचन्द्रदशाफलम्-नीचौपयातस्य विघोर्दशायां स्याद्रचाधिद्वर्दिङ्घा नराणाम्। वियोजनं वे स्वजनेन नूनं मानाल्पतानलपविकलपचिन्ता ॥ १६ ॥

वृक्षिक राशि में स्थित चन्द्र की दशा में रोगों की वृद्धि, वन्धुश्रों से वियोग, मान की हानि और अनेक तरह की चिन्ता है।।१६॥

नीचच्युतचन्द्रदशाफलम्-विमुक्तनीचोडुपतेर्दशायां भवेदवाप्तिः क्रयविक्रयाभ्याम् । धर्मव्यथाधर्मविधानमल्पमल्पं च सक्यं जनमित्रवर्गेः ॥ १७॥

वृक्षिक राशि में नीचांश (३) से श्रधिक श्रंश पर स्थित चन्द्रमा की दशा में क्रय-विक्रय से लाम, धर्म करने में क्लेश, अधर्म में प्रम श्रीर मित्रों से थोड़ी मैत्री होती है॥ १०॥

धनूराशिगतचन्द्रदशाफलम्-

चापोपयातस्य च शीतरश्मेर्दशाप्रवेशे गजवाजिहिद्धः। पूर्वार्जितार्थोपहितर्नितांतमन्यत्र सौभाग्यसुखानि नूनम् ॥ १८॥

घतु राधि में स्थित चन्द्रमा की दशा में हाथी, घोड़े की वृद्धि, पूर्वाजित धन की हानि और सुभगता से सुख होता है।। १८॥

#### मकरराशिगतचन्द्रदशाकलम्-

हिमकरश्च सदा मकरस्थितः सुतसुखानि धनागमनानि च । वितनुते तनुतामनिलात्तनोरनुदिनं गमनागमनानि वै ॥ १९ ॥

मकर राशि में स्थित चन्द्र को दशा में पुत्र से सुख, धन का लाम, बायु प्रकोप से शरीर में दुर्वलता, सदा गमन और आगमन होता है क कुम्भराशिगतचन्द्रदशाफलम्—

क्रोडे च पीडा व्यसनानि नूनं स्युर्मानवानां तनुता शरीरे। ऋगोपलव्यिश्वलता नितांतं दशाप्रवेशे कलशस्थितेन्दोः॥ २०॥

कुम्भ राशि में स्थित चन्द्रकी द्शा में पेट में पीड़ा, व्यसन, शरीर में दुर्वलता, ऋण श्रीर श्रस्थिरता होती है।। २०॥

कुम्भराशिगतवर्गोत्तमस्थचन्द्रदशाकलम्— वर्गोत्तमस्थस्य घटे हिमांशोर्दशा प्रवेशे विलिभिविराधः । कलत्रमित्रद्रविणात्मजाद्यैर्भवेद्वियोगो दशनास्यपीडा ॥ २१ ॥

कुम्भ राशि का हो कर कुम्भ राशि के नवांश में स्थित चन्द्र की दशा में वहां से विरोधः स्त्री, मित्र, धन, पुत्र आदि से वियोग और मुख दाँत में पीड़ा होतो है॥ २१॥

मीनराशिस्थितवन्द्रव्शाफलम्-

मीनोपयातस्य च शीतभानोर्दशापवेशे हि जलोद्भवार्थः।

कलत्रपुत्रादिसुखानि न्नं शत्रुक्षयो बुद्धिविष्टद्धिरुच्चै: ॥ २२ ॥

मीन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में जल से धन का लाभ, स्थी, पुत्र का सुख, रानुआं का नाश श्रीर बुद्धि की बृद्धि होती है ॥ २२ ॥

मीनराशिगतवर्गीत्तमस्थवनद्रद्शाफलग्-

वर्गोत्तमस्थस्य अपे हिमांशोर्दशामवेशे महिषीगजाश्वान् । पुत्रादितोषं रिपुनाशमुच्चैर्लभेन्मनुष्यो हि यशो मनीषाम् ॥२३॥

मीन राशि में मीन के नवाश में स्थित चन्द्र की दशा में भैंस, घोड़ा, हाथी का लाभ, पुत्रों से सन्तोष, शत्रुआं का नाश, यश और बुद्धि की वृद्धि होती है॥ २३॥ व्ययभावस्थितचन्द्रदशाफलम्-

दशाप्रवेशे व्ययभावगेन्दोः पापार्जितद्रव्यसमुद्धगमः स्यात् ।

क्षीर्ये रिपुस्थानगते हिमांशौ सम्यंक्फलं भाग्गादितं तथैव ॥२४॥

द्धाद्वा भाव में स्थित चन्द्र की द्शा में पाप से धन का लाभ, द्तीण चन्द्रमा षष्ट भाव में स्थित हो तो उसी तरह पाप से धन का लाभ होता है।। २४॥

नीचराशिगताष्ट्रमभावस्थचन्द्रदशाफलम् — नीचस्थितस्याष्ट्रमभावगेन्दोर्दशाप्रवेशे हि गदोद्धगमः स्यात् । चेत्पापयुक्तो निधनं तदानीं जातिच्युतिं वा लभते मनुष्यः ॥२५॥ नीच राशि का चन्द्रमा अप्टम आव में स्थित हो तोड स की दशा में रोग का आगम, पूर्व स्थिति में पाप युत चल्द्रमा हो तो अनुन्य सर्ज पाता या श्रपनी जाति से भ्रष्ट होता है ॥ २४ ॥

इति चन्द्रदशाफलाध्यायः।

# भौमद्द्याफलाध्यायः

ताराग्रहाः स्त्रोच्चग्रहादिसंस्था वक्रास्त्रधानानुगता यदि स्युः। मिश्रं फत्तं ते निजपाककाले यच्छन्ति नूनं सुधिया विचित्यम् ॥१॥ तारा ग्रह ( मङ्गल आदि पाँच ग्रह ) यदि उच्च राशि में स्थित हो कर अस्त या वकी हो तो अपनी दशाकाल में मिश्रित फल देताहै॥ स्यात्पाके क्षितिनन्दस्य च धनं बाह्याच्च धात्रीपते-

र्भेषज्याच्च चतुष्पदादपि तथा नानाविधेख्यमै: । पित्तासुरुवरपीडनं क्षितिपतेर्भीतिं च नीतिच्छुति युच्छींचं च निजालये कलिरिति पोक्तं फलं सुरिभि: ॥२॥ श्रम स्थान में स्थित मझल की दशा में शस्त्र, राजा, श्रीषय, पश्र श्रीए अनेक प्रकार के उद्यम से धन का लाभ होता है। अग्रुम स्थान

२१ जाव

में स्थित मझल की दशा में पित्त, रुधिर, ज्वर इन से पीड़ा, राजा का भय, नीति से श्रष्टता, मूर्च्झ श्रोर श्रपने घर में कलह होता है ॥२॥ मूर्जितकोणापगतस्य पाके क्षोणीसुतस्यात्मजदारसौरूयम् । श्रथींपल्जिः स्नुलु साहसेन रणाङ्गणे चारुयक्षो विशेषात् ॥ ३॥

मेष राशि में मूल त्रिकोण के अंश पर मङ्गल स्थित हो तो उस का दशा में पुत्र, स्त्री का सुख, धन का लाभ, रण में विजय और विशेष यश होता है ॥ ३ ॥

मेषराशिगतभीमदशाफलम्-

मेपोपयातस्य च भूसुतस्य स्युः पाककाले किल यङ्गलानि । स्यात्सन्ततिः साहसयप्रिवाधा नानाविधारातिसमुद्धवः स्यात् ॥४॥

मेव राशि में स्थित मझल की दशा में मझल, सन्तान का लाभ, साहस, ग्रान्न का भय ग्रीर शत्रुओं से पीड़ा होती है ॥ ४ ॥

वृषराशिस्थितभौभदशाफलम्—

द्वपस्थितस्यावनिनन्दनस्य पाकप्रवेशे पुरुषः सहर्षः । अनल्पजल्पो गुरुदेवभक्तः परोपकाराद्रतासमेतः ॥ ५॥ वृष राशि में स्थित मङ्गल को दशा में आनन्द, अधिक वोलना, गुरु देव में भक्ति और परोपकार में आदर होता है ॥ ४॥

मिथुनराशिस्थितभौमव्शाफलन्-

युग्मस्थितोर्वोतनयस्य पाके प्रवासक्षीलोऽनिलिषक्तिषः। बहुव्ययः स्यात्स्वजनैर्विरोधी नरः कलाक्षो नितरां विधिकः॥ ६॥

मिथुन राशि में स्थित मङ्गल की दशा में परदेश गमन, वायु श्रीर पित्त का कोप, श्रधिक खर्च, श्रपने जनों से विरोध, कलाश्रों का श्रान श्रीर विशेष कर यह को जानने वाला होता है ॥ ६ ॥

कर्कराशिस्थितभौमदशाफलम्-

कर्कस्थभौमस्य भवेदशायामुद्यानविह्नप्रभवार्थमुक्तः। नरो हि दारामुतदूरवर्ती हेशोपलब्धेर्बल्हीनसूर्तिः॥ ७॥ कर्क राशि में स्थित मङ्गल की दशा में बगीबा श्रीर श्रग्नि के द्वारा उत्पन्न धन का लाभ, स्त्रीपुत्र से द्ररहना, म्लेश से शरीर लीण होता है॥ गीचांशच्युतभौमद्शाफलम्—

सन्त्यक्तनीचांशकुजस्य पाके ख्यातः पुमान्सर्वेगुणोपपनः ।

चतुष्पदाढ्यो वलवानकस्मात्त्रजायते गुह्यस्त्राभिभूतः ॥ ८ ॥

कर्क राशि में नीच के अंश से श्रधिक अंशादि पर मङ्गल रहे तो उस की दशा में प्रसिद्धि, सब गुणों से युक्त, पशुत्रों की प्राप्ति, चल का लाभ श्रीर गुप्त रोग होता है॥ =॥

सिंहराशिगतभीमद्शाफलम्—

सिंहाश्रितस्मातनयस्य पाके नूनं भवेन्नायकता वहूनाम्। कान्तासुतार्थेश्व वियोगिता च वाधा तथा हेतिहुताश्चनाता॥९॥

सिंह राशि में स्थित कुज की दशा में पुरुष बहुतों का श्रधिप, स्त्री, पुत्र श्रादि से वियोग पाने वाला, शस्त्र श्रीर श्रग्नि से पीड़ा पाने याला होता है ॥ ६ ॥

. " कन्याराशिगतभौमदशाफलम्—

कन्यातुयाताऽविननन्दनस्य पाके सदाचारपरो नरः स्यात्।

यज्ञक्रियायामपि सादरश्च दारात्मजोर्वीधनधान्यसौरूपम् ॥ १०॥

कन्या राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष सदाचारी यज्ञ श्रादि धर्म कार्य में श्रादर युक्त श्रीर स्त्री, पुत्र, भूमि, धन, धान्य श्रादि से सुखो होता है ॥ १०॥

तुलाराशिस्थितभौमद्शाफलम्—

तुलागतेलासुतपाककाले स्याइदन्यभार्यावियुतो हि मर्त्यः। चतुष्पदाभावकलिपसङ्गैर्हतोत्सवो वै विकलांगयष्टिः।। ११

तुला राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष दृन्य, स्त्री से वियोग, पश्चमों की हानि, कलह से उत्साह का नाश और दुर्वलता होता है १ वृश्चिकराशिस्थितश्रोमदशाफलम्—

पुषान्भवेद्दृद्वश्चिकराशिगस्य भौयस्य पाके कृषिकर्मकर्ता ॥

स्वसङ्ग्रहे जातमनःप्रवृत्तिर्देषी वहूनामतिजलपकथ ॥ १२ ॥

वृश्चिक राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष खेती करने वाला, धन के संग्रह में मन लगाने वाला बहुतों का द्वेषी और वहुत वोलने वाला होता है ॥ १२॥

धनराशिस्थितभौमदशाफलम्— धनुर्द्धरस्यस्य धरासुतस्य पाकप्रवेशे द्विजदेवभक्तः ।

नरो नरेन्द्राप्तमनोरथ: स्यात्क्रित्रसङ्गोपहतोत्सवश्च ॥ १३॥ धनु राशिस्थ मङ्गल को वशा में देवता, जाह्यणों का भक्त, राजा से मनोरथ पाने वाला श्रीर कलह से उत्सव को नाश करने वाला

होता है ॥ १३॥

मकरराज्ञिस्थितसौमदशाफलम्— वक्रस्य नक्रोपगतस्य पाके राज्योपलिष्धः स्वक्रुलानुमानात् । युद्धे विवादे विजयो नितान्तं सद्रत्नचामीकरवाजिसौख्यम् ॥ १४॥

मकर राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष अपने खंश के अनुसार राज्य लास करने वाला, युद्ध और विवाद में विजय पाने वाला, रत, सुवर्ण, धोड़ा आदि से खुखी होता है ॥ १४ ॥

ज्ञांशमुक्तस्य महीसुतस्य पाके मयत्नात्खलु कार्यसिद्धिः।

गस्त्राद्भवेच्छ्वापदतोऽपि भीतिः संतोषजलपत्वमहात्रयासाः ॥ १५ ॥

मकर राशि में उच के अंश (२०) से ग्रागे मङ्गल हो तो उस की दशा में प्रयत्न से कार्यकी सिद्धि,शस्त्र-व्याव्र ग्रादि से भय, सन्तोष, विचाद ग्रीर प्रयास करने का मोका होता है ॥ १४॥

कुम्भराशिस्थितभौमदशाफलम्-

श्राचारहीनश्र सुतादिचिंता बहुव्ययोद्देगसमाकुलत्वम् । कुंभोपयातस्य च मङ्गलस्य स्यात्पाककाले फलमेतदेव ॥ १६॥

कुम्भ राशिस्थ मङ्गल की दशा में आचार में हानि, पुत्र आदि की चिन्ता, अधिक खर्च, उद्वेग और व्याकुलता होती है ॥ १६॥ मीनराशिस्थितभौमद्शाफसम्— भीनोपयातावनिनन्दनस्य दशाप्रवेशे हि सुतादिखिन्ता।

व्ययामयत्वं च क्रमोपलव्यिविचर्चिकाद्द्वविदेशवासाः ॥ १७॥

मीन राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुत्र आदि की चिन्ता, व्यय, रोग, धन का लाम, खुजलो, दाद और विदेश दास होता है॥ १७॥ वर्गीत्तमभीमदशाफलम्—

संग्रामसंपाप्तजयाधिकालो वलान्वितोत्यंतगुणाभिरामः।

वर्गोत्तमांशस्थितसूसुतस्य पाके च नानानिधनस्तुलव्धः ॥ १८ ॥

वर्गोत्तम नवांदा स्थित मङ्गल की दशा में संग्राम में विजय, वल, गुण से सुन्दरता ग्रीर श्रनेक वस्तुश्रों का लाम होता है ॥ ९८ ॥

नीचांशस्थितभौमद्शाफलम्-

नीचांशसंस्थस्य कुजस्य पाक दृथाटनत्वं मनसो विषादः। फलोन्मुखं कार्यमतीव दूरे नीचत्वगुचैर्विगताधिकत्वम् ॥ १९ ॥

नीच राशि के नवांश में स्थित मङ्गल की दशा में व्यर्थ भ्रमण, मानसिक खेद, कार्यों में वाधा, नीचों को सङ्गति श्रीर प्रतिष्ठा की द्यानि होती है॥ १६॥

स्लिकिकोणराशिस्थितमोमदशाफलम्— भृतित्रिकोणोचग्रहस्थितस्य कुनस्य कर्माधिगतस्य पाके । राज्योपलिब्धिविजयो रिपुभ्यः सद्वाहनालङ्करणानि नूनम् ॥ २०॥

यदि श्रपने मृत त्रिकोण का मङ्गल दशम भाव में वैठा हो तो उस की दशा में राज्य की प्राप्ति, शत्रुशों से विजय और वाहन भूषण स्रादि का लाम होता है॥ २०॥

> वुभदशाफलाध्यायः तत्रादीवुधदशाफसम्—

विद्याविवेकपञ्चतासमेतः कृषिक्रियायज्ञविधानचित्तः। महोद्यमावाप्तधनश्च नूनं भवेन्मनुष्यो ज्ञाजिह्य पाके॥ १॥ शिल्पादिकर्मण्यतिकौशलं स्याचित्योत्सवीत्कर्पविशेष एव । सद्वाद्यगीताभिक्विनिवीनसङ्गांडभूषागृहनिर्मितत्वस् ॥ २ ॥ कुत्तृहुलैर्भाषणहास्यहर्षे: कालकमत्वं विनयोपलिब्धः । त्र्याचार्यविद्वदुगुरुसम्मतत्वं कलत्रपुत्रादिसुखोपलिब्धः ॥ ३ ॥ पीडापि गाहा कफवातिपत्तैरसश्चयोर्थस्य च सौम्यपाके । वलावलत्वं प्रविचार्य सर्वं शुभाशुभत्वं सुधिया विचिन्त्यम् ॥॥

शुभ बुध की दशा में मनुष्य विद्या, विवेक, प्रभुत्व इन सवों से युक्त, खेती और यज्ञ करने में चिक्त लगाने वाला, वड़े २ उद्यमों से धन की प्राप्ति, शिल्प विद्या में कुशल, नित्य उत्सव से उत्कर्ष विशेष पाने वाला, वाजा और गीत में रुचि रखने वाला, नवीन सुन्दर वर्तन, श्राभूषण, मकान वनवाने वाला, कुतुहल, थाषण, हास्य, श्रानन्द से समय यापन करने वाला, नम्रता की प्राप्ति, श्राचार्य, पण्डित, गुरु जनों में स्नेह, खी, पुत्र श्रादि के द्वारा सुख की प्राप्ति करने वाला होता है।

पाप युक्त बुध की दशा में कर्फ वात, पित्त इन से पीड़ा पाने वाला, धन का व्यय करने वाला होता है। वलावल श्रीर युभाग्रम का विचार कर तारतम्य से फल कहना चाहिये ॥ १-४॥

मेषराशिस्थितवुधद्शाफलम्-

मेषस्थशीतद्युतिजातपाके नैकत्र संस्थानकरो नरःस्यात् । स्तेयानृतद्यूतशठत्वयुक्तो विम्रक्तसौजन्यविधिस्तु निःस्वः ॥ ५॥

मेष राशिस्थ दुध की दशा में पुरुष श्रनेक जगह ठहरने वाला, चोरी करने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला, जुल्लारी, शठ, यन्धु रहित श्रीर धन हीन होता है॥ ४॥

वृषराशिस्थितवुधद्शाफलम्—
वृषाधिस्टस्य जडांशुस्नोर्दशापवेशे व्ययकृत्मनुष्यः ।
मातुस्त्वनिष्टश्च कलत्रपुत्रमित्रादिचिन्ता गलस्म्भयार्तः ॥ ६ ॥
वृष राशिस्थ वृध की द्शा में मनुष्य खर्च करने वाला, माता का

श्रनिष्ट, स्त्री पुत्र मित्र स्नादि की जिन्ता करने वाला, गलें का रोग श्रीर अय युक्त होता है॥ ६॥

मिथुनराशिस्थितबुधवशाफत्तम्— दृंद्वाधिसंस्थस्य बुधस्य पाके त्वनेकवार्ता वहुजलपकर्ता । दारात्मजज्ञातिसुखोपपन्नो नृनं जनन्याश्च सुखेन हीन: ॥ ७॥

मिश्रुन राशिस्थ वुध की दशा में मनुष्य श्रविक बोलने वाला, विवादी, स्त्री, पुत्र, वन्धुश्रों के सुख से युक्त श्रीर मात्रसुख से हीन होता है ॥ ७ ॥

कर्कराशिस्थितवुधदशाफलम् — कर्काश्रितस्येंदुसुतस्य पाके विदेशवासाल्पसुको विरोधा ।

पित्रैश्च सत्कान्यकलार्जिताथोंऽत्यर्थं मनुष्यो न्यवसाययुक्तः ॥ ८॥

कर्क रिहा में स्थित बुध की दहाा में मनुष्य परदेशी, थोड़ा सुखी, प्रिजों का विरोधी, सुन्दर काव्य और कलाओं के द्वारा धर उपार्जन करने वाला तथा व्यवसायी होता है॥ ८॥

सिंहराशिस्थितबुधदशाफलम्-

सिंहस्थितस्येन्दुस्रुतस्य पाके लोलं भनेद्वभन्नमेव धेर्यम् । स्विभित्रदारात्मजसोख्यहानिः स्यान्मानवानां मित्तहीनता न ॥ ९ ॥

सिंह राशिस्थ बुध की दशा में अस्थिर धन, धेर्य, ि स्त्री, पुत्र से सुख की हानि और बुद्धि की हानि होती है। १॥ परमोखराशिस्थितबुधदशाफलम्—

परमाश्चराशास्यतबुवदशाफलम्— उच्चाश्चितस्येन्दुसुतस्य पाके स्यान्यानवो वै वहुवैभवादचः।

लेखिकयाकाव्यकलानुरक्तो जितारिपश्चश्च सुनीतियुक्तः ॥ १०॥

डच राशिगत वुध की दशा में मनुष्य श्रित धनी, लेख श्रीर काव्य में श्रनुरक्त, शत्रुश्रों का नाश करने वाला श्रीर न्याय से युक्त होता है ॥ १०॥

मूलिकोणां ज्ञास्थित बुधव्याफलम् - भूलिकोणोपगतस्य पाके विवेकविद्यादिगुर्णैः प्रपूर्णः ।

विदेशयानानुरतो नर: स्यात्पराक्रमादाप्तधनो विधिज्ञः ॥ ११॥ अपने मूल त्रिकोण राशि गत बुध की दशा में मनुष्य विवेक विद्या आदि गुलों से युक्त, परदेश गमन में रत, पराक्रम से धन की आति और कार्य को जानने वाला होता है ॥ ११॥

कन्याराशिस्थवुधदशाफलम्-

तुङ्गिकोणाक्रमणपकर्तुर्बुधस्य पाके पशुसौख्यहानिः।

स्वबन्धुवैरं विकलत्वमङ्गे कलिपसङ्गेऽतिविहीनता स्यात्।। १२॥

कन्या राशिस्थ वुधकी दशा में पश्च सुख की हानि, अपने बन्धुओं से बैर, शरीर में पीड़ा और कलह से अनादर की प्राप्त करता है ॥१२॥

तुलाराशिस्थितवुधद्शाफलम्—

तुलागतस्येन्दुसुतस्य पाके स्यात्क्षीणता दङ्यतिवाग्विलासे । शिल्पादिकर्मण्यतिनैपुणं च वाणिज्यतोऽर्थः पशुपीडनं च ॥ १३॥

तुला राशिस्थ वुध की दशा में दृष्टि, वुद्धि, वाणी, विसास इन में दुर्वलता, शिल्प त्रादि कार्य में निपुणता, वाणिज्य से धन का लाम क्रीर पशुक्रों में पीड़ा होती है ॥ १३ ॥

वृश्चिकराशिस्थितगुधद्शाफलम्-

पाके भवेद्दृष्टश्चिकसंस्थितस्य मृगांकस्नुनोर्मजुजोल्पतुष्टः। आचारकर्मक्रमणानुरक्तो व्ययेन मुक्तः स्वजनैर्वियुक्तः॥ १४॥

वृश्चिक राशिस्थ बुध की दशा में मनुष्य थोड़ा सन्तुष्ट, आवार में तत्पर, व्यय से युक्त और अपने जनों से वियुक्त होता है ॥ १४॥

धनृराशिस्थितवुधदशाफलम्—

शरासनाध्यासनतां गतस्य बुधस्य पाके बहुनायकः स्यात् । मंत्री च नामद्वयतासमेतः कृपिक्रियावित्तयुती मनुष्यः ॥ १५॥

धनु राशिस्थ वुध को दशा में मनुष्य वहुतों का मालिक, मन्त्री, दो नामों से युक्त श्रौर खेती से धनी होता है ॥ १४ ॥ मकरराशिस्थितवुधदशाफलम्—

युगांकस्नोर्हि सुगस्थितस्य पाके भवेद्धरि ऋणं नराणास् ।

वहाटनं वे कपटत्वग्रुच्चैनींचैश्र सरूपं मिनहीनता च ॥ १६ ॥
मकर राशि में स्थित वुध की दशा में मनुष्य कर्जदार, भ्रमण करने वाला, श्रविक कपटी, नीचों के साथ मित्रता करने वाला श्रीर बुद्धि हीन होता है ॥ १६ ॥

कुम्भराशिस्थितवुध्वदशाफलम्— सोयस्य कुम्भोपयुतस्य पाके विद्दोनतेजा यनुजोतिनिःस्तः । पित्रादिपीडापरिपीडितात्मा विदेशयानव्यसनानुरक्तः ॥ १७ ॥

कुम्स राशि गत वुध की दशा में मनुष्य तेज हीन, निर्धन, मित्र सम्बन्धी कप्ट से युक्त, अति पीड़ित आत्मा वाला और परदेश गमन में निरत होता है ॥ १७॥

मीनराशिश्यितबुधदशाफलम्— नीचांशसंस्थस्य बुधस्य पाके विवेकसत्योपहातिहि मर्त्यः । स्थानान्तरस्थो व्यवसायशीलः स्याद्द्यलाभः कृशकायकान्तिः ॥१८॥

मीन के परम नीचांद्य में स्थित वुध की दशा में मनुष्य विवेक रहित, सत्यहीन, परदेशी, व्यवसायी, श्रव्प लाभ करने वाला श्रीर दुर्वल शरीर वाला होता है॥ १८॥

गुरुदशाफलाध्यायः
तत्रादौगुरुदशाफलम्—
दशामवेशे त्रिदशाचितस्य भूपप्रधानाप्तमनोरथः स्यात्।
सत्कर्मधर्मागमशास्त्रवेत्ता भवेन्मनुष्यः सततं विनीतः ॥ १॥
यज्ञादिकर्मण्यतिसादरत्वं भवेत्प्रदृत्तिर्द्धिजदेवभक्तौ ।
अत्यर्थमर्थो विभ्रताविशेषः पुत्रादितोषः पुरुषस्य नृतम् ॥ २॥
भूम्यम्वराश्चादिसुखोपलव्धिर्वत्तोपपन्नः कुलधुर्यता च ।
गतागतागामिविचारणोच्चैः सत्सङ्गतिश्चारमितिष्टं तिश्च ॥ ३॥
दाहादिपीडापि गले कदाचिद्विरुद्धभावस्थितितो विचिन्त्यम् ।
सामान्यमेतत्फलमुक्तमार्यैर्वक्ष्येऽधुना यत्प्रतिराशियुक्तम् ॥ ४॥
वृद्धस्पति की दशा में पुरुष राजा का मन्त्री, मनोर्थ का लाम,

सत्कर्म, धर्म, श्रागम शास्त्र इन का ज्ञाता, सदा नम्र, यह श्रादि कम में श्रादर नाला, ब्राह्मण देवताश्रों का भक्त, श्रात धनी, प्रभुता घाला, पुत्र श्रादि से सन्तोष पाने वाला, भूमि घस्त्र घोड़ा श्रादि से खुल कर ने वाला, वलवान, दुल में प्रसिद्ध, भूत भविष्य को जानने वाला, सत्सङ्ग करने वाला, वुद्धिमान् और धीर होता है ॥ श्रशुभ वृहस्पति की दशा में गले श्रादि स्थान में कभो कप्त का भी विचार करना चाहिये। श्राचार्यों ने सामान्य कप से यह फल कहा है। श्रव प्रत्येक राशि में स्थित गुरु दशा फल को कहते हैं ॥ १-४ ॥

मेषराशिगतगुरुद्शाफलम्-

दशाप्रवेशे त्रिदशार्चितस्य मेषोपयातस्य भवेशराणास् ॥ धनं धनेशाद्वहुनायकत्वं कलत्रपुत्रादिसुखोपलब्धिः ॥ ५॥

मेच राशि में गत बृहस्पति की दशा में मनुष्य राजा से धन साम करने चाला, वहुतों का नायक श्रौर स्त्री पुत्र श्रादि से सुख की प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ४ ॥

वृषराशिगतगुरुदशाफलम्—

दृषापयातस्य च गोष्पतेः स्यादशाप्रवेशे पुरुषोऽतिदुःखी ।

विदेशवासी वहुसाइसश्च विचाल्पता विचगतोत्सवश्च ॥ ६ ॥

वृष राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य दुखी, परदेशी, बहुत साहस करने वाला, थोड़ा धनी, श्रोर उत्सव हीन होता है ॥ ६॥

मिथुनराशिगतगुरुद्शाफलम्—

युग्मोपयातस्य बृहस्पतेश्र दशाप्रवेशे पुरुषः शुचिः स्यात् ।
मात्रा च गोत्रमभवैर्विरोधी कलत्रवादातिविषादतप्तः ॥ ७ ॥

मिथुन राशि गत वृहस्पति की दशा में पुरुष पवित्र, माता श्रीर वन्धुश्रों का विरोधो तथा स्त्री से विवाद करने से विवाद युक्त होता है।

परमोड्चगतगुरुदशाफलम्— वाचस्पतेरुच्चसमाश्रितस्य स्यात्पाककाले कुलराज्यलिधः। विश्विष्टनाम्ना प्रथितत्वगुरुचैरुच्चैश्च सरुयं वहुवैभवं च ॥ ८॥ कर्क राशि ( उच्च ) गत गुरु की दशा में मनुष्य श्रपने कुल के राज्य की लिथ, उच्च पदवी पाकर मिसद, श्रेष्टों के साथ मित्रता करने वाला श्रोर बहुत धनी होता है ॥ ८ ॥

वचन्युतगुरुदशाफलम्— वाचाम्पतेरुचसग्रुत्थितस्य पाकपवेशे पितृमातृदुःखी । पूर्वार्जितद्रव्यपरिक्षयेण तप्तश्च नानाव्यसनाथिभूतः ॥ ९ ॥

कर्क राशि में उच्चांश से अधिक अंश पर स्थित युहस्पति की दशा में मनुष्य पिता माता के द्वारा दुखी, पूर्वापार्जित धन के नाश से तप्त और अनेक व्यसनों से युक्त होता है॥ १॥

सिंहराशिगतगुरुदशाफलम्— सिंहस्थितस्यामरपूजितस्य पाक्रप्रवेशे धनवान्वदान्यः । नृपाप्तपानो ननु मानवः स्याज्जायातनूजानुजजातहर्षः ॥ १० ॥

सिंह राशि गत गुरु की दशा में पुरुष धनी, दाता, राजा से आदरपाने वाला,स्त्री,पुत्रश्रीरभाई से प्रसन्नताको पाने वाला होता है॥

कन्याराशिगतगुरुदशाफसम्— कन्याधिरूढस्य गुरोर्दशायां अवेन्मनुष्यो नृपमानलब्धः ।

कान्तासुतावाप्तसुखः कदाचिच्छूदादिनीचैः कलहशसक्तः ॥ ११ ॥

कन्या राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य राजा से आदर पाने चाला, स्त्री पुत्र से सुखो, कदाचित् नीच जनों के साथ कलह करने वाला होता है ॥ ११ ॥

तुलाराशिगतगुरुदशाफलम्—
तुलास्थदम्भोलिभिदिज्यपाके विवेकहीनः प्रमितानभोक्ता ।
कलत्रपुत्रैः कृतशत्रुभावश्रोत्साहहीनो नतु मानवः स्यात् ॥ १२ ॥

तुला राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य विचार हीन, थोड़ा भोजन करने बाला, स्त्री पुत्रों से झगड़ा करने वाला और उत्साह हीन होता है ॥ १२ ॥

चृश्चिकराशिगतगुरुदशाफलम्— बृहस्पतेर्दृश्चिकराशिगस्य दशापवेशे मतिपान्समर्थः।

पाइ: सुनोत्साहयुतो विनीतोऽनृणी भवेत्रा नियमेन हीन: ॥ १३ ॥

वृक्षिक राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य वृद्धिमान, समर्थ, पण्डित, पुत्र और उत्साह से युक्त, नम्र, ऋण तथा नियम से रहित होता है ॥ १३॥

मूलत्रिकोणांशराधिश्वतगुरुदशाफलम्-मुलित्रकोणांत्रगतस्य पाके गुरोर्द्शायां मतिमान्मनुष्यः । स्यान्माण्डलीको यदि वा प्रधानः पित्रान्वितः स्त्रीवचनाऽनुषक्तः॥१४॥ अपने मूल त्रिकोण गत गुरु की दशा में बुद्धिमान् , मण्डलाधीश

या मन्त्री,पिता की आहा से युक्त और खी के घवन में आसक होता है। स्वतेत्रांशगतगुरुदशाफलम्-

नखांशकेभ्यः परतश्च चापे संस्थस्य देवेन्द्रगुरोर्दशायास् । कृषिक्रियायज्ञचतुष्पदेषु भवेन्मनुष्यस्य मनः प्रहत्तिः ॥ १५॥

मल त्रिकीणांदा से रहित स्वदेत्रांदा गत गुरु की द्या में खेती.

यज्ञ, पशु इन में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ॥ १४ ॥

नीचांशगतगुरुदशाफलम्-

नीचांश्रसंस्थस्य मृगान्वितस्य गुरोर्दशायां परकर्मकर्ता । गत्यों भवेजाठग्गुद्धरोगी सार्द्धं वियोगी धनवन्धुभिश्च ॥१६॥

मकर राशि के नीचांश गत गुरु की दशा में मनुष्य दृसरे का काम रने वाला, पेट में गुप्त रोग से युक्त, धन श्रीर वन्धुश्रों से युक्त होता है॥

नीचांशच्युतगुरुदशाफलम्--

वाचस्पतेनींचलवोज्भितस्य पाके निपादात्क्विषतो धनाप्तिः। भूमीरुहेभ्यो धनवञ्चनाद्वा क्रेशोपलिब्धर्नेतु मानवस्य ॥ १७ ॥

नीचांश से रहित गुरु की दशा में मनुष्य केवट के कार्य, खेती, या वृक्त से धन लाभ करने वाला श्रोर ठगों से क्षेश पाने वाला होता है॥

कुम्भराशिगतगुरुदशाफलम्-

पाकपवेशे कलगस्यितस्य वाचामधीशस्य नरः कलाजः।

विद्याप्रसिद्ध्वर्थमहामति: स्यात्कान्ताविलासानुरतो नितान्तम् ॥१८॥ कुम्भ राशि गत गुरुकोदशा में मनुष्य कलात्रों को जानने वाला, विद्यान् , प्रसिद्ध, धनी, बुद्धिमान् और स्त्रों के विलास में प्रासक्त होता है ॥ १८॥

मीनराशिगतग्रुहद्शाफलम्— ऋषोपयातस्य च गीष्पतेः स्यादशाप्रवेशे पुरुषो मनीपी । सन्मानस्नुप्रमदादिसम्पद्राजान्वये यातमहासुखश्च ॥ १९ ॥

मीन राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य विचार शील, पुत्र स्त्री आ-दि सम्पत्ति से युक्त और राजा के कुल में रह कर गुरू लाभ करने वाला होता है ॥ १६॥

> गुकदशाफलाध्यायः तत्रदीसृगुदशाफलम्—

दैत्यामात्यः स्वीयपाकप्रवेशे योपाश्चपारत्ववस्तोपल्लियम् ।
नानामानं मानवानां प्रकुर्यात्कन्दर्पस्याभ्युद्धगमात्सौरूपमुच्चैः ॥१॥
गीते नृत्येऽत्यन्तसंजातहर्षो विद्याभ्यासप्रीतिकृच्चारुशीलः ।
गुद्धचाधिक्यश्चासदानप्रवृत्तिर्दक्षो मत्यो विक्रये वा क्रये वा ॥२॥
गोवाहनेभ्यो नतु नन्दनेभ्यः सौरूपं भवेनंदननन्दनेभ्यः ।
पूर्वार्जितस्यद्रविणस्य लियः कलिः कुले स्याच्चलनात्स्थलाच्च॥३॥
कफानिलाभ्यां किल निर्वलं स्यात्कलेवरं नीचतरेश्च वैरम् ।
विप्रादिचिन्तापरितप्तमेव चित्तं च सर्ख्यं कुजनैः कदाचित् ॥४॥

युक्त की दशा में मनुष्य स्त्री, भूषण, रत्न, वस्त्र इन का लाभ करने बाला, अनेक तरह के मान से युक्त, कामी, सुखी, गीत नृत्य से प्रसन्न होने वाला, विद्याभ्यास से प्रसन्न करने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, बुद्धियान, अन्न दान करने वाला, क्रय विक्रय में चतुर, गी, वाहन, पुत्र पौत्र इन से सुखी, पूर्वार्जित धन का लाप्नकरने वाला, कुल केलोगों से कलह करने वाला, कफ वायु के कोप से निर्वल, नीचों के साथ शतुता रखने वाला, ब्राह्मण श्रादि की चिन्ता से चिन्तित श्रौर कभी दुर्जनों के साथ मैत्रो होती है ॥ १ -४॥

सामान्यतः प्रोक्तमिदं सितस्य दशाफलं पूर्वभ्रनिप्रणीतम् ।

अथोच्यतेऽत्र प्रतिराशिजातं फलां प्रयोज्यं वलतारतस्यात् ॥ ५ ॥

इस प्रकार सामान्य रूप से मुनियों ने गुक्तका दशा फल कहा है। ग्रव प्रत्येक राशि गत शुक्र दशा फल कहता है। जिस की वलावल देख तारतम्य से विचारना चाहिये॥ ४॥

मेवराशिगतभृगुद्शाफलम्-

शुक्रस्य पाके क्रियसंस्थितस्य स्त्रीवित्तसौख्यापचयो नराणास् । सदाटनत्वं व्यसनानि नूनम्रद्वेगता चश्चत्तचित्तदृत्तिः ॥ ६ ॥

मेष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य स्त्री, धन श्रीर सुख की हानि पाने वाला, सदा भ्रमण करने वाला, व्यसनी, उद्देग से युक्त श्रीर चञ्चल होता है॥ ६॥

वृषराशिस्थित मृगुद्शाफलम्—

द्योपयातोश्चनसो दशायां कृषिक्रियासत्पश्चसौक्यदृद्धिः।

शास्त्रे मितः स्यात्सुतरां विचित्रा दातृत्वक्रन्याजननप्रसादाः ॥ ७ ॥

वृष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खेती श्रीर पशुश्रों के द्वारा सुखी, शास्त्र जानने की युद्धि, दानो, कन्या का उत्पन्न करने वाला तथा प्रसन्न होता है ॥ ९ ॥

मिथुनराशिस्थितभृगुद्शाफलम्—

युग्पगामिभृगुजस्य दशायां मानुपो भवति काव्यकलाज्ञः । हास्यविस्मयकथारुचिरुच्चैरन्यदेशगमनोत्सुकचित्तः ॥ ८॥

मिथुन राशि गत शुक्त की दशा में मनुष्य काव्य और कलाओं का ज्ञाता, हास्य, विस्मय, कथा इन में रुचि रखने वाला तथा परदेश जाने की इच्छा रखने वाला होता है ॥ ८॥ कर्कराशिगतभृगुदशाफलप्— कर्कोपयातस्य सितस्य पाके भवेन्मनुष्यो निजकार्यद्शः। भार्यान्तरावाप्तिसम्रुत्युकोऽपि नानापकारोद्यमकृत्कृतज्ञः ॥ ६ ॥

कर्क राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य अपने कार्य में कुशल, वृत्तरी स्त्री करने वाला, अनेक उद्योग करने वाला और छतन्न होता है॥ सिंहराशिस्थमृगुदशाफलम्—

दैत्येन्द्रवन्यस्य सृगेन्द्रगस्य पाकप्रवेशे वनिताप्तवित्तः । नृनं अवेदन्यधनोपजीवी पश्चादिपुत्राल्पसुखो मनुष्यः ॥ १०॥

सिंह राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य स्त्री श्रीर धन की प्राप्ति करने वाला, दूसरे के धन से निर्वाह करने वाला, पशु श्रीर पुत्र से थोड़ा सुख पाने वाला होता है॥ १०॥

कन्थाराशिगतशृगुद्शाफलम्— पाके भवेदानववन्दितस्य कन्यास्थितस्यापचयः सुखानाम् । विचाल्पता भग्नमनोरथत्वं लोलं मनः स्वस्थलतश्चलत्वम् ॥ ११ ॥

कन्या राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य थोड़ा सुख पाने वाला, थोड़ा धन वाला, नष्ट मनः कामना वाला, चञ्चल श्रीर श्रपने स्थान से गमन करने वाला होता है ॥ ११ ॥

तुलाराशिगतभृगुदशाफलम्—

तुलाधरस्थाऽसुरपूजितस्य दशाप्रवेशे कृषिकुन्मनुष्यः।

विशिष्टमानो धनवाहनाढ्यः स्वजातिसम्माप्तमहासुखः स्यात् ॥१२॥

तुला राशि गत ग्रुक की दशा में मनुष्य खेती करने वाला, वड़े मानी, धन वाहनों से युक्त श्रोर वन्धुश्रों से सुख पाने वाला होता है ॥ वृश्चिकराशिगतभृगुद्शाफलम्—

भवेद्व भृगोर्द्धश्रिकराशिगस्य दशाप्रदेशे पुरुषः प्रवासी। परस्य कार्ये निरतः प्रतापी ऋणार्थयुक्तः कलहानुरक्तः।। १३॥

वृश्चिक राशि गत शुक्त की दशा में मनुष्य परदेशी व्सरों के कार्य करने वाला, प्रतापी, ऋणो श्रीर क्षगड़ाल होता है ॥ १३ ॥ धन्राशिगतभृगुदशाफलम्-

चापोपयातासुरपूजितस्य पाके प्रकामं नृपतेः प्रतिष्ठा ।

कलाकलापाकलनं किल स्यात्क्षेशाधिकत्वं द्विषतां पद्दद्धिः ॥१४॥

धनु राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य राजा से श्रधिक प्रतिष्ठा पाने वाला, कलाश्रों का ज्ञाता, श्रधिक क्लेश स युक्त श्रीद शत्रुश्रों को वृद्धि वाला होती है ॥ १४ ॥

मकरराशिगतभृगुदशाफलम्-

नक्रस्थशुक्रस्य द्शाप्रवेशे स्यात्पूष्पः शत्रुविनाशद्काः।

श्लेष्मानिलाभ्यां विवलः कदाचित्कुटुम्बचिन्तासहितः सहिष्णुः।।

मकर राशि गत शक की दशा में मनुष्य शत्रुश्रों की नाश करने में कुशल, कफ श्रीर वायु से दुर्वल, कभी वन्धुश्रों की जिन्सा से युक्त श्रीर सहिष्णु होता है॥ १४॥

कुम्मराशिगतथृगुदशाफलम्-

चश्चनसः कलगस्थितिकारिणो यदि दशा पुरुषो व्यसनाकुलः।

गदयुतो वियुतः शुभकर्मणा व्रतहतोप्यनृतोक्तिरतो भवेत् ॥ १६ ॥

कुम्म राशि गत ग्रुक की दशा में मनुष्य व्यसन के अनुकूल रहने वाला, रोगी, ग्रुम कार्य से रहित, बत से हीन और मिथ्या वोलने में निरत होता है ॥ १६ ॥

मीनराशिगतभृगुद्शाफलम्-

दशापवेशे भृगुनन्दनस्य मोनाधिसंस्थस्य नृपप्रधानः।

स्यान्मानवोऽत्यन्तधनप्रसन्नः कृषिक्रियामोगभरोपपन्नः ॥ १७ ॥

मीन राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, अधिक धन से प्रसन्न, खेती करने वाला श्रीर भोगों से युक्त होता है ॥१०॥

उच्चांशगतसृगुद्शाफ्लम्-

स्वोचांश्रभाजो भृगुजस्य पाके विलग्नकर्मोपगतस्य मर्त्यः। श्रोणीहिरण्योत्तमवारणाचैर्युतो अवेद्वै निजवंशनाथः॥ १८॥ डिंडा गत ग्रुक की दशा में मनुष्य भूमि, सोना, हाथी, घीड़ा ग्रादि से युक्त और अपने कुल में प्रधान होता है ॥ १८ ॥ अथ शनिमहादशाफलम्—

भवेदशायां दि शनैश्वरस्य नरः पुरग्रामकृताधिकारः । धीमाँश्च दानाधिकृतातिशाली नानाकलाकौशलसंयुतश्च ॥ १ ॥ तुरङ्गदेगाम्बरकुञ्जराद्यैः सम्पन्नतां याति विनीततां च । देवद्विजार्चाभिरतो विशेषात्पुरातनस्थानलकव्यसौख्यः ॥ २ ॥ देवद्विजेन्द्रालयकृत्सुशीलो विशालकोर्तिः स्वकुलावतंसः । श्रालस्यनिद्राकफवातपित्तजनाङ्गनादद्वविचिकार्तः ॥ ३ ॥

यह शनि की दशा में मनुष्य पुर श्रीर गाँव का श्रधिकारी, बुद्धिमान, दान करने वाला, श्रनेक कला कौशल से युक्त, शोड़ा, सोना, वस्त्र, द्दार्था इन से युक्त, नम्र, देवता, ब्राह्मण का एकक, प्राचीन स्थान पाकर सुखी, देवता ब्राह्मणों का घर बनाने वाला, सुन्दर स्वभाव वाला, बहुत यशस्वी, श्रपने कुल में श्रेष्ठ, श्रालस, नींद् कफ, वायु, पित्त इन से युक्त तथा दाद रोग से पीड़ित होता है ॥ १-३॥ सामान्यमेतत्फलमुक्तमत्र शनेद्शायां गदितं हि पूर्वैः । श्राह्मण प्राप्ति श्रीभ्राह्मण प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति स्वार्ण प्राप्ति स्वार्ण प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति स्वार्ण प्राप्ति स्वार्ण प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति स्वार्ण स्वार

बह शनि का दशाफल मुनियों ने कहा है, अब प्रति राशि गत दशा फल कहता हूँ। जो बलावल देख कर विचार करना चाहिये ॥४॥

मेषराशिगतशनिदशाफसम्—

मेषोपयातस्य शनैश्व्रस्य दशाप्रवेशे पुरुषो विशेषात् ।
क्लेशाभिश्रूतः पतनांप्तदुःखो विचर्चिकाद्यामयतः कृशाङ्गः ॥ ५॥
मेष राशि गत शनि की दशा में मनुष्य कष्ट गुक्त गिर कर दुख
पाने वाला, कोड़ा फुन्सी से युक्त और दुर्वल होता है ॥ ४॥

वृषराशिगतश्चित्राफलम्-

ष्ट्रपोपयातस्य दिनेशस्ननोः पाकप्रवेशे मतिमान्मनुष्यः।

नरेन्द्रसन्मानविराजमान: सङ्ग्रामसम्प्राप्तयशोविशेष: ॥ ६ ॥ वृष राशि गत शनि की दशा में मनुष्य बुद्धिमान, राजा से आदर पाने वाला और लड़ाई में विशेष यश पाने वाला होता है ॥ ६ ॥ मिथुनराशिगतर्शानदशाफलम्—

शनेर्दशायां मिथुनाश्रितस्य नरो भवेच्चारुविलासशीलः । चोरोचदारादिजनाद्धनाप्ती रणपसङ्गाच परोपकारी ॥ ७॥

मिथुन राशि गत शनि की दशा में मजुष्य विलास करने वाला, चोर, बड़ों की स्त्री या युद्ध से धन लाभ करने वाला और परोपकारी होता है ॥ ७ ॥

कर्कराशिगतशनिव्शाफलम्-

कर्कस्थितार्कात्मजपाककालो लोलं मनः पुत्रकलत्रमित्रैः । श्रोत्रे च नेत्रे परिपोडनं स्यात्कलेवरं निर्वलतां प्रयाति ॥ ८ ॥ कर्क राशि गत शनि को दशा में मनुष्य स्त्रो पुत्र मित्र आदि से चञ्चल मन, कान आँखों में पीड़ा वाला और दुर्वल होता है ॥ द ॥

सिंहराशिगतशनिदशा अखम्-

पञ्चाननस्थस्य शनेर्दशायां वाधा भवेद्वै विविधा नराणास्। दारात्मजायैः कलदमसङ्गस्तुरङ्गगोदासजनेष्वसौख्यम् ॥ ६ ॥

सिंह राशिगत शनि की दशा में मनुष्य श्रनेक वाधा पाने वाला, स्त्री, पुत्र श्रादि के साथ कलह, घोड़ा गौ नौकर के द्वारा दुख होता है ध कन्याराशिगतशनिदशाफलाम्—

कन्योपयातस्य शनेर्दशायां भवेत्क्रमेण द्रविणोपलिब्धः । जलाच्च भूमीरुहतस्तथोच्चप्रदेशतश्चापि महाप्रमोदः ॥ १०॥ कन्या राशि गत शनि की दशा में मनुष्य धन लाम करने वाला, इल वृत्त-श्रोर उच्च स्थानों से श्रानन्द पाने वाला होता है॥ १०॥ तुलाराशिगतशनिदशाफलम्—

काले दशायां निलनीशस्त्रनोस्तुलागतस्योत्तमराज्यलक्ष्मीः।

गजाश्वहेमाम्बररत्रपूर्णा भवेत्रराणां करुणाधिकत्वम् ॥ ११ ॥ तुखाराधि गत रानि की दशा में मनुष्य श्रेष्ठ राज्यलक्ष्मी पाने बाला, हाथी, घोड़ा, सोना, वस्त्र, रस्त इन से युक्त श्रोर दयालु होता है॥ वृश्विकराशिगतशनिद्शाफलम्—

सरीस्रपस्यस्य ग्रानैश्ररस्य पाके नरः साइसकर्मयुक्तः ।

हुथाऽटनो वे कृषणोऽनृतश्च नीचानुरक्तश्च द्याविहीन: ॥ १२ ॥ वृश्चिक राश्चि गत शनि की दशा में मनुष्य साहस से कार्य करने वाला, व्यर्थ समण करने वाला, कृपण, श्रसत्य वोलने वाला, नीच जनों के साथ रहने वाला श्रीर द्याहीन होता है ॥ १२ ॥

धनराशिगतशनिव्शाफलम् —

धनुर्घरस्थस्य शनैश्वरस्य पाके नरः स्यात्सचिवो तृपाणाम् । सङ्ग्रामघीरश्रतुरिङ्घयुक्तः कान्तासुतानन्दिवनोदयुक्तः ॥१३॥ धनुराशि गत शनि को दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, संग्राम में बतुर, पश्चक्षों से युक्त,स्त्री, पुत्र श्रोरश्रानन्दिवनाद से युक्त होता हैं १३

मकरराशिगतशनिदशाफलम्— श्रनेर्दशायां मकराश्रितस्य वहुश्रमोत्पन्नधनं नरागाम् । नपुंसकत्नीजनसेवनत्यं विश्वासघातेन धनक्षतिश्र ॥ १४ ॥

3

मकर राशि गत शिल की दशा में मनुष्य परिश्रम से धन श्कट्टा करने वाला, नपुंसक, स्त्रियों का सेवक श्रीर विश्वास धात से धन नाश करने वाला होता है॥ १४॥

कुम्भराशिगतशनिवृशाफलम्— शनेर्दशायां कलशाश्रितस्य सुखानि नूनं महती प्रतिष्ठा । श्रेष्ठत्वसुच्चै: स्वकुले नरस्य कृषिक्रियापुत्रधनादिलव्धिः ॥१५॥

कुम्भ राशि गत शनि की दशा में मनुष्य सुखी, अधिक प्रतिष्ठा पाने वाला, अपने कुल में श्रेष्ठ, कृषि और पुत्र के द्वारा धन प्राप्ति करने वाला होता है ॥ १४ ॥ मीनराशिगतशनिदशाफलम्
भवेद्गदशायां ननु भानुम्नोनींनोपयातस्य च मानवस्य |
नानापुरग्रामधनाङ्गनाभ्यः सुखं तथोत्साहविहीनता च ॥ १६ ॥
मीन राशि गत शनि की दशा में मनुष्य अनेक नगर, गाँच, धन,
स्त्री इन से सुखी और उत्साह दीन होता है ॥ १६ ॥

इति दशाफलाध्यायः।

### अथ स्थानविशेषस्थदशाफलाद्यायः।

दशाहकारौश्ररमे तनोः क्रमात् स्यादुत्तमा मध्यतमाधमा च । स्थिरे च कष्टा शुभदा च मध्या मिश्रेऽधमामध्यतमोत्तमा च ॥१॥

चर राशि के प्रथम द्रेष्काण में स्थित लग्न की दशा उत्तम, द्विताय द्रेष्काण में मध्यम, तृतीय द्रेष्काण में अधम होती है। स्थिर राशि के प्रथम द्रेष्काण में स्थित लग्न की दशा अधम, द्वितीय द्रेष्काण में ग्रुअ, तृतीय द्रेष्काण में मध्यम होती है। द्विस्वभाव राशि के प्रथम द्रेष्काण में स्थित लग्न की दशा अधम, द्वितीय द्रेष्काण में मध्यम और तृताय द्रेष्काण में अप दशा होती है॥ १॥ शुभानि मध्यानि च निन्दितानि फलानि लग्नेशद्शोदितानि । तान्येव कल्प्यानि सुधीभिरत्र वलानुमानात्तनुनायकस्य ॥ २॥

शुभ, मध्यम, श्रधम ये लग्नेश के दशाप ल जो कहे गये हैं, वे लग्नश के यल देख कर तारतम्य से विचार करना चाहिये ॥ २ ॥ सशालते यः किल दिग्वलेन खेटः स्वकाष्टां पुरुपं च नोत्वा । महाप्रतिष्टां कुरुते दशायां नानाधनाभ्यागमनानि नूनम् ॥ ३ ॥

दिग्वल से शोभित ग्रह की दशा में मनुष्य को ऋपनी दिशा में ले जाकर यहुत प्रतिष्ठा और अनेक प्रकार से धन लाभ कराता है ॥३॥ विलोमगामिग्रहपाककाले स्थानार्थसौख्यान्यति चञ्चलानि । प्रवासशोलत्वमतीव जन्तोर्लोके महत्वापचयत्वभेव ॥ ४॥

वक्र गति त्रह की दशा में पुरुष स्थान, धन श्रीर सुख में चश्चल, परदेश वासो तथा लोगों में प्रतिष्ठा की हानि वाला होता है ॥ ४ ॥ ऋजुप्रयातद्युचरस्य पाके सन्मानसोरूयार्थं यशः प्रदृद्धिः । षष्ठाष्ट्रमद्वादशवजितस्य ग्रहस्य पाकेऽभिमतार्थमिद्धिः ॥ ५ ॥

मार्गों ग्रह की दशा में मान, घन श्रोर सुख की वृद्धि होती है । सम्र से ६, ८, १२ स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित ग्रह की दशा में श्रभीष्ट विषय की सिद्धि होती है ॥ ४ ॥

नीचारिभस्थस्य च विक्रिणो वा पाके क्कर्माभिरतिमं तुष्यः। विदेशवासो निजवन्धुवर्गेस्त्यक्तो भवेदाग्रहताभियुक्तः॥ ६॥

नीच स्थान या धात्रुराशि में स्थित ग्रह की दशा में मनुष्य कुकर्म करने वाला, विदेश में रहने वाला, वन्धुत्रों का वियोग पाने वाला ग्रीर ग्राग्रही होता है ॥ ६ ॥

स्वर्भानुयुक्तस्य च खेचरस्य दशा विष्ठाप्यतिरिष्टदा स्यात् । पाकावसाने ननु मानवानां दुःखानि द्वानिश्च विदेशयानम् ॥ ७ ॥

राहु युक्त ग्रह की शुभ दशा भी श्ररिष्ट देने वाली होतो है। श्रन्त समय में श्रनेक कछ, धन की हानि और विदेश गमन कराने वासी होती है॥ ७॥

जननराशिजनुस्तनुनाथयो रिपुदशासमये मतिविश्रमः । भयमरेरपि राज्यपरिच्युतः खलजनैः कलहो वलहोनता ॥ ८ ॥

जन्म राशीश, लग्नेश दोनों का जो शत्रु हो उस की दशा में मित विश्लम, शत्रु से भय, राज्य च्युत, दुर्धों के साथ कलाह और निर्वेतता होती है ॥ ८ ॥

लग्नेश्वरस्याष्ट्रमभावगस्य भवेदशायामितपीडनं हि । दशावसानेऽपि च मानवानां भवेत्समाप्तिः खलु जीवितस्य ॥ ९ ॥

अप्रम भाव गत लग्नेश को दशा में अत्यन्त पीड़ा और अन्त समय में मरण होता है ॥ ६ ॥ क्रूराख्यखेटस्य दशान्तराले क्रूरग्रहस्यान्तरजा दशा चेत् । श्रत्रृद्धमोर्थस्य परिक्षयः स्यादायुःक्षयो वेति वदेकराणाम् ॥ १०॥

पापग्रह की दशा में पापग्रह की अन्तर्दशा हो तो शत्रुओं का इदय, यन और आयुर्दाय का नाश होता है ॥ १० ॥ दशाप्रवेशेऽपि खगाः सलगाः कार्य्याः स्फुटास्तत्र दशापितश्चेत् । लग्नत्रिखायारिगतोथ लग्ने तन्मित्रवर्गः शुभदा दशा सा ॥११॥

द्शा प्रवेश काल में लग्न सहित ग्रहों का स्पष्ट करने से द्शा पित यदि लग्न, तृतीय, दशम, पकादश या षष्ट स्थान में स्थित हो या लग्न में दशा पित के मित्रवर्ग हो तो दशाफल शुभ होता है ॥११॥ श्रेष्ठा प्रदिष्टेष्टकलाधिकस्य दुष्टा दशा कष्टकलाधिकस्य। यस्येष्टकष्टे भवत: समाने फलं विमिश्रं किल तस्य पाके॥ १२॥

जिस ग्रह का इप वल ज्यादा हो उस की दशा में शुभ, जिस ग्रह का कप वल ग्राधिक हो उस की दशा में कप, यदि इप वल, कप वल दोनों समान हो तो उस की दशा में मिश्र फल होता है ॥ १२ ॥ दशामवेशे खचर: स्वतुङ्गे सूलित्रिकोणे यदि वा स्वगेहे । शुभेष्ठवर्गस्थितिकृच्छुभेष्टे हेष्ठे दशारिष्टहरो भवेत्स: ॥ १३ ॥

व्या के त्रारम्भ काल में यदि श्रह उच्च, सूलिश्रकोण, अपनी राश्चि, श्रभ श्रह के श्रष्ट वर्ग में स्थित हो कर श्रुभ श्रह से देखा जाता हो तो श्रश्चभ दशा फल का नाश होता है ॥ १३ ॥

इति महादशाफलाध्यायः

अथान्तर्देशाफलाध्यायः। अथान्तर्देशासस्मफलमसिद्धे। विचारपूर्वं सदसत्मकल्पं फलं सुधीभिविधिनोदितेन॥१॥ द्यन्तर्देशा सम्बन्धी सूच्म फल के लिये ग्रहों के दशा प्रवेश काल में कथित प्रकार से शुभाश्रभ फल विचार पूर्वक विद्वानों को करपना करना चाहिये ॥ १॥

अन्तर्द्शा चेदशुभग्रहाखामेकर्सगानां कुरुते सदैव ।

गढं विवादं रिपुश्रूपभोति दैन्यं धनस्यापचयं विशेपात् ॥ २ ॥

एक राशि गत पाप प्रहों की अन्तर्दशा में सदा रोग, विवाद, शत्रु श्रीर राजा का भय, दीनता श्रीर धन हानि होती है ॥ २ ॥ अन्तर्द्शायां मदनस्थितस्य खेचारिएाः स्यान्मरएां ग्रहिण्याः । रोगः कुयोगः कलहादियङ्गः सङ्गश्च निन्दीर्हरणं धनस्य ॥ ३ ॥

सप्तम भाव स्थित ग्रह की अन्तर्दशा में स्त्रो का मरण, रोग, खराव वस्तुत्रों का ओग, झगड़ा, नीचों का सङ्ग श्रीर धन की त्तति होती है। खेचारिखामप्टमभावगानामन्तर्दशा सञ्जनयेदरिष्टम् ।

धनस्य नाशं व्यसनानि पुंसां पष्टोपगस्यापि गदमद्वाद्धम् ॥ ४ ॥

षष्ठ या अष्टम आव गत जह की अन्तद्शा में अरिष्ट की उत्पत्ति, धन नारा, व्यसन छौर रोगों की वृद्धि होती है ॥ ४॥ त्रिकोणमेषुरणवेशमगानामन्तर्दशा सौख्यमतीव नित्यम्।

करोति लाभं विविधं नराखामारोग्यतां मानसमुक्ति च ॥ ५ ॥

पञ्चम, नवम, द्राम आवों में स्थित ग्रह की ग्रन्तर्द्शा में नित्य सुख, अनेक प्रकार के लाम, आरोग्यता और मानकी वृद्धि होती है ॥ सूर्यमहाद्शीमध्ये चन्द्रान्तर्द्शाफलम्

करोति चन्द्रस्तरणेर्द्शायां सुवर्णभूपाम्बरविद्धमाप्तिम् ।

समुद्रति मानसुखाभिष्टि विरोधिवर्गापचयं जयं च ॥ १॥ सूर्य की महाद्शा में चन्द्रमा की श्रन्तर्दशा हो तो सुवर्ण, वस्त्र, सुझा का लाम, उन्नति, मान श्रीर सुख की वृद्धि, शतुश्रों का नाश श्रीर जय होती है ॥ १ ॥

पङ्के बहेशस्य चरन्विपाके कुर्यान्मृगाङ्को यदि लाभमुच्चैः। ममादमद्भाषो ग्रह्णीं च पाण्डुं केषांचिदेतन्यतमत्र चोक्तम् ॥ २॥

किस्रो का मत है कि सूर्य की महादशा में चीण चण्डमा का अन्तर्दशा हो तो जल का भय, ब्रहणी श्रीर पाण्डुरोग होता है ॥ २॥

सूर्यमहादशामध्ये भीमान्तर्दशाफलम्-सत्प्रवालकलधौतसुचैलं मङ्गलानि विजयं च विधत्ते । मङ्गलः कमलिनीशदशायां भूमिपालकुलतः किल पुंसः ॥ ३ ॥

सूर्य की दशा में मङ्गल की अन्तर्दशा आवे तो मूङ्गा, सुवर्ण, वस्त इन का लाम, मङ्गल, विजय और राजा की कृपा होती है ॥ ३ ॥

सूर्यमहादशामध्ये वुधान्तर्दशाफलम्-

विचर्चिकादद्वविकारपूर्वैः पामामयैर्देहनिपीडनं स्यात ।

धनव्ययश्चापि इतोत्सवश्च विधोः सुते भानुद्शां प्रयाते ॥ ४ ॥ सूर्य की दशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो जातक खुजली, दाद

श्रादि रोग से पीड़ित, धन का व्यय करने वाला श्रीर उत्साह रहित होता है॥ ४॥

सूर्यमहादशामध्ये गुरोरन्तर्दशाफलम्-सद्दस्त्रधान्यादिषु संग्रहेच्छा स्वच्छा मतिर्विप्रसुरार्चनेषु । भूषाप्तिसन्मानधनानि नृनं भानोर्दशायां चरतीन्द्रवन्द्रे ॥ ५ ॥

सूर्य को दशा में वृहस्पति की अन्तर्दशा हो तो सुन्दर चस्त्र, वान्य आदि संग्रह करने की इच्छा वाला, ब्राह्मण देवताश्री का भक्त, भूषण की प्राप्ति करने वाला, मान श्रौर धन का लाभ करने वाला होता है ॥

सूर्यमहादशामध्ये भृगोरन्तर्दशाफलम्

विदेशयानं फलहाकुलत्वं शूलं च मौलिस्थलकर्णापीडाम् । गाढज्वरं चापि करोति नित्यं दैत्यार्चितो भानुद्शां प्रयात: ॥ ६ ॥

सूर्य की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य परदेशो, लोगों से कलह करने वाला, ग्रल रोग से युक्त शिर और कान में पीड़ा वाला तथा त्रत्यन्त ज्वरी होता है॥ ६॥ सूर्यद्शामध्ये शनेरन्तद्शाफलम्--

नोचारिभूमोपतिभोतिरुचैः कद्र्यनाद्यामयसम्भवः स्यात् ।

मित्राण्यमित्राणि भवन्ति नूनं शनैश्वरे भातुद्शान्तरस्थे ॥ ७ ॥ सूर्य की महाद्शा में शनि की अन्तर्दशा हो तो नीच जन, शत्रु और राजा से भय, खुजली आदि रोग और मित्रभी शत्रु के समान होता है॥ चन्द्रदशामध्येरवेरन्तर्दशाफलम्--

नरेश्वराद्ध गौरवमर्थलाभं क्षयामयार्ति मक्रतेर्विकारम् । चोराग्निवैरिप्रभवां च भीतिं शीतांश्चपाके क्रुक्ते दिनेशः ॥ १ ॥

चन्द्रमा की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो राजा से आदर, धन लाभ, जय रोग से पीड़ा, प्रकृति का विकार, चोर और अग्नि का भय तथा चित्त में विभ्रम होता है ॥ १॥

चन्द्रदशामध्ये भौमान्तर्द्शाफलम्--

कोशभ्रंशं रक्तिपत्तादिदीषं रोगोत्पत्ति स्थानतः प्रच्युति च । कुर्य्यात्पीडां मातृपित्रादिवर्गेर्भूमोभ्रुनुर्यामनीनाथपाके ॥ २ ॥

चन्द्रमा को दशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो कीय का नाश, रक्त, पित्त आदि दोष से रोग, रोष, स्थान च्युत, और माता पिता के द्वारा क्लोश होता है।। २॥

चन्द्रदशामध्ये वुधान्तर्दशाफलम्— उदारनामान्तरलब्धमुच्चैर्ललामगोभूमगजाश्वदृद्धिम् । विद्याधनैश्वर्यसमुद्भतत्वं कुर्याद्व बुधश्रन्द्रदशान्तगले ॥ ३ ॥

चन्द्रमा की दशा में वुध की अन्तर्दशा हो तो उदारता से सुयश, सुन्दर गी, भूमि, हाथी, घोड़ा की वृद्धि, विद्या और धन की उन्नति होती है ॥ ३॥

चन्द्रदशामध्ये गुरोरन्तर्दशाफलम्— विशिष्ट्रधर्मो धनधान्यभोगानन्दाभिद्यद्धिर्गजवाजिसम्पत् । पुत्रोत्सवश्रापि भवेत्नराणां गुरौ सुराणां शशिपाकसंस्थे ॥ ४ ॥

चन्द्रमा की दशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो विशेष धर्म, धन, धान्य, भोग और आनन्द की वृद्धि, हाथी घोड़ा आदि सम्पत्ति से युक्त तथा पुत्र की उत्पत्ति होती है ॥ ४॥ चन्द्रद्शामच्ये श्रुकान्तर्दशाफलप्— नानाङ्गनाकेलिविलासशीलो जलोद्भवैर्धान्यधनैश्र शुक्तः । श्रुकाफलाद्याभरखैरपि स्यादिन्दोर्दशायां हि सिते मनुष्यः ॥ ५॥

चन्द्रमा की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य अनेक स्त्रयों के साथ कीड़ा विलास करने वाला, जल से उत्पन्न धन धान्य से युक्त और मोती आदि आभूषणों से युक्त होता है ॥ ४ ॥

चन्द्रदेशामध्ये शनेरःतर्दशाफलम् -नरेन्द्रचौराहितविक्षभोतिं कलत्रपुत्रासुखख्क्षपृष्ठिस् । करोति नानाव्यसनानि नूनं शनिर्निशानाथदशां प्रविष्टः ।) ६ ।।

चन्द्रमा की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो राजा, चोर, श्रामु, श्रान्त इन का भय, स्त्रीपुत्र से दुखी, रोग की वृद्धि और अनेक तरह के व्यसन होते हैं॥ ६॥

भोमद्शामध्ये सूर्यान्तर्दशाफलस्— नानाधनाभ्यागमनानि नूनं सन्मानदृद्धिं मनुकाधिराजात् । चण्डत्वमाजौ विजयं विद्ध्याद्भानुर्घरासन्तुद्शान्तरस्थः ॥ १॥ दुर्गशैलवनसञ्चलनेच्छा वन्युतातजनितातिविरोधः। मानवो भवति भूतनयान्तर्भास्करे चरति केऽपि वदन्ति ॥ २॥

मङ्गल को महादशा में रिव की अन्तर्दशा हो तो अनेक तरह से धन की प्राप्ति, राजा से आदर, संग्राम में कोच और विजय होती है॥ किसी आचार्य का मत है कि दुर्ग, पर्वत, वन में जाने की अक्षि-

जाषा पिता, तथा थाई से विरोध होता है ॥ १-२॥

भौमद्शामध्ये चन्द्रान्तर्दशाफलम्— नित्योत्सवानन्दमहापदानि मुक्ताफलद्रव्यविभूष्णानि ।

मित्रोद्रगमं रलेष्मिविकारमिन्दुर्भीमस्य पाके विचरन्करोति ॥ ३॥ मङ्गल की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो नित्य उत्सव आनन्द से युक्त, मोतो, द्रव्य, भूषण का लाम, मित्रों का उदय और कफ का विकार होता है ॥ ३॥

भौमदशामध्ये बुधान्तर्दशाफसम्— अरातिभूपामयतस्करेभ्यः पीडां वियोगं सुतदारमित्रैः । स्वल्पोत्सवो यच्छति चन्द्रस्नुभीयस्य पाके यदि सम्प्रविष्टः ॥४॥ मङ्गल की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो शत्रु, राजा, रोग, बोद इन का भय, पुत्र, स्त्री, नित्र के साथ वियोग और थोड़ा उत्सव होता है ॥ ४॥

भौमद्शामध्ये गुरीरन्तर्दशाफखम्— बलाधिकत्वं नृपतेर्धनाप्तिं कलत्रमित्रात्मजवाहसौख्यम् । सत्कर्मधर्मानुरतत्वमुच्चैर्बृहस्पतिभौमद्शां प्रविष्टः ॥ ५॥

मङ्गल की महादशा में वृहस्पति की अन्तर्दशा हो तो बल की अधिकता, राजा से धन को प्राप्ति, स्त्रो, पुत्र, वाहन इन से सुख और कर्म धर्म में प्रीति होती है ॥ ४ ॥

भौमव्शामध्ये भृगारन्तर्दशाफलम्— विदेशयानव्यसनामयाद्यैः कुदुम्ववाहद्रविणव्ययश्च । नानाप्रयासैश्चलचित्तवृत्तिभौमान्तरे दानवराजपूज्ये ॥ ६ ॥

मङ्गल की महादशा में शुक्त की अन्तर्दशा हो तो परदेश गमन, व्यसन, रोग इन के द्वारा कुटुम्ब, वाहन श्रोर धन का व्यय तथा श्रनेक प्रयतों से चित्र में चञ्चलता होतो है ॥ ६॥

भौमदशामध्ये शनेरन्तर्दशाफलम्— कलत्रपुत्रात्मजनेषु वाथा प्राणमयाणान्तश्चरीरपीडा । स्वस्थानयानं यदि भानुस्ननोरन्तर्दशा भौमदशान्तराले ॥ ७॥

मङ्गल की दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो स्त्री, पुत्र और वन्धु-ओं में पीड़ा, सृत्यु के समान कप और अपने स्थान से व्सरी जगह जाना होता है॥ ७॥

बुधमहादशामध्ये रवेरन्तर्दशाफलम्— तुरङ्गहेश्चां च सुविद्धमाणां सदम्वराणामीप वारणानास् । भवेदवाप्तिर्वहुवैभवानां सौम्यस्य पाके तपने प्रपन्ने ॥ १ ॥ स्वस्थानतः सञ्चलनं कदाचिद्धगद्यकोपात्मजजन्मवित्तम् । धर्मे प्रदृत्ति कुरुते ज्ञपाके पङ्केरुहेशः प्रवदन्ति केचित् ॥ २ ॥

वुध की महादशा में रिव की अन्तर्दशा हो तो घोड़ा, सुवर्ण, सुन्दर मूँगा, सुन्दर वस्त्र, हाथी और बहुत विभव की प्राप्ति होती है। किसी आधर्य का मत है कि अपने स्थान से यात्रा, कभी २ रोग का प्रकोप, पुत्र का जन्म, धन और धर्म में प्रवृत्ति होती है ॥ १-२॥

वु घदशामध्ये चन्द्रान्तर्दशाफलम्-

पामादिनानापयसम्भवः स्यान्मृतप्रजानां जननं विवादः । पित्तप्रकोपः खलु यानपोडा यदा जडांशुईद्शां प्रपन्नः ॥ ३ ॥

बुध की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो खुजली आदि अनेक रोग, सन्तान का नाश, विवाद, पित्त का प्रकोप और याजा से पोड़ा होती है ॥ ३॥

बुधद्शामध्ये भौमान्तर्दशाफलम्-

गुह्यामयार्थव्यसनैर्युतः स्यात्कान्तासुतमोत्तिविद्यक्तिचित्तः ।। विज्ञप्तधर्मो मनुजः प्रविष्टे बुधस्य मध्ये वसुधातन् जे ॥ ४ ॥

बुध की महादशा में भक्तल को अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को गुप्त रोग, धन की हानि, स्त्रो पुत्र से विरह और धर्म की हानि होती है ॥४॥

युवदशामध्ये गुरोरन्तर्दशाफलम्-

कान्तासुतानन्दयुतोऽरिहन्ता सत्कर्मकुच्चारुमतिविनीतः । मन्त्री नरः स्यात्पितृमातृदुःखो बृहस्पतौ सौम्यद्शां प्रयाते ॥५॥

वुध की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो स्त्री पुत्र से आनन्द युक्त, शत्रु को मारने वाला, सत्कर्म करने वाला, नम्र, मन्त्री और माता पिता से दुखी होता है ॥ ४॥

वुधद्शामध्ये भृगोरन्तर्द्शाफलम्-

विबुधसाधुजनातिथिसादरः सुकृतकर्मसम्रत्सुकमानसः ।

विविधवस्त्रविभूषणभाङ्नरो बुधद्शान्तरगं सित भागवे ॥ ६ ॥ बुध की महादशा में शुक्र की अन्तदशा हो तो देवता, साधु जन,

अतिथियों में श्रादर बुद्धि, सक्तर्म में प्रवृक्ति श्रीर नाना प्रकार के

वस्त्र श्राभूषणों का लाभ होता है ॥ ६॥

नानाप्रयासश्च निरोधनैर्वा शिरोक्जा वापि शरीरभाजाम् । करोति वाधां विबुधान्तराले सितः प्रयातः प्रवदन्ति केचित् ॥७॥

किसी का मत है कि वुध को दशा में शुक्र की श्रन्तर्दशा श्रावे तो श्रनेक प्रयत्नों से, लोगों के निरोध से, शिरोरोग से शरीर में पीड़ा होती है ॥ ७॥

वुधदशामध्ये शनेरन्तरर्दशाफलम्— सत्कर्मधर्मद्रविणानुकम्पाकन्दर्पहीनो यनुजः प्रलापी।

वातामयार्चोऽतिसृदुस्वभावः सौम्यान्रताले नित्तनीशस्नौ । ८॥

बुध की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य सुन्दर कर्म धर्म, धन, दया, कान्ति से हीन, अनर्थ करने वाली वाणी बोलने वाला, बात रोग से पीड़ित और कोमल स्वभाव वाला होता है ॥ ८॥

गुरुद्शामध्ये रव्यन्तर्दशाफलम्

सुतीर्थनानाविधवस्तुलाभं विशिष्टनामान्तरमाधिपत्यम्।

मानं नरेशात्कुरुते दिनेशो वाचापधीशस्य दशां प्रपन्नः ॥१॥

वृहस्पति की दशा में रिव की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य तीर्थ करने वाला, अनेक वस्तुओं का लाभ करने वाला, विशेष प्रतिष्ठा पाने वाला, वहुतों का स्वामी और राजा से मान प्राप्त करने वाला होता है ॥ १॥

गुरुदशामध्ये चन्द्रान्तदंशाफलम्-

नानाङ्गनाकोडनजातचित्तः श्रीराजचिद्वैश्र विराजमानः।

विद्यानवद्यार्थं युतो नरः स्याजीवान्तरे शीतकरप्रचारे ॥ २ ॥

गुरु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ कीडा करने वासा, राजचिह्न से शोभित, विद्या और धन से युक्त होता है॥ २॥ गुरुद्शामध्ये श्रीमान्तर्दशाफलम्
रणाङ्गणप्राप्तयशोविशेषः सद्भोगसौख्यार्थसमन्वितश्च ।
पौढमतापोऽतितरां नरः स्याद्धरासुते जीवदशां प्रयाते ॥ ३ ॥
शीर्षे गुदे वापि भवेत्कदाचित्पीडा नराणामिरभीतियुक्ता ।
वलक्षयः सञ्चलनं कुजस्य जीवान्तराले प्रवदन्ति केचित् ॥ ४ ॥

गुह की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य रण में चिजयी, सुन्दरभाग सुख से युक्त और अधिक प्रतापी होता है। किसी का मत है कि गुह की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो मस्तक वा गुदामें पीड़ा,शत्रु का भय, वलकी हानि और विदेश यात्रा होती है॥ ३-४॥

गुरुद्शामध्ये बुधान्तर्दशाफलम्

सद्दु दिकौशल्यसुरार्च नानि सदिन्दिरामन्दिरवाहनानि ।
कलत्रपुत्रादिसुलानि नृनं कुर्याद् बुधो जीवदशां पपनः ॥ ५ ॥
विदेशयानं चलचित्तहत्तिर्जलात्प्रमादः शिरसि प्रपीडा ।
गुरोदेशायां चरतीन्दुपुत्रे केषां चिदेवात्र मतं निरुक्तम् ॥ ६ ॥

गुरु की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो सुन्दर युद्धि वाला, कुशल, देवताओं का पूजक, उत्तम सदमी घर वाहनों से युक्त और स्त्री पुत्रों से सुसी होता है। किसी का मत है कि उक्त समय में विदेश यात्रा, चाश्चल्य, जस से भय और शिर में पीड़ा होती है ४-६

गुरुद्शामध्ये शुकान्तर्दशाफलम्

निर्जीवयोगोऽर्थविनाशनं च श्लेष्मानिलश्चापि कलिपसङ्गः। स्यान्मानवानां व्यसनोपलिब्धर्भृगोः सुते जीवदृशां प्रयाते ॥ ७ ॥

गुरु की महाद्शा में शुक्त की श्रन्तर्दशा हो तो श्रपने जनों से वियोग, धन की हानि, कफ वायु से पीड़ा, भगड़ा श्रीर दुखों का बाम होता है ॥ ७ ॥

धर्म्क्रियायां निरतत्वग्रुच्चैविद्याम्बराकादिकसङ्ग्रहश्च । द्विजाश्रयः स्याद्गुरुपाकयाते सिते वदन्तीज्यफलं तु केचित् ॥८॥ किसी का मत है कि उक्त समय में धर्म कार्य में निरत, विद्या चक्क अज का संप्रह करने चाला श्रीर ब्राह्मणों का श्राश्रयी होता है ॥ ८ ॥ गुरुद्शामध्ये शनेरन्तर्दशाफलम्—

बेश्यासवयूतकृषिकियाचैविलुप्तथर्मार्थयशाः कृशाङ्गः।

खरक्रमेलादियुतो नरः स्याद्वगुरोर्दशायां चिलतेऽर्कस्ननौ ॥ ९ ॥

बुहस्पति की महाद्या में शिन की अन्तर्द्शा हो तो वेश्या, मय, जुक्य, खेती के द्वारा धर्म, धन, यशों का नाश, दुर्वल शरीर और ऊँट खच्चर का साम करने वाला होता है ॥ ६ ॥

श्रुकद्शामध्ये सूर्यान्तर्वशाफसम्— भूपभीतिरपि वन्धुनिर्धितं वित्तनाशनमरात्युद्यः स्यात् । क्रोडगण्डनयनेष्वपि पीडा भार्गवे यदि रवेर्विनिवेशः ॥ १ ॥

शुक्र की महाद्शा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो राजा का भय, वन्धुओं के निमित्त धन नाश, शत्रु का उदय, पेट श्रीर श्राँख में पीड़ा होती है ॥ १॥

शुक्तद्द्यामध्ये चन्द्रान्तर्वशाफलम्— शोर्षदन्तनखपीडनग्रुच्यैः कामला च प्रवता किल पित्तम् । श्वापदादपि भयं च नराणां भार्गवान्तरगते हिमरश्मौ ॥ २ ॥ भूदेवदेवाप्रिमनः प्रवृत्ती रणाङ्गणे स्याद्विजयो नराणाम् । मातङ्गकार्योद्दनिताश्रयाद्वा लाभः सिते चन्द्रदशेति केचित् ॥ ३ ॥

शुक्त की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्शा हो तो मनुष्य शिर, दाँत, नख में पीड़ा युक्त, कामला और पित्त रोग से पीड़ित और हिं-सक जीव का भय होता है। किसी का मत है कि उक्त समय में ब्राह्मण देवताओं में मिक्त, रण में विजय, हाथी के व्यापार या खी के आश्रय से धन का लाम होता है॥ २-३॥

ग्रुकदशामध्ये भोमान्तर्दशाफलम्— पित्तात्क्षतादक्तविकारतो वा वैकल्यमङ्गे प्रभवेनसाणास् । जत्साइहीनत्वमतीव याते भूमोसुते दैत्यगुरोर्दशायाम् ॥ ४ ॥ सन्माननानाविथवस्तुसौख्यं भूमीपतेः स्यात्खतु भूमित्ताभः । अङ्गारके भार्गवपाकसंस्थे केषां चिदेवं मतमस्ति शस्तम् ॥ ५ ॥

शुक्र की महाद्शा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो पित्त, आधात. रक्त विकार से शरीर में पीड़ा श्रौर उत्साह की हानि होती है। किसी का मत है कि सन्मान, अनेक वस्तुओं से सुख और राजा से भूमि लाभ होती है ॥ ४-४ ॥

शुक्रदशामध्ये वुधान्तर्दशाफलम्-वृक्षे: फलैश्रापि चतुष्पदाचैर्वित्तं भवेत्सख्यविधिर्वृपेण ।

दुरन्तकार्याभिरतिनितान्तं भृगोर्दशायां चरतोन्दुस्नुनौ ॥ ६ ॥

शुक्र की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो जातक वृत्त, फल श्रीर चतुप्पद के द्वारा धन लाभ, राजा से मित्रता तथा कठोर काम करने की इच्छा होती है ॥ ६ ॥ शुक्रदशामध्ये जीवान्तर्दशाफसम्

यज्ञादिसत्कर्मणि सादरत्त्वं गतार्थसिद्धिः सुतदारसौख्यम् । महापदानेकविशूषणाप्तिर्भृगोर्दशायां चरतीन्द्रवन्द्रे ॥ ७ ॥

शुक्र की महादशा में युहस्पति की अन्तर्दशा हो तो यज्ञ आदि शुभ कार्य करने को इच्छा, नष्ट धन का लाभ, पुत्र स्त्री का सुख, उत्तम पद श्रीर भृषण का लाभ होता है ॥ ७ ॥

शुक्रदशामध्ये शनेरन्तर्दशाफलम् मित्रोन्नतिग्रीमपुराधिपत्वं दृद्धाङ्गनाकेः तिरतीव नित्यम् ।

स्याद्वैरिनाशो ह्युशनोद्शायां शनैश्वरस्यान्तरजा दशा चेत् ॥ ८॥ शुक्र की महाद्शा में शित को अन्तर्दशा हो तो मित्र की उन्नति,

ग्राम पुर का आधिपत्य, सदा वृद्ध स्त्री के साथ कीड़ा और शत्रुओं का नाश हीता है ॥ ८॥

शनिद्शामध्ये सूर्यान्तर्दशाफलम् धनाङ्गनानन्दनवन्धुपीडा गाढापि वाधात्मकलेवरे स्यात्। रिपूद्गमः संचलनं निलन्याः पत्यों स्थिते मन्दद्शान्तराले ॥ १॥ शनि की महादशा में सूर्य को अन्तर्दशा हो तो धन, स्त्री, पुत्र श्रीर वन्धुत्रों के द्वारा पीड़ा, श्रपने शरीर में नितान्त पीड़ा, शत्रु का उदय तथा अमण होता है ॥ १॥

शनिब्शामध्ये चन्द्रान्तर्दशाफलम्

नित्यं कलिर्वधुजनैर्वियोगो हतिर्मृतिर्वापि भवेद्वगृहिण्याः। उत्साहसौख्योपहतिर्नितान्तं शीतयुतौ मन्ददशांतरस्थे॥ २॥

रानि की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो वन्धुओं के साथ कलह, स्त्री का अपहरण या मरण, उत्साह और सुख को हानि होती हैं ॥ २॥

श्वितद्शामध्ये भौमान्तर्दशाफसम्— स्वस्थानयानं विकल्दनमङ्गे धनाङ्गनानां च वियोजनं स्यात् । सन्मानहानिर्नेतु सूर्यस्नोर्दशान्तरे भूमिसुनप्रचारे ॥ ३ ॥

शनि की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो अपने स्थान से यात्रा,शरीरमें पीड़ा,धन श्रीर स्त्री का वियोग श्रीरमान भङ्ग होता है ॥३॥ शनिदशामध्ये वुधान्तदशाफलम्—

धनाङ्गनाखुनुसुखोषपन्नः सद्राजमानन विराजमानः ।

विद्वजनानन्दकरः कफार्ती मत्यी भवेज्ज्ञे शनिपाकसंस्थे ॥ ४ ॥

शनि की महादशा में बुध को अन्तर्दशा हो तो धन, स्त्री, पुत्रों से सुख, राजा से सन्मान, विद्वानां को आनन्द करने वाला और कफ का उपद्रच होता है ॥ ४॥

शनिदशामध्ये जीवान्तर्दशाफलम्-

कलाकलापे कुशलो विलासी पद्मालयालं कृतचारुशीलः।

भूपालभूलाभयुतो नरः स्याद् बृहस्पतौ यन्ददशां प्रयाते ॥ ५ ॥

शनि को महादशा में बृहस्पित को अन्तर्दशा हो तो मनुष्य कलाओं में कुशल, विलास करने वाला लक्ष्मी से शोशित, सुन्दर स्वभाव वाला और राजा से भूमि लाभ करने वाला होता है ॥ ४॥

शनिद्शामध्ये शुकान्तद्शाफलम् योषाविभूषासुतसौख्यल्बिः श्रीग्रामदेशाधिकृतित्त्वसुचैः।

यशःप्रकाशोऽरिकुलस्य इन्ता शनेर्दशायाम्रश्ननः प्रवेशः ॥ ६ ॥

श्वि की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य स्त्री, भूषण. पुत्र से सुख लाभ करने चाला, लदमी, ग्राम, देश का स्वामी, यश का विकाश वाला श्रौर शत्रुश्रों का नाश करने वाला होता है ॥ ६॥

विशेषफलम्-

अन्तर्दशा चेत्रलिनीशसूनोर्दशान्तराले किल मङ्गलस्य। भवेत्तदानीं निघनं नराणां यद्यप्यहो दीर्घमवाप्तमायुः ॥ ७ ॥ शनि की महाद्शा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य दीर्घायु

रहने पर भी शीव्र मरण को प्राप्त करता है ॥ ७॥

लग्ननाथरिपुर्लग्नद्शायां प्रविशेद्यदि ।

त्रकस्मान्मरणं कुर्यात्नाणिनां सत्यसम्मतम् ॥ ८॥

यदि लग्न की महादशा में लग्नेश के शत्रु की अन्तर्दशा हो तो श्रकस्मात् सृत्यु होता है। ऐसा सत्याचार्य का मत है ॥ ८॥ इत्यन्तर्द्शाफलाध्यायः

#### अथ दानाध्यायः

ये खेचरा गोचरतोऽष्टवर्गाइशाक्रमाद्वाप्यशुभा भवन्ति । दानादिना ते सुतरां प्रमन्नास्तेनाधुना दानविधि प्रविच्य ॥ १ ॥

जो ग्रह गोचर, अप्रक वर्ग या दशा कम से अग्रुभ फल दायक होते हैं, वे प्रह दान आदि से प्रसन्न हो कर शुभ फल दायक होते हैं। श्रतः सम्प्रति दान विधि को कहता हूँ ॥ १ ॥

सूर्यदानम्-

माणिक्यगोधूमसवत्सघेनुकौसुम्भवासो गुडहेमताम्रम्। त्रारक्तकं चन्दनमम्बुजं च वदन्ति दानं हि विरोचनाय ॥ २ ॥ सूर्य के लिये माणिक्य, गेहूँ, सवत्सा गौ, रक्त वस्त्र, गुड़, सोना, ताँवा, रक्त चन्दन श्रोर कमल पुष्प दान करना चाहिये॥ २॥

चर्द्रदानम्— सदंशपात्रस्थिततण्डुलांथ कपूरमुक्ताफलशुभ्रवस्नम् ।

युगोपयुक्तं द्वपभं च रौप्यं चन्द्राय दद्याद घृतपूर्णकुम्भम् ॥ ३॥

चन्द्रमा के लिये वाँस के पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत चल,

हत से युक्त वैस श्रीर चाँन्दी दान करना चाहिये ॥ ३ ॥ श्रीमदानम्—

प्रवालगोधूनमस्रिकाश्च हपोऽरुएश्चापि गुडः सुवर्णम् ।

श्रारक्तवस्त्रं करवीरपुष्पं ताम्रं हि भौमाय वदन्ति दानम् ॥ ४ ॥

मङ्गल के लिये मूँगा, गेहूँ, मध्र, रक्तवर्ण वैल, गुड़, सोना, रक्त वस्न, करवीर पुष्प या ताँवा दान करना चाहिये॥ ४॥

बुध्दानम्— चैलं च नीलं कलघोतकांस्यं ग्रुद्गाज्यगारूपतसर्वपुष्पम् । दासी च दन्तो द्विरदस्य नूनं वदन्ति दानं विधुनन्दनाय ॥ ५॥

वुध् के लिये नील वस्त्र, सोना, काँसा, मूँग, घृत, पन्ना, सव फुल,

दाली और हाथो का दाँत दान करना चाहिये॥ ४॥

गुब्दानम्— शर्करा च रजनी तुरङ्गमः पीतधान्यमपि पीतमम्बरम् । पुष्परागलवर्णे च काञ्चनं पीतये सुरगुरोः पदीयताम् ॥ ६ ॥

गुह के लिये शक्कर, हलदी, घोड़ा, पीतवान्य, पीत वस्र, पोस्र राज, नीमक श्रीर सोना दान करना चाहिए ॥ ६ ॥

भृगुदानम्— चित्राम्बरं शुम्रतरस्तुरङ्गो धेनुश्च वज्रं एततं सुवर्णम् । सुतण्डुलाज्योत्तमगन्धयुक्तं वदन्ति दानं भृगुनन्दनाय ॥ ७ ॥

शुक्र के लिये चित्र वस्त्र, श्वेत घोड़ा, गौ, वज्रमणि, चाँदी, सोना, सुन्दर चावल. घी श्रोर उत्तम गन्ध दान करना चाहिये॥ ७॥

शनिदानम्-

माषाश्च तैलं विमलेंद्रनीलस्तिलाः कुलित्था महिषी च लोहम्। सदक्षिणं चेति वदन्ति नूनं दुष्टाय दानं रविनन्दनाय ॥ ८॥

शनि के लिये उड़द, तेल, स्वच्छ नीलम, तिल, कुल्थी, भैंस, लोहा ये सब दिल्णा सहित दान करना चाहिये ॥ = ॥

राहुदानम्-

गोमेदरत्नं च तुरङ्गमश्र सुनीलचैलानि च कम्वलानि । तिलाश्र तैलं खलु लोहमिश्रं स्वर्भानवे दानमिदं चदन्ति ॥ ९॥

राहु के लिये गोमेद मणि, घोड़ा, नील वहा, कम्बल, तिल, तेल

श्रीर लोहा दान करना चाहिये॥ ६॥

केतुदानम्-

वैद्धर्यरत्नं सतिलं च तैलं सुकम्बलश्चापि मदो मृगस्य । शक्कं च केतोः परितोषहेतोरुदीरितं दानमिदं सुनीन्द्रैः ॥ १०॥

केतु के लिये वैद्र्य मणि, तिल, कम्बल, कस्तूरी श्रीर तलवार

दान करना चाहिये॥ १०॥

इति दानाध्यायः

अथ नष्टजातकाध्यायः।

श्राधानकालोप्यथ जन्मकालो न ज्ञायते यस्य नरस्य नृतस् । प्रस्तिकालं प्रवदन्ति तस्य नष्टाभिधानादिष जातकाच ॥ १॥ तज्जातकं येन शुभाशुभाप्तिर्जातस्य जन्तोर्जननोपकालात् । तस्मिन्प्रनष्टे सित जन्मकालो येनोच्यते नष्टकजातकं तत् ॥ २॥

जिस मनुष्य का गर्भाधान काल श्रीर जन्मकाल का निश्चय करके

ज्ञान न हो उस का जन्मकाल नप्ट जातक से कहते हैं।

जन्मकाल का ज्ञान होने से प्राणियों के ग्रुभाग्रुभ फल का ज्ञान होता है। जन्मकाल ग्रजात होने पर जिस प्रकार से उस का ज्ञान होता है उस को "नए जातक" कहते हैं ॥ १-२॥

#### सम्नराशिगुणकविधिमाह—

मेषादितः प्रश्निविलग्निलाः कार्याः क्रमात्ता मुनिभिः खचन्द्रैः । गजैश्र वेदैद्शिभिश्र वार्णैः शैलैभुंजङ्गैः खचरैः शरैश्र ॥ ३ ॥ शिवैः पतङ्गैर्निहताः पुनस्ताः विलग्नगाश्रेद्ध भृगुभौमजीवाः । तदा तुरङ्गैः करिभिः खचन्द्रेर्गुण्याः शरैरन्यखगा यदि स्युः ॥ ४ ॥

प्रश्नकालिक सेष श्रादि लग्न को कलात्मक वना कर कम से अ, १०, ८, ४, १०, ४, ७, ८, ६, ४, ११, १२ गुणा करने से गुणन फल जो हो उसको फिर लग्न में शुक्र हो तो ७ से, मङ्गल हो तो ८ से, गुरु हो तो १० से, शेषप्रह हो तो ४ से गुणा करना चाहिये॥ ३-४॥

ग्रह्गुणकांके विशेषमाह —

ग्रहदूयं वा वहनो विलग्ने तदा तदीयैर्गुणकैश्व गुण्याः।
एवं कृते कर्मविधानयोग्यो राज्ञिः पृथनस्थःपरिरक्षणोयः॥ ५॥

यदि लग्न में दो या यहुत ग्रह वैठे हों तो प्रत्येक के गुणकाङ्क से गुणा कर कर्म के योग्य संख्या (पिण्ड) समझना चाहिये॥ ४॥ प्रश्लग्रहुण्डली—



सम्बत् १६४० शाके १८१४ फाल्गुन ग्रुक्स दशमी घट्यादि मान ३२। ३४, पुनर्वसु नद्धत्र घट्यादि मान १४।४८, शोभनयोग घट्यादि मान २१। ४८, विणज करण घट्यादि मान ४।४८, ग्रुक्स दिन इए घट्यादि मान ४।२०, मिश्र मोन ४६।२, मिश्रेष्टान्तर घन ०।१४।१७, ततत्काखिक रिव ११।८। ४२।४४, दिनमान ३**८।४, रात्रि मान २**८।४६, स्रयनांश २२।४८।४, प्रथम लग्न राश्यादि ०।११ ।१६।२०, दिन में पूर्वनत १४।४३ उन्नत १४।१७ दशम

लग्न राश्यादि हा । १२।४६,

यहाँ लग्न ०।११।९६।२० की कला ६७६। २० की मेच के गुणकाङ्क १० से गुणा करने से (६७६०।२००) = (६७६३।२०) इतना हुआ। यहाँ लम्न में कोई ग्रह नहीं है स्रतः यही (६७६३।२०) कर्म योग्य राशि पिगड हुआ॥ ४॥

ततो नत्तत्रज्ञानमाह-पृथक्स्थराशिर्मु निभिविनिन्नस्त्वाचे हकारो नव ९ युक् दितीये। यथास्थितोऽयं नव ९ वर्जितोत्ये भसंज्ञयाप्तो हि विशेषसूक्षम् ॥६॥

पूर्वानीत राशि पिण्ड को सात से गुणा कर गुणन फल को लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो ६, द्वितीय द्रेष्काण हो तो शूल्य जोड़ देना चाहिये, श्रोर तृतीय देष्काण हो तो ६ घटा देना चाहिये। उस में २७ का भाग देकर जो शेष वचे, वह अश्वन्यादि कर के प्रशन कर्ता का जन्म नक्त्र जानना चाहिये।

उदाहरण-पूर्वीक कर्मयोग्य राशि (६७६३।२०) को सात से गुणा किया तो (४५३४१।१४०)=(४७३४३।२०) गुणन फल हुआ, इस में २७ का भाग देने से शेष (१६।२०), श्रतः प्रश्न कर्ता का गत नक्तत्र विशाखा श्रौर वर्तमान नक्तत्र श्रनुराधा सिद्ध हुश्रा ॥ ६॥

स्त्रीपुत्रमित्रशत्रृणां नप्रजातकप्रकारमाह-स्त्रीपुत्रमित्रारिनिमित्तकं चेत्पृच्छाविलग्नं ऋतुभिश्च वेदैः। त्रिभिः शर्रपुक्तमनुक्रमेण ततो विलग्नस्य कला विधेयाः ॥ ७ ॥ लग्नस्य राशेर्गुणकेन गुण्याश्चेत्सम्भवो लग्नगतग्रहस्य ।

पुनस्तदीयेन गुणेन गुण्याः प्रागुक्तवद्भं परिवेदितव्यम् ॥ ८॥ यदि स्त्री पुत्र श्रादि का प्रश्न करे तो प्रश्न लग्न में ६ राशि जोड़ कर पूर्वोक्त रीति से राशिपिण्ड बनाने। पुत्र के लिये ४ राशि, मित्र के लिये ३ राशि, शतु के लिये ४ राशि जोड़ कर राशि पिण्ड वनावे। उस पर से नन्नत्र का ज्ञान करना चाहिये॥ ७-८॥

### वर्षज्ञानम्—

दशाहते कर्मविधानराशौ पाग्वन्नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन्। खार्केहिते शेषमिताद्वसङ्ख्यमायुर्गतं तत्त्वत्तु पृच्छकस्य ॥ ९ ॥

पूर्वानीत कर्म योग्य राशि पिण्ड में पूर्ववत् नव घटा या जोड़ कर जो हो उस को १० से गुणा कर १२० का भाग देने से जो शेप यचे उतने वर्ष की उमर प्रश्न कर्ता की होती है॥ ६॥

उदाहरण—कर्म योग्य राशि पिण्ड (६७६३।२०) को १० से गुणा कर (६७६३०।२००) = (६७६३३।२०) हुम्रा, इस में १२० का भाग देने से शेष = (७३।२०) प्रश्न कर्ता की आयु सिद्ध हुई । इस को वर्तमान संवत् १६४० में घटाने से शेप १८७७ प्रश्न कर्ता का जन्म संवत् सिद्ध हुम्रा,यदि प्रश्न कर्ता को आयु अन्दाज दश वर्ष की ही हो तो नव को सत्त गुणित कर के ६३ शेष ७३ में घटाने से शेष १० प्रश्न कर्ता की आयु वर्ष सिद्ध हुई। इस को वर्तमान संवत् १६४० में घटाने से शेष १६४० उस का जन्म संवत् सिद्ध हुम्रा।

यदि प्रश्न कर्ता की आयु अन्दाज २० वर्ष की हो तो नव को षड़ गुणित करके ४४ शेष ७३ में घटाने से शेष १६ प्रश्न कर्ता की आयु सिद्ध हुई। इस को वर्तमान संवत् में घटाने से शेष जन्म संवत्

होगा ……॥ ६॥

# ऋतुज्ञानं मासज्ञानं चाह—

षड्भिर्विभक्ते ऋतवो भवन्ति शेषांकतुल्या शिशिरादयः स्युः । द्विभाजिते शेषकमेकमभ्रं पूर्वापरौ तदतुजौ तु मासौ । १० ।।

उसी दश गुणित कर्म योग्य राशि में ६ का भाग देने से शेष शिशिर श्रादि ऋतु समझनाचाहिये। तथा उस शेष में २ का भाग देने से शेष १ होने से ऋतु का पहला मास, २ शेष होने से दूसरा मास समसना चाहिये॥ १॥

उदाहरण—जैसे पूर्वानीत दश गुणित कर्म योग्यराशि (६७६३३।२०) में६ का भाग देने से शेष १ होने के कारण शिशिरऋतु सिद्ध हुआ। इस शेष १ में दो का भाग देने से शेष १ ही वचा, इस लिये शिशिरऋतु का पहला मास माघ प्रश्न कर्ता का जन्म मास सिद्ध हुआ ॥ १०॥ पत्तशानम्—

अष्टाहते कर्मविधानराशौ पाग्वन्नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन् । द्विभाजिते शेषक्रमेकमम्रं तुल्येऽस्ति पूर्वापरपक्षकौ स्तः ॥ ११॥

पूर्व सिद्ध कर्म योग्य राशि को आठ से गुणा कर देष्काण वश नव जोड़ या घटा कर जो सिद्ध श्रङ्क हो उस में २ का आग देने से शेष १ वचे तो शुक्क पत्त, दो बचे तो कृष्ण पत्त समक्षना चाहिये॥

उदाहरण—कर्मयोग्य राशि (६७६३।२०) को द से गुणा कर (४४१०४।१६०=(४४१०६।४०), इस में २ का आग देने से शेष ० रहा, इस लिये प्रश्न कर्ता का रूप्ण पच्च में जन्म सिद्ध हुआ॥ ११॥

तिथिज्ञानम्-

पञ्चेन्दुभक्ते सित शेषतुल्याः पत्ते च तस्मिस्तिथयो भवन्ति। नक्षत्रतिथ्यानयनाय योग्यादहर्गणाद्वारविचारणात्र ॥ १२ ॥

श्रष्टगुणित कर्म योग्य राशि में १४ का भाग देने से शेष तुरय तिथि समभाना चाहिये।

नक्तत्र, तिथि के ज्ञान हो जाने पर श्रार्हगण से वार का ज्ञान करना चाहिये॥

उदाहरण—जैसे अप्रगुणित कर्म योग्य राशि (४४१०६) में पन्द्रह का भाग देने से शेष १ वचा, इस लिये कृप्ण पत्त की प्रतिपत् प्रश्न कर्ता की तिथि सिद्ध हुई ॥ १२ ॥

# द्विरात्रिजनमञ्चानम्—

सप्ताहते कर्मविधानराशौ प्राग्वन्नवोनेऽप्यथवाधिकेऽस्मिन् । द्विभाजिते शेषकमेकमभ्रं दिवा च रात्रौ जननं तदानीम् ॥ १३ ॥

सत्तगुणित कर्मयोग्य राशि में नव जोड़, घटा या यथास्थित रख कर जो हो उस में दो का भाग देने से शेष १ रहे तो दिन में और दो शेष रहे तो रात्रि में प्रश्न कर्ता का जन्म समक्षना चाहिये।

उदाहरण—सत गुणित कर्म योग्य राशि ४७३४३ को लग्न

में द्वितीय द्रेष्काण होने के कारण यथास्थित रहने दिया तो ४७३४३ वेसा ही रहा । इस में दो का भाग देने से शेष १ वचा इस लिये प्रश्नकर्ता का जन्म दिन में सिद्ध हुआ ॥ १३ ॥

जन्मसमये-इष्टकालज्ञानम्-

पञ्चाहते कर्मविधानराज्ञौ माग्वन्नवोनेष्यथवाधिकेऽस्मिन् । दिनस्य रात्रेरथवा प्रमित्या भक्तेऽविज्ञष्टं दिनरात्रिनाड्यः ॥ १४ ॥

कर्म योग्य राशि को ४ से गुणा कर गुणन फल में नव जोड़, घटा कर या यथास्थित रख कर उस में दिन में जन्म काल सिद्ध हो तो दिन मान घटी से, रात्रि में जन्म काल सिद्ध हो तो रात्रि मान घटी से भाग दे कर जो शेष हो तत्तुल्यप्रशनकर्ताके जन्मेप्टकाल कहना चाहिये॥

उदाहरण—कर्मयोग्य राशि (६७६३।२०) को ४ से गुणा कर ने से (३३८१४।१००)=(३३८१६।४०) इतना हुआ। इस को लग्न में द्वितीय द्रेष्काण होने के कारण यथास्थित रहने दिया। इस में दिनमाव घटी ३४ से भाग देने से शेष = (२०।४०) जन्मेष्ट काल सिद्ध हुआ। इस तरह प्रश्न कर्ता का ठीक २ जन्म समय का ज्ञान कर के फला देश करना चाहिये॥ १४॥

इति नप्रजातकाष्यायः

### अथ निर्याणाध्यायः।

दिनकरप्रमुखैर्निधनस्थितैर्भवति मृत्युरिति पवदेत्क्रमात् । अनलतो जलतो करवालतो ज्वरभवो गदतः च्रुधया तृषा ॥ १॥

अप्रम भाव से मरण कालिक रोग का ज्ञान करते हैं। यदि अप्रम भाव में रिव हो तो अग्नि से, चन्द्रमा हो तो जल से, मझल हो तो शस्त्र से, युध हो तो ज्वर से, वृहस्पति हो तो रोग से, शुक्र हो तो जुधा से और शनि अप्रम भाव में हो तो तृषा से दुखी हो कर मृत्यु होती है ॥ १॥

मरणदेशज्ञानम्— स्थिरश्वरो द्व्यङ्गसमहयश्च राज्ञियदा जन्मनि चाष्टमस्थः। स्वकीयदेशे विषयांतरे च मार्गे प्रकुटर्यान्मरएां क्रमेए।। २ ॥

यदि श्रप्टम भाव में स्थिर राशि हो तो श्रपने निवास स्थान में, चर राशि हो तो देशान्तर में श्रीर दिस्वभाव राशि हो तो रास्ता में मृत्यु होती है ॥ २ ॥

त्रायुर्ग्रहं खेटविवर्जितं च विलोकयेद्वा वलवान्ग्रहेन्द्रः। तद्भेतुजातं पवदन्ति मृत्युं वहुपकारं वहवो वलिष्ठाः॥ ३॥

यदि श्रप्टम स्थान ग्रह रहित हो तो उस पर जिस ग्रह की दृष्टि हो उस के कारण से मृत्यु होती है। यदि श्रप्टम स्थान बहुत ग्रह से युत दृष्ट हो तो श्रनेक प्रकार के रोग से मनुष्य की मृत्यु होती है॥३॥

मरणहेतुज्ञानम्—

पित्तं कफः पित्तमथ त्रिदोपः श्लेष्मानिलौ वाष्यनिलः क्रमेण । सूर्यादिकेभ्यो मरणस्य हेतुः पकल्पितः प्राक्तनजातकज्ञैः ॥ ४ ॥

श्रव किस दोष से मृत्यु होगी इस का ज्ञान करते हैं। श्रप्टम भाव में सूर्य हो तो पित्त से, चन्द्रमा हो तो कफ से, मङ्गल हो तो पित्त से, बुध हो तो ति होष से, गुरु हो तो कफ से, श्रुक हो तो धात से श्रीर शनि हो तो भी धात से मृत्यु होती है ॥ ४ ॥ युक्तं नैवालोकितं खेचरेन्द्रमृत्युस्थानं यो विलग्ने हकाणः। द्वाविंशोऽस्मात्सोऽपि तस्यापि भर्ता कुर्य्यान्मृत्युं हेतुना स्वेन नूनम्।५। श्रान्यतो जलतो यदुदीरितं भवति तत् त्रिलवाधिपहेतुकम्। श्रथ हकाणफलानि सविस्तरं मुनिवरैरुदितानि वदाम्यहम् ॥ ६ ॥

यदि अप्रम स्थान किसी भी ग्रह से युत हुए न हो तो लग्न में जो देश्काण हो उस से २२ वाँ द्रष्काण का जो स्वामी हो उस ग्रह के कारण से ( श्रनलतो जलत इत्यादि हेतु से ) मृत्यु होती है। इस के वाद मुनि कथित देष्काण फल को सविस्तर कहता हूँ ॥ ४-६॥

मेषस्य देष्काएफलम्-

मेपस्य पूर्वत्रिलवे न दृष्टे शुभग्रहैः पापनिरीक्ष्यमारो ।

प्लीहोद्भवो वा विपित्तजो वा मृत्युस्तदानीं परिवेदितव्यः ॥ ७ ॥ मेपे द्वितीये जलजो वनांते तृतीयके क्रूपतडागजातः ।

यदि जनम काल में मेप राशि का प्रथम द्रेष्काण हो उस पर गुभ ग्रह की दृष्टि न हो और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो प्लीहा, चिष या पित्त से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो जल से श्रीर दृतीय द्रेष्काण हो तो कृप या तालाव से मृत्यु होतो है ॥ ७॥

वृषद्रेष्काणफलम्—

वृषस्य पूर्वे त्रिलवे खराश्वक्रमेलकादिमभवो हि मृत्युः ॥ ८ ॥ द्वितीयके पित्तहुताशचौरे स्चस्थलाश्वादिभवस्तृतीये।

वृष का प्रथम द्रेष्काण हो तो गदहे, घोड़े, ऊँट के सम्बन्ध से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो पित्त, श्रीग्न, चोर से श्रीर तृतीय द्रेष्काण हो तो उच्च स्थान से या घोड़े से मृत्यु होती है ॥ ८३ ॥ मिथुनद्रेष्काणफलम्—

त्राद्ये हकारो मिथुने च वातश्वासिद्वितीये मिथुने त्रिदौषैः ॥ ९ ॥ गजादितः पर्वतपाततो वा भवेदरण्ये मिथुनांतहके ।

मिथुन का प्रथम देष्काण हो तो वात, श्वास से, द्वितीय देष्काण हो तो त्रिदोष से श्रोर तृतीय देष्काण हो तो वन में हाथी या पर्वत से मृत्यु होती है ॥ ६३ ॥

से मृत्यु होती है ॥ ६३ ॥
कर्कद्रेय्काणफलम्—
अपेयपानादिप कण्टकाच स्वभाच्च कर्कप्रथमे दकाणे ॥ १० ॥
विषादिदोषादितसारतो वा कर्कस्य मध्यत्रिलवे मृतिः स्यात् ।
महाभ्रमश्रीहकगुल्मदोषैः कर्काशदके निधनं निरुक्तम् ॥ ११ ॥

कर्क राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो विष आदि के पीने से, काँटे से या स्वप्न से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो विष या अतिसार से और तृतीय द्रेष्काण हो तो अम, प्लीही या गुल्म रोग से मृत्यु होती है ॥ सिंहद्रेष्काणफलम्

विषाम्बुरोगैः श्वसनाम्बुरोगैरपानपीडाविषशस्रकैश्व।

क्रमेण सिंहस्थदकाणकेषु नृनं मुनीन्द्रैर्मरणं प्रदिष्टम् ॥ १२ ॥

सिंह का प्रथम द्रेष्काण हो तो विष या जल रोग से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो श्वास या जल रोग से श्रौर तृतीय द्रेष्काण हो तो गुद्-मार्ग के पीड़ा, विष या शस्त्र से मृत्यु होती है ॥ १२ ॥

कन्यादेष्काणफलम्-

कन्यायहकेऽनिलमांलिकानो दुर्गाद्रिपाताच्च नृपैद्वितीये । खरोष्ट्रसस्त्राम्बुनिपातकान्तानिमित्तनातं निधनं तृतीये ॥ १३ ॥

कन्या का प्रथम द्रष्काण हो तो चात या मस्तक के पीड़ा से, द्वि-तीय द्रेष्काण हो तो दुर्ग, पर्वत या राजा से श्रोर तृतीय द्रेष्काण हो तो गदहा, ऊंट, श्रस्त, जल में गिरने या स्त्री के कारण मृत्यु होती है ॥

तुलाझेष्काणफलम्—

तुलाहकाणे प्रथमे निपातात्कलवतो वा पश्चतोपि मृत्युः। नूनं द्वितीये जठरामयैथ व्यालाज्जलाच्चापि भवेत्तृतीये॥ १४॥

तुला राशिका प्रथम द्रेष्काण हो तो पतन स्त्री या पग्र से, द्वितीय द्रष्काण हो तो पेट के रोग से श्रीर तृतीय द्रेष्काण हो तो सर्प या जल से मृत्यु होती है।। १४॥

वृधिकद्रेष्काणफलम्—

पूर्वे दकाएं खलु दृश्चिकस्य मृत्युर्विषानास्त्रभवोऽनगम्यः। भारश्रमाद्वा कटिवस्तिरोगैभंवेदद्वितीये त्रिलवे तु मार्गे ॥ १५॥ जङ्घास्थिभङ्गारमकलोष्टकाष्टैर्भवेत्तृतीये त्रिलवेऽलिराशेः।

वृक्षिक राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो विष, अन्न या अला से, द्वि-तीय द्रेष्काण हो तो रास्ते में कमर या वस्ति के पीड़ा से और तृतीय द्रेष्काण हो तो जाँघ के हड्डी दूरने से या पत्यल, देला, काष्ठ के आ-घात से मृत्यु होती है ॥ १४५ ॥

घनुदें फ्जाणफलम्—

आचे हकाणे धतुपो मृतिः स्याद् गुदामयैश्वापि मरुद्विकारैः ॥१६॥

विदाहतो वा विषतः शराद्वा नाशो हकाले धनुपो द्वितीये। भवेज्जलाद्वा जलचारिलो वा क्रोडामयाद्वा धनुपस्तृतीये॥ १०॥

धतुका प्रथम द्रेष्काण होतो गुदाके रोग या वात से, द्वितीय द्रेष्कीण हो तो ताप, विष या शर से श्रोर तृतीय द्रेष्काण हो तो जल, जलजन्तु या उदर रोग से मृत्यु होती हैं॥ १६-१७॥

मकरद्रेष्काण्फलम्-

पूर्वे हकाणे मकरस्य सिंहाद्वच्याघाद्वराहाद्ववकतो द्वितीये। पादैर्भुजङ्गेश्व तथा तृतीये चाराप्रिशस्त्रज्वरतो हि मृत्युः॥ १८॥

मकर का प्रथम द्रेष्काण हो तो वाघ, सिंह या स्कर से, द्वितीय द्रेष्काण हो ते। पैरों में पीड़ा या सर्प से श्रीर तृतीय द्रेष्काण हो ते। चोर, श्रग्नि, शस्त्र या ज्वर से मृत्यु होती है। १८॥

कुम्भद्रकाणफलम्— कुम्भस्य पूर्व त्रिलवे तु पनीसुतोद्रच्याधिकृतो द्वितीये। गुह्यामयात्पर्वतपातनाद्वा विपात्तृतीये सुखरुक्ष्पशुभ्यः॥ १९॥

कुम्भ राशि का प्रथम देष्काण है। ते। स्त्री, पुत्र या पेट के रेशि से, द्वितीय देष्काण हो तो गुप्त रोग या पहाड़ से गिरने से और तृतीय हो तो मुख के रोग या पग्नुओं से मृत्यु होती है ॥ १६ ॥

मीनद्राकाण म्लाग्—
पीनाचहके ग्रहणीपमेहगुल्माङ्गनाभ्यश्च भवेदद्वितीये।
जलोदराद्यश्च गनग्रहैर्वा जलस्य मध्येऽपि च नौपमेदात्॥२०॥
पान्त्ये हकाणे पृथुरोमसंस्थे मृत्युः कुरोगैः परिवेदितव्यः।
एवं तदानीं निधनं न पुक्तं नैव प्रदृष्टं गगनेचरेन्द्रैः॥२१॥

मीन राशि का प्रथम द्राकाण हो तो ग्रहणो, प्रमेह, गुस्म या स्त्रों के कारण, द्वितीय द्रेष्काण हो तो जलोदर श्रादि रोग, हाथो, जल, या नौका से श्रीर तृतीय द्रेष्काण हो तो खराव रोग से मृत्यु होती है।।

यदि अएम स्थान किसी प्रह से युक्त हुए न हो तो पूर्वाक्त फल सममना चाहिए॥ २०-२१॥

## शोषान्मृत्युयोगः--

पापान्तरे शीतकरे कुमार्या शोपान्मृतिर्वा रुधिरप्रकोपात् । कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा दे। पाप ग्रह के मध्य में हो ते। शोष या रक्त विकार से मृत्यु होती है।। २१ई॥ पाशहुताशनाभ्यां मृत्युयोगः—

शुभान्तरे शीतकरे प्रमस्ये पातेन पाशेन हुताशनेन ॥ २२ ॥ अप्रम भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि दो शुभ अह के मध्य में हो तो गिरने से, फाँसी या श्रिश से सृत्यु होती है ॥ २२ ॥

भुजङ्गपाशाः मृत्युयोगः —

पापेक्षितौ पापलगौ त्रिकोणे यद्दाष्टमे वन्धग्रुजङ्गपाञ्चात् । हकाणकाः स्युर्जनने हि यस्य कारागृहे स्यान्मरणं हि तस्य ॥२३॥

नवम, पश्चम या श्राप्टम भाव में दो पाप ग्रह वैठे हों श्रीर उन पर श्रन्य पाप ग्रह की दिए हो तो वन्यन, सर्प या फाँसी से मृत्यु होती है। श्रप्टम भाव में पारा, निगड़ या सर्प दाकीण हो उस में पाप ग्रह वैठा हो तो देष्काण के समान वन्यन से मृत्यु होती है। पारा देष्काण हो तो फाँसी से, निगड़ देष्काण हो तो बेड़ी से श्रीर सर्प देष्काण हो तो सर्प से मृत्यु होती है॥ २३॥

भार्याकृतमरणयोगः —

मीनोद्येऽर्केऽस्तगते मृगाङ्के सपापके चास्फुजिति क्रियस्थे। भार्याकृतं स्यान्मरणं स्वगेहं वदन्ति सर्वे मुनयः पुराणाः॥ २४॥

जिस के जन्म काल में मीन लग्न में सूर्य, सप्तम भाव में चन्द्रमा, पाप ग्रह से युत शुक्र मेष में हो तो स्त्री के सम्बन्ध से मनुष्य की मृत्यु होती है ॥ २४ ॥

श्लोन मृत्युयोगः —

क्षीणेन्दुमन्दौ गगने चतुर्थे दिनाधिराजोऽत्रनिजोऽथवा स्यात् ।
मूर्तित्रिकोणायगताः खलाख्याः शूलस्य मौलौ प्रलयं प्रयान्ति ॥२५॥
चीण चन्द्रमा, शनि या रवि, मङ्गल क्रम से दशम, चतुर्थ भाव

में हों श्रथवा लग्न, नवम, पञ्चम, एकाद्श इन भावों में पाप ग्रह हों तो मस्तक में ग्रल रोग से मरण होता है ॥ २५ ॥ काष्ट्रेन मृत्युयोगः—

मेषूरणस्थे धरणीतन् जे दिवामणी भूतलभावसंस्थे।

क्षीरोन्दुसन्दप्रविलोक्यमाने काष्टाभिघातेन वदन्ति मृत्युम् ॥२६॥

यदि दशम भाव में मङ्गल, चतुर्थ भाव में सूर्य हो उन पर ज्ञीण चन्द्रमा श्रीर शनि की होए हो तो काष्ठ के श्राधात से मृत्यु होती है॥

अनेकरोगान्मृत्युयोगः— शाणेन्दुभौमार्किदिवाकरेः स्यादायुःखलग्राम्युगतैर्गदादेः। मृत्युः खपुण्योदयपञ्चमस्येस्तैरेव नानाविधिकुट्टनेन ॥ २७ ॥

जिस मनुष्य के जन्म काल में त्रीण चन्द्रमा, मङ्गल, शिन, सूर्य कम से श्रप्टम, दशम, लग्न, चनुर्थ में बैठे हों तो श्रनेक रोग से मृत्यु होती है।

यदि पूर्वोक्त ग्रह क्रम से दशम, नवम, लग्न, पञ्चम में स्थित हों तो अनेक प्रकार के रोग से मृ यु होती है ॥ २०॥

शस्त्रहुताशनभूपप्रकोपन मृत्युयोगः —

भूस् नुसूर्यार्कसुता यदि स्युश्रतुर्थजामित्रनभोग्रहस्याः।

कुर्यन्ति ते शस्त्रहुताशभूपप्रकोपजातं नियमेन मृत्युम् ॥ २८ ॥ यदि मङ्गल, सूर्य, शनि कम से चतुर्थ, सतम, दशम में हो तो शस्त्र, श्रञ्जि, श्रौर राजा के कोप से मृत्यु होती है ॥ २८॥

प्रवासेऽग्निवाहनेन मृत्युयोगः—

कुनेन्दुमन्दाः खजलिद्दसंस्थाः कृमिक्षतैस्ते मरणं प्रकुर्युः । मेषुरणस्थै रविभौमसोमैर्भवेत्प्रवासेऽनलवाह्नाद्यैः ॥ २९ ॥

मङ्गल, चन्द्रमा, शनि कम से दशम, चतुर्थ, द्वितीय में स्थित हां तो की ड़े के घाव से मृत्यु होती है।

रवि, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनाँ दशम भाव में स्थित हाँ तो विदेश में अग्नि या वाहन से मृत्यु होती है ॥ २६ यन्त्रोत्पीडनेन मृत्युयोगः—

क्षीर्णेंदुमन्दार्कयुते विलग्ने भूमीसुते सप्तमभावयाते ।

विनाशनं यन्त्रनिपीडनेन भवेदवश्यं परिवेदितच्यम् ॥ ३०॥

यदि चीण चन्द्रमा, शनि, सूर्य ये तीनो लग्न में श्रीर मञ्जल सप्तम भाव में स्थित हो तो मशीन से पीड़ा पाकर मृत्यु होती है ॥ ३०॥

विण्मूत्रप्रदेशे सृत्युयोगः—

भौमे तुलायां च यमे च कर्के पालेयरश्मौ रविजालयस्थे। विण्मृत्रितासंकुलितपदेशेऽवश्यं विनाशः परिवेदितव्यः ॥ ३१॥ मङ्गल तुला में, कर्क में शित, और मकर या कुन्भ में चन्द्रमा हो तो विष्ठा मृत्र से भड़ी हुई भूमि में मृत्यु होती है ॥ ३१ ॥

वनांतराते मृत्युयोगः-

मेषुरणास्ताम्बुगृहैः क्रमेण क्षीर्णेदुमन्दाऽवनिपुत्रयुक्तैः । दुर्गातराले च शिलोचये वा वनांतराले प्रलयः किल स्यात् ।।३२।। क्षीण चन्द्रमा, शनि, मङ्गल ये कम से दशम, सप्तम, चतुर्थ में स्थित हो तो दुर्ग स्थान पर्वत या जङ्गल में मृत्यु होती है ॥ ३२ ॥

गुह्यरोगान्मृत्युयोगः-

बलोपपनावनिस्नुदृष्टे क्षीणे विधी रन्ध्रगतेऽर्कपुत्रे ।

गुह्मामयाद्वा कृमिहेतुतो वा भवेदवश्यं मरणं रणाद्वा ॥ ३३ ॥ त्तोण चन्द्रमा, शनि दोनों श्रप्टम में **दिथत हो कर बली** मङ्गल से देखे जाते हों तो गुप्त रोग, कीड़ा के कारण या युद्ध सि होता है ॥ ३३॥

विहंगेनाश्वपदकारगोन च मृत्युयोगः— मित्रे कलत्रोपगते स भोमे मन्देऽष्टमस्थे च विधौ चतुर्थे। विद्दक्षमश्चापदकारणेन निर्व्याणमाहुर्मुनयः पुराणाः ॥ ३४ ॥ मङ्गल श्रीर रवि सप्तम भाव में, शित श्रप्टम में श्रीर चन्द्रमा चतुर्थ में हो तो पत्नी या बाघ श्रादि हिसक प्राणियों से मृत्यु होती है ॥३४॥

पर्वतादिपतनेन मृत्युयोगः— लप्नाष्ट्रमत्रिकोणेषु भानुभौमार्कजेन्दुभिः।

पार्वतीयो भवेन्मृत्युर्भित्ति,पातभवोऽथवा ॥ ३५ ॥ सूर्य, मङ्गल, शनि, चन्द्रमा ये कम से लग्न, श्रष्टम, पञ्चम, नवम में स्थित हों तो पर्वत या दीवाल के गिरने से मृत्यु होती है ॥ ३४ ॥ तीर्थमरणयोगः —

सौम्येऽष्ट्रमस्ये शुभदृष्टियुक्ते धर्मेश्वरे वा शुभवेचरेन्द्रे । तीर्थे सृतिः स्याद्यदि योगयुग्मं तीर्थे हि विष्णुस्मर्णेन सृत्युः॥३६॥ अष्टम आव में स्थित हो कर बुध यदि शुभ ब्रह से दृष्ट युक्त हो

अर्थना नवमं भाव का स्वामी ग्रुभ ग्रह हो तो तीर्थ में मृत्यु होती है। दोनों योग यदि हो तो विष्णु अगवान् के समरण पूर्वक मृत्यु होती है ३६

स्त्रियाः सतोत्वयोगः—

धर्मस्वामी धर्मगो धर्मसंस्थौ सूर्यक्ष्माजौ धेत्तदाग्निपवेशम् । कुर्यात्पत्नी लग्नजामित्रनाथौ मित्रे स्यातां नान्यथा सद्भिक्तम् ॥३७॥

नबमेश, सूर्य, मङ्गल तीनों नवम, भाव में हों श्रीर लग्नेश, सप्तमेश दोनों में मित्रता हों तो मृत्यु होने पर उस की श्री श्रिश प्रवेश करती है। लग्नेश, सप्तमेश दोनों में मित्रता न हो तो श्रिश में प्रवेश नहीं करती है॥ ३७॥

इति निर्याणाध्यायः

~~

अथ चन्द्रकृतनिर्याणाध्यायः

इति मणीतं निर्याणं माचीनम्रुनिसंमतम् । यवनैरुदितं यत्र सविस्तरमथीच्यते ॥ १ ॥

इस प्रकार प्राचीन मुनियों के कथनानुसार निर्याण कहा है, अब यवनाचार्योक्त निर्याण कहता हूँ।॥१॥

फलसंहितमेषराशिस्थितचन्द्रनिर्याणम्— धनवान्पुत्रवानुग्रः परोपकरणे रतः ।

२४ जा०

सर्वकर्मसमायुक्तः सुत्रीलो राजवळ्यः ॥ २ ॥ गुणाभिरामः सततं देवब्राह्मणपूजकः। कोष्णशाकाल्पभोक्ता च ताम्रविस्तृतलोचनः ॥ ३ ॥ शूरः शीघ्रप्रमादी च कामी दुर्वलजानुकः। शिरोव्रणयुतो दाता कुनस्वी सेवकप्रियः ॥ ४ ॥ द्विभार्यः सङ्गरे भीरुश्वपत्तो नितरां भवेत् । प्रथमे सप्तमे वर्षे त्रयोदशमिते ज्वरः ॥ ५ ॥ षोडशे वा सप्तदशे वर्षे स्यात्तु विषृचिका। तृतीये द्वादशे वापि जलाद्भीतिः प्रजायते ।। ६ ॥ पञ्जविंशन्मिते वर्षे सन्तानं चं निशान्धता । द्रात्रिंशत्त्रमिते वर्षे शस्त्रधातः प्रजायते ।। ७ ।। कार्यारम्भम्लापी च विदेशगमने रतः। कृशांगः शीव्रगो मानी शुभलक्षणसंयुतः ।। ८ ॥ वाताधिक्यः शुर्वेर्रेष्टे चन्द्रे नवतिसंभिते । त्रायुस्तस्य विनिर्देश्यं कार्तिकस्य सितेतरे ॥ ९ ॥ पन्ने बुधे नवम्यां च निशीथे च शिरोरुजा । निधनं जायते नूनं जन्मनोन्दावजस्थिते ॥ १० ॥

जिस के जन्म काल में मेष राशि का चन्द्रमा हो वह धनवान, पुत्रवान, उग्र, परोपकार करने में निरत, सब कार्य करने पाला, सुशील, राजा का प्रिय, गुर्ण, देवता ब्राह्मण का भक्त, उष्णशाक श्रौर थोड़ा भोजन करने वाला, ताम्रवर्ण के वड़े २ नेत्र वाला, ग्रूर, शीघ प्रमाद में पड़ने वाला; कामी, दुर्वल जानुवाला,शिर प्रण वाला,दानी, कुनखी, सेवकों का स्नेही, दो स्त्री वाला, संग्राम में डरने वाला, सदा चश्चल, जन्म से १,७,१३ वर्ष में ज्वर,१६,१७वर्ष में विस्विका ३,१२ वर्ष में जल में डूवने का भय, २४ वर्ष में सन्तान को उत्पत्ति

श्रीर रतीन्य, ३२ वर्ष में शस्त्रघात, कार्यों के श्रारम्भ में प्रलाप करने वाला, विदेश यात्रा में निरत, दुर्वल शरीर वाला, शीव्र गमन करने वाला, मानी, ग्रुभ लक्षण से युक्त तथा वात व्याधी मनुष्य होता है।

यदि चन्द्रमाके ऊपर शुभ ग्रहको दृष्टि हो तो ६० वर्षका श्रायुर्दाय होता है। कार्तिक मास, कृष्ण पत्त, वुधवार, नवमी तिथि, मध्य रात्रि के समय में शिर के रोग से मृत्यु होती है॥ २-१०॥

वृषराशिक्षितचन्द्रनिर्याणम्-अल्पतेजा नरः स्तब्धः कर्मशुद्धिविवर्जितः। सत्यवागर्थवान्कामी कामिनीवचनानुगः ॥ १ ॥ चिरायुर्लपकेशश्च परोपकरेेे रतः। पितुर्मातुर्गुरूणां च भक्तो भूपतिबळ्ळभः ॥ २ ॥ सभायां चतुरो नित्यं सन्तुष्टो येन केनचित् । पोडास्यात्मथमे वर्षे तृतीयेऽग्निभयं दिशेत् ॥ ३ ॥ विस्विकाभयं विद्यात्सप्तमे नवमे व्यथा। द्शमे रुधिरोद्गारो द्वादशे पतनं तरो: ॥ ४ ॥ सर्पाच्च पोडशे भीतिः पीडा चैकोनविंशके। पञ्चिवंशन्मिते तोयाद्भयं भवति निश्चितम् ॥ ५ ॥ त्रिंशन्मिते तथा पीडा द्वात्रिंशत्मिमतेऽपि च । श्लोष्मलः शान्तिमाक्बूरः सहिष्णुर्वुद्धिमान्नरः ॥ ६ ॥ सौम्यग्रहंक्षिते चन्द्रे पण्णवत्यब्दसंख्यया । आयुर्जन्तोर्विनिर्देश्यमवश्यं वचनात्सताम् ॥ ७ ॥ माघमासे नवम्यां च शुक्ते पचे भृगोर्दिने । रोहिण्यां निधनं विद्याजन्मनीन्दौ वृषस्थिते ॥ ८ ॥

जिस के जन्म काल में वृष राष्ट्रिका चन्द्रमा हो तो मनुष्य श्रहप तेज चाला, स्तब्ध, कर्म शुद्धि से हीन, सत्य बोलने वाला, धनी कामी, स्त्री के चवन में रहने वाला, दीर्घ जीवी, थोड़े केरा चाला, परोपकारी, पिता, माता श्रौर गुरु का भक्त, राजा का प्रिय, सभा में चतुर, थोड़े

से भी सन्तुष्ट होता है।

१ वर्ष में पीड़ा, ३ वर्ष में श्रिष्ठिभय, ७ वर्ष में विस्विका, ६ वर्ष में पीड़ा, १० वर्ष में रक्त विकार, १२ वर्ष में पेड़ से गिरना, १६ वर्ष में सर्प का भय, २१ वर्ष में पीड़ा, २४ वर्ष में जल भय, ३०, ३२ वर्ष में पीड़ा, ककी, शान्त, ग्रूर, जमाशील तथा युद्धिमान होता है। यहि चन्द्र के ऊपर ग्रुम श्रह की दिए हो तो ६६ वर्ष का श्रायुर्वाय होता है।

माघ मास, गुक्क पन्न, नवमी तिथि, रोहिणी नन्नत्र में मनुष्य का

मरण होता है ॥ १- = ॥

मिथुनराशिस्थितचन्द्रनियीणम्-ग्रामण्यां चतुरः पाज्ञो दृढसौहृद्कार्कः। मिष्टानाशी सुशीलश्र छिन्नवान्चललोचनः ॥ १ ॥ कुटुम्बवत्सलः कामी कुत्रहलरतिनियः। वयसः पूर्वभागे तु सुखी मध्ये तु मध्यमः ॥ २ ॥ चरमेऽतितरां दुःखी द्विभायों गुरुवत्सलः। स्वल्पापत्यो गुर्णेर्युक्तो नरो भवति निश्चितम् ॥ ३ ॥ हुक्षाद्धीः पञ्चमे वर्षे षोडशेऽरिकृतं भयम्। अष्टादशपमाणे तु कर्णस्क्परिपीडनम् ॥ ४ ॥ विंशत्या प्रमिते वर्षे पीडात्यंतं प्रजायते । अष्टित्रिशन्मिते नूनं पीडा स्यान्मृतुना समा ॥ ५ ॥ भोगी दानरतो नित्यं सत्यधर्मपरायणः। सुभगो विषयासक्तो गीतनृत्यित्रयः सुधीः ॥ ६ ॥ शास्त्रः शुभवान्जावेदशीतिः शरदां नरः। वैज्ञाले शुक्रपन्ने च द्वादश्यां बुधवासरे ॥ ७ ॥

मध्याह्रे हस्तनक्षत्रे निर्याणं खलु निर्दिशेत्। इत्युक्तं मिथुनस्थे तु जन्मकाले कलानिधौ॥८॥

जिसके जन्म काल में मिथुन का चन्द्रमा हो वह चतुर, पण्डित, इढ मैंनी करने वाला, मिएान भोजन करने वाला, सुशोल, थोड़ा वाक्य वोलने वाला, चञ्चल नेन्न वाला, वन्धुत्रों का पालक, कामी, उत्कण्ठा युक्त, रित का प्रेमी, पूर्व ग्रवस्था में सुखी, मध्य में मध्यम सुख, श्रन्त में दुखी, दो स्त्री वाला, गुरु का भक्त, थोड़ी सन्तान वाला श्रीर गुणवान होता है। ४ वर्ष में वृत्त का भय, १६ वें वर्ष में शत्र का भय, १८ वें वर्ष में कर्ण रोग, २० वें वर्ष में विशेष पीड़ा, ३८ वें वर्ष में मरण तुल्य कए, भोगी, दाता, सत्य धर्म में निरत, सुन्दर, विषयी, गान नाच का स्नेही, वुद्धिमान, शास्त्र को जानने वाला, प्रियं वोलने वाला श्रीर ८० वर्ष की श्रायु होती है।

वैशाख मास, ग्रुक्स पत्त, द्वादशो तिथि, बुध दिन, हस्त नत्तत्रत्र, मध्यान्ह समय में उस की मृत्यु होती है ॥ १-८॥

कर्कराशिस्थितचन्द्रनिर्याणमाह —

परोपकृतिकर्ता च सर्वसंग्रहतत्परः ।
पुत्रवान्गुणवान्साधुर्भक्तः पित्रोः स्त्रिया जितः ॥ १ ॥
अल्पायुः प्रथमे भागे निःस्वो मध्ये सुस्वी भवेत् ।
तृतीये धर्मसंसक्तस्तीर्थयात्रापरायणः ॥ २ ॥
रेखा तस्य भवेन्नूनं ललाटे मध्यगामिनी ।
वामाङ्गेऽग्निभयं विद्याच्छीर्ष रुक्परिपीहितः ॥ ३ ॥
वान्धवैर्षहुभिर्युक्तो वहुभार्यः प्रजायते ।
भग्रहस्थितिवेता च वहुमित्रः गियंवदः ॥ ४ ॥
रोगी स्यात्मथये वर्षे तृतीये लिगपीहनस् ।
एकत्रिंशन्यिते वर्षे सर्पतो भयमादिशेत् ॥ ५ ॥

द्वातिंशत्मिमते वर्षे बहुपीडोद्भवो भवेत् । पंचाशीतिमितं ब्रूयादायुः षण्णवितश्च वा ॥ ६ ॥ माघे मासि सिते पचे नवम्यां भृगुवासरे । रोहिणीनामनक्षत्रे व्रजेदायुः प्रपूर्णताम् ॥ ७ ॥ प्रस्तौ कर्कराशिस्थे कुमुदानन्दने सित । पुराणैर्म्धनिभिः पोक्तं निर्याणिमिति निश्चितम् ॥ ८ ॥

जिस के जन्म काल में कर्क का चन्द्रमा हो वह परोपकारी, सव वस्तुओं का संग्रह करने वाला, पुत्रवान, गुणवान, सज्जन, पिता माता का भक्त, स्त्री के वश में रहने वाला, श्ररपायु, वाल्य काल में निर्धन, मध्य में सुखी, श्रन्त में धर्म में निरत, तीर्थ यात्रा करने वाला, खलाट के मध्य में रेखा वाला, वाम श्रङ्ग में श्रिष्ठ का भय, मस्तक में रोग से पीड़ित, वहुत वन्धुओं से युक्त, वहुत स्त्री वाला, ज्यौतिष शास्त्र को जानने वाला, त्रिय वोलने वाला श्रीर वहुत मित्र वाला होता है। १ वर्ष में रोगी, ३ वर्ष में लिङ्ग में रोग, ३१ वें वर्ष में सर्प अय, ३२ वें वर्ष में श्रधिक पीड़ा श्रीर दश्चर्ष से ६६ वर्ष तक की श्रायु होती है। माध मास, श्रुङ्ग पन्न, नवमी तिथि, शुक्र वार, रोहिणी नम्न में मनुष्य की मृत्यु होती है॥ १-८॥

सिहराशिगतचंद्रनिर्याणमाह— धनधान्यसमायुक्तः श्रामांश्च समरित्रयः। विद्वान्सर्वकलाभिज्ञो विदेशगमने रतः॥ १॥ विश्वालः पिङ्गलाक्षश्च क्रोधी स्वल्पात्मजो नरः। सर्वगः शत्रुहंता च शिरोरुङ्निष्ठुरो महान्॥ २॥ श्रूताद्वाधादिमे वर्षे पंचमेऽब्देऽप्रितो भयम्। सप्तमे ज्वरवाधा च नृणां भवति निश्चितम्॥ ३॥ विष्वचिक्रोद्धवा पीडा नृणां भवति निश्चितम्। विंशन्मिते भयं सर्पादेकविंशे प्रपीडनम् ॥ ४ ॥
श्रष्टाविंशन्मिते वर्षे चापवादभयान्वतः ।
द्वात्रिंशत्मिते नृनं वत्सरे परिपीडनम् ॥ ५ ॥
चदरे सच्यभागे तु वातगुल्मादिसंभवः ।
सुशीलः कृपणोत्यंतं सत्यवादी विचक्षणः ॥ ६ ॥
श्रभग्रहेक्षिते चंद्रे शतायुर्जायते नरः ।
फालगुनस्यासिते पद्मे पंचस्यां भौमवासरे ॥ ७ ॥
मध्याद्दे जलमध्ये च मृत्युर्नृनं न संशयः ।
सिंहराशिस्थिते चंद्रे निर्याणमिदमीरितम् ॥ ८ ॥

जिस के जन्म काल में सिंह राशि का चन्द्रमा हो वह धन धान्य से युक्त, श्रीमान, संग्राम का प्रेमी, विद्वान, सब कलाओं को जानने वाला, विदेश में रहने वाला, विशाल शरीर वाला, पीत वर्ण के नेत्र वाला, कोधी, थोड़ी सन्तान वाला, सब जगह जाने वाला, शतुओं को मारने वाला, मस्तक रोगी, श्रीर निष्ठुर होता है। १ वर्ष में भूत से पीड़ा, ४ वें वर्ष में श्रिप्त अय, ७ वें वर्ष में जवर विषृचिका का भय, २० वें वर्ष में सर्प भय, २१ वें वर्ष में पीड़ा, २८ वें वर्ष में लोकापवाद श्रीर ३२ वें वर्ष में उदर की दाहिनो श्रोर मंगुलम रोग का भय होता है। तथा सुशील, श्रित कृपण, सत्य वक्ता श्रोर पण्डित होता है। वर्ष वर्ष की होती है। कालगुन मास, कृष्ण पच्च, पश्चमी तिथि, मङ्गलवार, मध्याह काल, जल मध्य में सृत्यु होती है। १-८॥

कन्याराशिस्थितचन्द्रकृतिन्याणम्— स्वजनानन्दकृत्वित्यं धनवान्वहुसेवकः । प्रनासी च कलाभिश्चो गुरुभक्तः प्रियंवदः ॥ १ ॥ देवताद्विजवर्याणां भक्तस्तत्परमानसः । धर्मकर्मसमायुक्तो जनानामतिदुर्लभः॥ २ ॥ कन्यकाल्पत्वमापन्नो भूरिपुत्रो भवेतरः ।

शिश्ने कण्डपदेशे च लाञ्छनं निश्चितं भवेत ॥ ३ ॥

विद्यपिडा तृतीयेऽब्दे पंचमे लोचनव्यथा ।

नवमे द्वारवाधा च त्रयोदशमितेपि च ॥ ४ ॥

तथा पश्चदशे वर्षे सर्पतो भयमादिशेत् ।

एकविंशन्मिते वर्षे पतनं दृक्षभित्तितः ॥ ५ ॥

श्ररण्ये शस्त्रधातः स्याद्वर्षे त्रिंशन्मिते श्रुवम् ।

श्रशोत्यब्दं भवेदायुश्चन्द्रे सौम्यग्रहेक्षिते ॥ ६ ॥

चैत्रकृष्णत्रयोदश्यां निधनं रिववासरे ।

शीतद्युतौ स्थिते सूतौ कन्यायामिति संस्मृतम् ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में कन्या राशिका चन्छमा हो तो वह अपने वन्धुओं को आनन्द देने वाला, धनवान, वहुत नौकर वाला, विदेश में रहने वाला, कलाओं को जानने वाला, गुरु का मक्त, प्रिय वोलने वाला, देवता जाह्यण का भक्त, धर्म कर्म में रत, जनों में श्रेष्ठ, थोड़ी कन्या श्रिष्ठ पुत्र वाला, लिङ्ग और कण्ठ में विह्न वाला होता है। ३ वर्ष में अग्नि भय, ४ वर्ष में नेत्र पोड़ा, ६ और १३ वर्ष में गुद्मार्ग में पीड़ा, १४ वर्ष में सर्प भय, २१ वें वर्ष में वृत्त और दीवाल का भय, ३० वें वर्ष में जङ्गल में रास्त्राधात का भय होता है। यदि चन्द्रमा के ऊपर ग्रुम श्रह की दिए हो तो ८० वर्ष की आगु होती है। चैत्र मास, कृष्ण पद्म, त्रयोदशी तिथि, रविवार में मरण होता है। १-७॥

तुलाराशिस्थितचन्द्रकृतिनथ्याणमाह— मान्यः सर्वजनेर्न्नं वस्तुसंग्रहतत्परः। भोगी धर्मपरः श्रीमान्बहुमृत्यो विचक्षणः॥ १॥ वापीक्रपतहागादिनिर्मितौ सादरः सदा। प्राज्ञः सर्वकलाभिज्ञो नृपाणामितवळ्थः॥ २॥ मधुरानरसमीतिर्द्विभार्यः पितृभक्तिकृत् ।
स्वल्पापत्योऽल्पवन्धुश्च कृपिकर्मिवचक्षणः ॥ ३ ॥
क्रयविक्रयसम्प्राप्तिर्देवब्राह्मणपूजकः ।
भार्यावचोत्तुगामी च सप्तमेऽब्देग्निजं भयम् ॥ ४ ॥
ब्रष्टमे ज्वरजा पीडा द्वादशे च जलाद्भयम् ।
तरोस्तुरगतः पातः सर्पभोर्वापि विश्वके ॥ ५ ॥
एकविश्वनित्ते पीडा चन्द्रे सौम्यग्रहेक्षिते ।
पञ्चाशोतिर्भवेदायुर्वैशालस्याद्यपक्षके ॥ ६ ॥
सार्पेष्टम्यां सृगोर्वारे निधनं पूर्वयामके ।
तुलाराशिस्थिते चद्रे निर्य्याणिमिति स्विनतम् ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में तुला का चन्द्र हो वह सब जनों का मान्य, वस्तुश्रों का संग्रह करने वाला, भोगो, धर्म में रत, लक्मीवान, वहुत नौकरों से युक्त, पण्डित, कुश्राँ तालाव श्रादिवनधाने वाला, बुद्धिमान, कलाश्रों को जानने वाला, राजिय, निप्रान्न प्रिय, दो स्त्री वाला, माता पिता का मक्त, थोड़ी सन्तान वाला, थोड़े वन्धु वाला, खेती करने वाला, कय विकय से श्रामदनों करने वाला, देवता ब्राह्मणों का भक्त, स्त्रों के वाक्य में रहने वाला होता है। ७ वर्ष में श्रानमय, प्रवर्ष में उचर, १२ वर्ष में जल भय, २० वें वर्ष में वृत्त या घोड़ा से गिरने का श्रोर सर्प का भय, २१ वें वर्ष में श्रनेक कप्ट होता है। वन्द्रमा यदि श्रमग्रह से देखा जाता हो तो ८४ वर्ष को श्रायु होती है।

वैशाख मास, शुक्त पत्त, श्रश्लेषा नत्त्रत्र, श्रएमो तिथि, सोमवार

में मृत्यु होती है ॥ १-७॥

वृश्चिकराशिस्थितचन्द्रनिय्योणमाह— परतापपरः क्रोधी विद्वेषी कलहिमयः । विश्वासघातकथापि मित्रद्रोही विचक्षणः ॥ १ ॥ त्रसन्तुष्टो नृपैः पूज्यो विश्वकर्तान्यकर्मीण ।

शुभलक्षणसंयुक्तो गुप्तपापश्च विक्रमी ॥ २ ॥

बहुमृत्यश्चतुर्वधुर्द्विभार्यो जायते पुमान् ।

प्रथमेऽन्द्रे ज्वरात्पीडा तृतीये भयमग्नितः ॥ ३ ॥

पंचमेऽन्द्रे ज्वरात्पीडा तथा पंचदशेऽपि च ।

पंचविश्वान्मते वर्षे पीडा स्यान्महती ध्रुवम् ॥ ४ ॥

चंद्रे सौम्यग्रहैर्दष्टे नवत्यन्दान्स जोवति ।

ज्येष्टमासि सिते पत्ने दशम्यां बुधवासरे ॥ ५ ॥

हस्तनक्षत्रसंयुक्ते मध्यरात्रे गते सित ।

चंद्रे दिश्वकराशिस्थे निर्याणिमिति कीर्तितम् ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में वृश्चिक राशि का चन्द्रमा हो वह दूसरों को पीड़ा देने वाला, कोघो, द्वेष करने वाला, कगड़ाल, विश्वास घाती, मित्रद्रोहो, पिएडत, ग्रसन्तोषो, राजा से श्राहत, दूसरे के कार्य में वाधा डालने वाला, ग्रुम लच्नण से ग्रुक्त, ग्रुप्तपापी, पराक्रमी, बहुत नौकर वाला, चार भाई वाला, दो स्त्री वाला होता है। १ वर्ष में ज्वर पीड़ा, ३ वर्ष में ग्राम्भ्य, वर्ष में ज्वर पीड़ा, १४ श्रीर २४ वर्ष में विशेष पोड़ा होतो है। चन्द्रमा के ऊपर ग्रुम ग्रह की दृष्टि हो तो ६० वर्ष श्रागु होती है। च्येष्ट मास, ग्रुक्त पच, द्यामी तिथि, वुधवार, हस्त नच्च, मध्य रात्रि में मृत्यु होती है॥ १-६॥

धनुराशि।स्थतचद्रकृतिनर्याणमाह—
पाज्ञो धर्मी सुपुत्रश्च राजमान्यो जनप्रियः।
द्विजदेवार्चने प्रीतिर्वस्तुसंग्रहतत्परः॥१॥
सभायां च भवेद्वका सुनस्ती सुमितः श्चिः।
स्थूलदन्ताधरग्रीवः काव्यकर्ता प्रगल्भकः॥२॥
कुलशाली वदान्यश्च सभाग्यो दृढसौहृदः।

निम्नपादतलः क्रेशी साहसी विनयान्वितः ॥ ३ ॥ शांतः क्षिप्रमन्त्रेपी च तापसः स्वरूपग्रुङ् नरः । स्वरूपप्रत्यो सुबंधुश्र पूर्वे वयसि वित्तवान् ॥ ४ ॥ सवाधः प्रथमे वर्षे महापीडा त्रयोदशे । श्रष्टपष्टिमितं पाहुरायुर्वा पंचसप्ततिः ॥ ५ ॥ चंद्रे सर्वश्रुभेर्दछे शतवर्षाणि जीवति । श्राष्ट्रायुर्वा पंचस्यां सृगुवासरे ॥ ६ ॥ निश्रायां हस्तनक्षत्रे निधनं सर्वथा भवेत् । निर्याणमिति संपीकः चंदे स्त्तौ धनुस्थिते ॥ ७ ॥ निर्याणमिति संपीकः चंदे स्त्तौ धनुस्थिते ॥ ७ ॥

जिस के जन्म काल में धनु राशि का चन्द्रमा हो वह पण्डित, धर्मात्मा, पुत्रवान्, राजा का मान्य, लोगों का प्रिय, ब्राह्मण देवताओं में अकि, वस्तुओं का संग्रह में तत्पर, समा में वोलने वाला, सुन्दर नख वाला, सुन्दर वृद्धि वाला, पवित्र, वहे यहे दाँत, स्यूल श्रोठ श्रोर स्थूल ग्रीवा वाला, किंव, प्रौढ, कुल में प्रशान, दाता, भाग्यवान्, दढ मित्र वाला, गहड़ा पाद तल वाला, क्लेशी, साहसी, विनयी, शान्त, जल्दी कोध करने वाला, तपस्वी, थोड़ा भोजन करने वला, थोड़ी सन्तान वाला, उत्तम कुटुश्वों से युक्त श्रोर पूर्व श्रवस्था में धनी होता है। १ वर्ष में कए, १३ वर्ष में विशेष कए, ६= वर्ष से अर वर्ष तक की श्रायु वाला होता है। चन्द्रमा यि शुम श्रह से देखा जाता हो तो १०० वर्ष की श्रायु होता है। श्राषाद मास, छण पत्त, पश्चमो तिथि, श्रुक्त वार, हस्त नल्वन, रात्र के समय में मृत्यु होती है। १-७॥

मकरराशिगतचंद्रनिर्याणमाह— धीरो विचक्षणः क्षेत्री पुत्रवान्तृपतिमियः । कृषातुः सत्यसंपन्नो वदान्यो सुभगोऽल्सः ॥ १ ॥ कृष्णतातुः पुमान्तूनं विस्तीर्णकिटिरुद्धवेत् । पंचमे वत्सरे पीडा सप्तमे च जलाद्भयम् ॥ २ ॥ दशमे पतनं वृक्षाइ द्वादशे शस्त्रपीडनम् । विश्वित्मते ज्वराद्वाधा शाखासु पश्चिविशके ॥ ३ ॥ पंचित्रशत्समाकाले वामाङ्गेऽश्विभयं दिशेत् । श्रव्हानां नवतिर्नूनमायुस्तस्य मकीर्तितम् ॥ ४ ॥ श्रावणस्य सिते पत्ते दशस्यां भौमवासरे । जयेष्ठायां निधनं नूनं चंन्द्र मकरसंस्थिते ॥ ५ ॥

जिस के जन्म काल में मकर राशि का चन्द्रमा हो वह धीर, पण्डित, रोगी, पुत्रवान, राज प्रिय, दयालु, सत्य वोलने वाला, दाता, सुन्दर, आलसी, कृष्ण वर्ण का तालु वाला श्रीर विस्तृत कमर वाला होता है। ४ वर्ष में पीड़ा, ७ वर्ष में जलभय, १० वर्ष में वृत्त से गिरने का भय, १२ वर्ष में शस्त्र का श्राधात, २० वें वर्ष में ज्वर, २४ वें वर्ष में कप्र, ३४ वें वर्ष में वामाङ्ग में श्राग्न भय होता है। ६० वर्ष की श्रायु होती है। श्रावण मास, शुक्त पत्त, दशमी तिथि, मङ्गल वार, ज्येष्टा नत्तत्र में उस की मृत्यु होती है। १-४॥

कुम्मराशिगतचन्द्रनिर्याणमाह— दाता मिष्टान्नभोक्ता च धर्मकर्श्येषु सत्वरः। प्रियवक्तृत्वसंयुक्तो नरः क्षीणकलेवरः॥ १॥ स्वल्पापत्यो द्विभार्यश्च कामो द्रव्यविवर्जितः। वामहस्ते भवेछक्ष्म पीडा प्रथमवत्सरे॥ २॥ पश्चमेऽग्निभयं विद्यादथ द्वादश्चत्सरे। व्यालाद्वां जलतो भीतिरष्टाविश्वतिमे क्षतिः॥ ३॥ चौरेभ्यश्च भवेदायुर्वर्षाणां नवतिर्धुवम्। भाद्रे मास्यसिते पत्ते चतुर्थ्या श्वनिवासरे॥ ४॥ भरणीनामनक्षत्रे गृणन्ति मर्गां तृणाम्। एवस्रकां स्नुनिश्रेष्ठैश्चन्द्रे जन्मनि कुम्भगे॥ ५॥ जिस के जन्म काल में कुम्म का चन्द्रमा हो वह मनुष्य दाता, मिष्टाव ओजन करने वाला, धर्म कार्य में शीव्रता करने वाला, प्रिय बोलने वाला, दुवल, थोड़ी सन्तान वाला, दो स्त्री वाला, कामी, द्रव्य से रहित श्रोर वाम हाथ में चिन्ह वाला होता है। १ वर्ष में कए,४ वर्ष में श्रान्निभय, १२ वर्ष में सर्पभय, २२ वप में चोरों से चिति होती है।

भाद मास, कृष्ण पत्त, चतुर्थी तिथि, शनि वार, भरणी न ज से

मृत्यु होती है ॥ १-४॥

मीनराशिगतचन्द्रनिर्याणमाह—
धनी मानी विनीतश्र भोगी संहष्ट्रमान्सः।
पितृमातृसुराचार्यस्रुषभिक्तसुतो नरः॥१॥
उदारो रूपवाञ्छेष्टो गन्धमाल्यविश्रूपणः।
पञ्चमेऽञ्देजलाद्भीतिरष्टमे ज्वरपीडनम् ॥२॥
द्वाविशे महती पीडा चतुविश्वन्मितेऽञ्द्रके।
पूर्वाशागमनं चायुरव्दानां नवतिः स्मृता॥३॥
श्राश्विनस्यासिते पत्ते द्वितीयायां गुरोर्दिने।
कृत्तिकानामनक्षत्रे सायं मृत्युर्न संश्वयः॥४॥
इतीरितं तु निर्याणं यवनाचार्यसंमतम्।
योनस्थे यामिनीनाथे भवेदत्र न संश्वयः॥ ५॥

जिस के जन्म काल में मीन राशि का चन्द्रमा हो वह धनी, मानी, बद्ध, भागी, हाबत मन वाला, माता, पिता और गुरु का मक्त, उदार, सुन्दर, श्रेष्ठ, गन्धयुक्त माला और भूषण से युक्त होता है। ४ वें वर्ष में जलभय, प वें वर्ष में ज्वर, २२ वें वर्ष में विशेष पोड़ा और २४ वें वर्ष में घर से पूर्व तरफ की यात्रा होती है। ६० वर्ष की आयु होती है। आश्विन मास, कृष्ण पत्त, द्वितीया तिथि, बृहस्पति चार, कृतिका नज्ञत्र सायं काल में मृत्यु होती है। इस तरह मीन राशि में स्थित चन्द्रमा का निर्याण मुनियों ने कहा है॥ १-४॥

## स्त्रीजातकाध्यायः।

स्रोणां फले विशेषतामाह—

यजन्मकालाद्गदितं नराणां होरामत्रीणैः फलमेतदेव ।

स्त्रीणां प्रकल्प्यं खलु चेदयोग्यं तन्नायके तत्वरिवेदितव्यम् ॥ १॥

जन्म काल से ज्यौतिष शास्त्र को जानने वालों ने पुरुष के लिये जो फल कहा है, वही स्त्री के। भी कहना चाहिये। किन्तु उन में जो स्त्री के लायक न हो वह उस के स्वामी को कहना चाहिए॥१॥

स्त्रीणां वैधव्यसौभाग्यसुखसीं दर्यविचारस्थानमाह— लग्ने शशांके च वपुर्विचिन्त्यं तयोः कलत्रे पतिवैभवानि । सुताख्यभावे प्रसवोऽवगम्यो वैधव्यमस्याः किल कालगेहे ॥ २ ॥

स्त्री के जन्म काल में लग्न श्रोर चन्द्रमा से शरीर, सप्तम से पति, पञ्चम से सन्तान श्रोर श्रप्टम भाव से वैद्यव्य का विचार करना चाहिए॥

स्रीणामाकारज्ञानम्—

लग्ने च चंद्रे समराशियाते कांता नितांतं प्रकृतिस्थिता स्यात् । सद्ग्रम्भूषासहिताऽथ सौम्यैनिरीक्षितौ तौ यदि चारुशीला ॥ ३॥

जिस के जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों सम राशि में हों वह स्त्री स्त्रीस्वभाव वाली, सुन्दर रत्न श्रीर श्राभरणों से युक्त होती है। सम राशि में स्थित लग्न चन्द्रमा के ऊपर यदि श्रभ शह की दृष्टि है। ते। परम सुशीला होती है॥ ३॥

### पुरुषाञ्चतियोगः —

तयोः स्थितिश्रेद्विषमारूयराशौ नारी नराकारधरा कुरूपा। पापग्रहालोकनयोगयातौ तौ चेत्क्रशीला गुणवर्जिताऽलम् ॥ ४॥

लग्न, चन्द्रमा दोनों विषम राशि में हों ते। स्त्री पुरुषाकार की होती है। यदि पूर्वोक्त लग्न, चन्द्रमा दोनों पाप ग्रह से देखा जाता हो ते। स्त्री दुःशीला और गुणहीन होती है॥ ४॥ कुजभवने त्रिशांश्वयशत्फलम्— लाग्नेन्द्रोर्बलवान्कुजस्य भवने शुक्रस्य खाग्न्यंशके कन्या स्यादतिनिदिता सुरगुरोः साध्वी नितांतं भवेत् । दुष्टा भूतनयस्य नूनमुदिता सोम्यस्य यायाविनी

दासी तिग्यमरीचिस्तुगगनाग्न्यंशे फलानि क्रमात् ॥ ५ ॥ लग्न, चन्द्रमा दोनों में जो बलवान् हो वह मङ्गल की राशि में स्थित हो कर शुक्र के त्रिशांश का हो तो निन्दित कर्म करने वाली, गुरु के त्रिशांश का हो तो पतिव्रता, मङ्गल के त्रिशांश का हो तो दुःशीला, वुध के त्रिशांश का हो ता मायाविनी श्रीर शनि के त्रिशांश का हो तो दासी होती है ॥ ४ ॥

बुधभवने लग्ने जिशाशवशात्फलम्— तारानायकपुत्रभेऽवितसुत्रिग्रह्यवे कापटो शौक्रे हीनमनोभवा शशिसुतस्यातीव युक्ता गुर्णैः। देवाधीशपुरोहितस्य हि भवेत्साध्वी नितान्तं तथा

खारन्यं शेऽकीसुतस्य सा निगदिता ही वस्य भार्या वुधै: ॥६॥
स्वाग्न, चन्द्रमा देनों वुध की राशि में स्थित है। कर मझल के जिन् शांश में हो ते। छल करने वाली, शुक्र के जिशांश में हो ते। काम से रहित, बुध के जिशांश में हो। ते। गुणवती, बृहस्पित के जिशांश में है। ते। पितवता और शनि के जिशांश में हो। ते। हिजरा की खी होती है। ॥६॥

गुरुभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्मलम् देवाचार्यगृहेऽमृतांशुरथवा लग्नं सवह्रचंशके भूसुनोर्गुणशालिनी सुरगुरोः ख्याता गुणनां गणैः। तारास्वामिसुतस्य चारुविभवा शुक्रस्य साध्वी भवे-

न्तूनं भानुसुतस्य चाल्पसुरता कान्ता बुधैः कीर्तिता ॥ ७ ॥ सम्न चन्द्रमा दोनों गुरु को राशि में स्थित है। कर मङ्गल के त्रिशांश में हो ते। गुणवती, यहस्पति के त्रिशांश में हो ते। गुणों से प्रसिद्ध, बुध के त्रिशांश में हो ते। कलाओं में चतुर, गुक के त्रिशांश में हो ते। पतिव्रता श्रोर शनि के त्रिशांश में हो ते। थोड़े काम किया वाली होती है ॥ ७ ॥

भगुभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्फलम्— दैत्याचार्यग्रहे सुरेन्द्रसचिवस्याकाशवद्गचंशके लग्ने वाऽप्युडुनायको गुणवती भौमस्य दौष्ट्रचाधिका। सौम्यस्यातिकलाकलापकुशला शुक्रस्य चञ्चद्वगुर्गौ-र्युक्ताचैर्निपुर्गौर्दिवामणिसुतस्यांशे पुनर्भूरिति॥८॥

लग्न चन्द्रमा दे। नों यहस्पति के जिशांश में हो ते। शुणवती, मङ्गल के जिशांश में हो ते। अति दुए, वुध के जिशांश में हो ते। कलाओं में छुशल, शुक के जिशांश में है। ते। गुणों से युक्त और शनि के जिशांश में है। तो पुनर्भू होतों है ॥ = ॥

शनिभवने लग्नेन्द्रोखिशांशवशात्फलम्— मन्दालये खामिलवे कुजस्य दासी च सौम्यस्य खला हि बाला। बृहस्पतेः स्यात्पतिदैवता सा वन्ध्या भृगोनींचरतार्कस्नोः॥९॥

जिस स्त्रों के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा शनि के शिश में स्थित हो कर मझल के त्रिशांश में हो वह दासी, बुध के त्रिशांश में हो तो दुश, गुरु के त्रिशांश में हो तो पतित्रता, शुक्र के त्रिशाश में हो तो वन्ध्या श्रोर शनि के त्रिशांश में हो तो नीचों से प्रेम करने बाली होती है ॥ १ ॥

रविभवने सग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्फलम् लग्नं वा विधुरर्कमन्दिरगतो भौमस्य खाग्न्यशके स्वेच्छासश्चरणोद्यता शशिसुतस्यातीव दुष्टाशया । देवाधीशपुरोषसो निगदिता सा राजपत्नी भृगोः पौंश्वस्याभिरता शनेरिततरां पुंवत्मगरभाङ्गना ।। १० ॥ जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा सिंह राशि में स्थित है। कर मङ्गल के त्रिशांश में हो तो वह स्वेच्छाचारिणी, वुध के त्रिशाश में हो ते। दुएा, गुरु के त्रिशांश में हो ते। राजपत्नी, गुरू के त्रिशांश में हो ते। ज्यभिचारिणी और शनि के त्रिशांश में हो तो पुरुष के समान प्रौढ स्त्री होती है। १०॥

चन्द्रभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्फलम्-

चन्द्रागारे खाग्निभागे कुजस्य स्वेच्छाद्वत्तिर्इस्य शिल्पप्रवीणा। बाचां पत्युः सद्वगुणा भागवस्य साध्वी मन्दस्य प्रियपाणहन्त्री ११

जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा कर्क राशि में स्थित है। कर मङ्गल के त्रिशांश में होता वहस्त्रेन्छाचारिणी, बुध के त्रिशांश में होता शिल्प का जानने वाली, शुरु के त्रिशांश में होता गुण से युक्त, शुक्त के त्रिशांश में हो ते। पतिव्रता श्रीर शनि के त्रिशांश में हो ते। पति का मारने वाली होती है। ११॥

स्त्रीस्त्रीमैथुनयोगमाह—

अन्योन्यभागेक्षणगौ सितार्की यद्दा सितर्क्षे तनुगे घटांशे । कन्दर्पशान्ति कुरुते नितान्तं नारी नराकारकराङ्गनाभिः ॥ १२ ॥

शुक्त के जिंशांश में शनि और शनि के जिंशांश में शुक्त है। कर परस्पर एक दूसरे के। देखता है। अथवा तुला खग्न में कुम्म का नवांश है। तो स्त्री पुरुष के आकार वाली दसरी म्बी से काम शान्ति कराती है। १२॥

कापुरुषपत्यादियोगाः—

शून्ये मन्मथमन्दिरे शुभलगैर्नालोकिते निर्वले वालायाः किल नायको ग्रुनिवरैः कापूरुवः कीर्तितः । जामित्रं बुषमन्दयोर्यदि गृहं षण्ढो भवेनिश्चितं राज्ञौ तत्र चरे विदेशनिरतो दुरुयंगे च शिश्रस्थितः ॥ १३ ॥

जिस स्त्री के प्रह रहित निर्वत सतम भाव यदि श्रम शह से श्रदह है। उस का स्वामी निन्दित होता है। मिथुन, कन्या, मकर था छुम्भ राशि सप्तम भाव में है। तो स्वामी नपुंसक हेता है। यदि चर राशि सन्तम भाव में हो ते। उस स्त्री का पति परदेशी होता है। यदि द्विस्व-भावराशि में हो ते। कभी घर कभी विदेश में रहने वाला हे।ता है ।३ पतित्यकादियोगाः—

सप्तमे दिनपतौ पतिमुक्ता क्षोणिजं च विधवा खलु वाल्ये। पापखेचरविलोकनयाते मन्दगे च युवतिजरती स्यात्।। १४॥

सन्तम भाव में सूर्य है। तो पित से त्यक्त श्रीर मङ्गल है। ते। चाल विधवा होती हैं। सन्तम भाव में स्थित है। कर शिन पाप श्रह से देखा जाता है। तो स्त्री श्रविवाहिता ही वृद्धा है। जाती है। १४॥ गतालकादियोगाः—

खलै: कलत्रे च गतालका स्यात् कान्ता विमिश्रैश्च भवेत्पुनर्भू: । कलत्रसंस्थे विवले खलाख्ये सौम्यैरदृष्टे विश्वना विश्वका ॥१५॥

यदि सन्तम भाव में दे। से ज्यादे पाप ग्रह हों ते। शिर में वाल नहीं होते हैं। सन्तम भाव में पाप ग्रह, श्रभ ग्रह दे।नों हों ते। उस का विवाह फिर होतो है। सन्तम भाव में निर्वल पाप ग्रह हो। कर यदि श्रभ ग्रह से नहीं देखा जाता है। ते। पित से त्यक्त स्त्री होती है।।१५॥

परपुरुषगामिनीयोगः—

अन्योन्यांशावस्थितौ भौमशुकौ स्यातां कान्ता सङ्गताऽन्येन न्नम्। चन्द्रोपेतौ शुक्रवकौ स्परस्थावाज्ञैव स्यात्स्वामिनश्चामनन्ति ॥१६॥

जिस स्त्री के जन्म काल में मङ्गल, शुक्त देानों परस्पर नवांश में है। तो वह पर पुरुष गामिनी होतो है। चन्द्रमा सहित शुक्र, मङ्गल देानों सप्तम भाव में हों ते। स्त्री श्रपने पति की श्राज्ञा से ही पर पुरुष गामिनी होती है॥ १६॥

लग्ने सितेन्दू कुजमन्दभस्यौ क्र्रेक्षितौ सान्यरता जघन्या। स्मरे कुजे सार्कसुते न दृष्टे विनष्टयोनिश्च शुभाशुभाख्यैः॥ १७॥

जन्म काल में शुक्त, चन्द्रमा दोनों चुष, तुला, मकर या कुम्भ लग्न में स्थित हों तो स्त्री पर पुरुष गामिनी होतो है। मङ्गल, शनि दोनों सप्तम भाव में ही श्रीर उन पर शुभ पाप दोनों में से किसी की भी दृष्टि नहीं हो तो स्त्री नष्ट योनि वाली होती है॥ १७॥ सतमभावस्थनवांशफलमाह— भानोर्भं यदि वा लवः स्मरगृहं सम्भोगमन्दः पति— अन्द्रस्यातिमदो मृदुः क्षितिसुतस्य स्त्रीिषयः क्रोधयुक् । विद्वान् इस्य गुरोर्वशी गुणयुतः शुक्रस्य भाग्यान्वितो

मन्दस्य प्रवयास्तु मूढमितिरित्युक्तो बुधैहौरिकैः ॥ १८ ॥

समम आव में सूर्य की राशि या नवांश है। ते। उस स्त्री का पित काम रहित है। तो है। चन्द्रमा की राशि या नवांश है। तो उस स्त्री का पित स्त्रित गौरवी श्रीर के। मक प्रकृति वाला है। मक्क का नवांश या राशि है। तो कोधी, वुध की राशि या नवांश है। ते। पण्डित, गृहस्पित की राशि या नवांश है। ते। गुणी, शुक्र की राशि या नगंश है। ते। भाग्यवान् श्रीर शनि की राशि या नवांश है। ते। उस स्त्री का पित वृद्ध श्रीर मूर्ख है। तो है। १८॥

ई प्योन्वितादियोगः—

शुक्रेन्द् स्मरगौ स्त्रियं प्रकृष्तः सेर्ध्या सुलेनान्त्रितां सौस्येन्द् च कलासुखोत्तमगुणां शुक्रेन्दुपुत्रावथ । चञ्चद्भाग्यकलाज्ञताभिष्विरां सौस्पग्रहेन्द्रास्तनौ

नानाभूष्णसद्भगुणाम्बरसुखां पापग्रहैस्त्वन्यथा ॥ १९ ॥

जिस की के सप्तम भाव में ग्रुक श्रीर चन्द्रमा हो वह इर्ध्या युक्त तथा सुख युक्त होती है। बुध श्रीर चन्द्रमा हों तो कलाश्रों के। जानने चाली तथा उत्तम गुणों से युक्त होती है। ग्रुक श्रीर वृध हों ते। भाग्य- चती, कलाश्रों के। जानने चाली तथा छुन्दरी होती है। यदि लग्न में अधिक श्रुम श्रह हों ते। श्रनेक भूषणों से युक्त, गुणवती तथा चस्र सुख से युक्त होती है। लग्न में पाप श्रह हों ते। इस से विपरीत फल जानना चाहिये॥१६॥

विधव्योगमरणयोगी— वैधव्यं स्यात्पापखेटेऽष्ट्रमस्ये रन्ध्रस्यामी संस्थितो यस्य चांशे। युत्युः पाके तस्य वाच्योऽङ्गनायाः सोस्यैरर्थस्थानगैःस्यात्स्वयं हि२० यदि श्रष्टम स्थान में पाप ग्रह हों ते। विधवा होती है। श्रष्टम स्थान का पति जिस ग्रह के नवांश में हो उस की दशा में स्त्री का मरण होता है। द्वितीय भाव में श्रुभ ग्रह स्थित हों ते। पति से पहिले स्त्री का मरण होता है।। २०॥

श्रथान्ये मरणयोगाः—

सूर्यारी खजलाश्रिती हिमवतः शैलाग्रपातान्मृतिः

भौमेन्द्रर्भसुताः स्वसप्तजलगाः स्यात्क्रपवाप्यादितः । सूर्याचन्त्रमसौ खलेक्षितयुतौ कन्यास्थितौ वन्धनात्

तो चेद्रद्वचक्कविलयसंस्थितिकरों तोये निमप्रात् स्वतः ॥२१॥
जिस स्त्री के सूर्य, मक्कलं कम से दशम और चतुर्थ भाव में हों
पर्वत से गिर कर उस की मृत्यु होती है। यदि मक्कल, चन्द्रमा, शिन
कम से द्वितीय, सप्तम, चतुर्थ भाव में हों तो कृप या तालाव में मृत्यु
होती है। यदि सूर्य, चन्द्रमा दोनों कन्या राशि में स्थित होकर
पाप यह से दृष्ट हों तो बन्धन से मृत्यु होती है। यदि सूर्य,
चन्द्रमा दोनों कन्येतर द्विस्वभाव स्नग्न में हों तो स्वयं जल में द्वव
कर मृत्यु पाती है ॥ २१॥

रिवसुतो यांद कर्कमुपागतो हिमकरो मकरोपगतो भवेत् । किल जलोदरसञ्जनिता तदा निधनता वनितासु च कीर्तिता॥२२॥

यदि कर्क राशि में शनि श्रीर मकर में चन्द्रमा है। ता जले।दर

निशाकरः पापलगान्तरस्थः शस्त्राप्रिमृत्युं कुजमे करोति ॥ २२३॥

यदि चन्द्रमा दे। पाप प्रहों के मध्य में स्थित है। कर मेष या वृश्विक क राशि में स्थित है। ते। शस्त्राधात या श्रानि से मृत्यु है।ती हैं ॥२२५॥ संन्यासिनीयोगः—

पापे स्मरस्थेऽन्यखगे च धर्मे किलाङ्गना प्रत्रजितत्वमेति ॥ २३ ॥ यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह और नवम भाव में ग्रुभ ग्रह हों ते। खी संन्यास घारण करने वाली होती है ॥ २३ ॥ श्रथाल्पपुत्रवहुपुत्रयोगौ—

कन्यालिगे सिंहगते अशाङ्के पङ्केरुहाक्षी खलु स्वरूपपुत्रा ।

पुत्रालयं चेच्छुभलेचरेन्द्रैर्दष्टं युतं वा वहुता च तेषाम् ॥ २४ ॥

कन्या, वृश्चिक या सिंह राशि में चन्द्रमा है। ते। थोड़े पुत्र वाली है।ती है। यदि ग्रुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट पश्चम भाव है। ते। स्त्री के। बहुत पुत्र होते हैं। २४॥

पुरुषस्वभावाप्रगल्भायोगः—

शुक्रेन्दुसौम्या विवला भवेयु: शनैश्वरो मध्यवलो यदि स्यात् । शेपाः सवीर्या विषमे च लग्ने योषा विशेषात्पुरुषमगरमा ॥ २५ ॥

यदि शुक्र, चन्द्रमा, युघ तोनों निर्वल हों, शनि मध्य बली हों, शेष यह बली हों श्रीर विषम राशि का लग्न हो ते। स्त्री पुरुष के समान प्रगल्य होती है ॥ २४ ॥

ब्रह्मचादिनोयोगः--

समे विलग्ने यदि संस्थिताः स्युर्वलान्विताः शुक्रवुधेन्दुजीवाः । स्यात्कामिनी ब्रह्मविचारचर्चापराऽऽगमज्ञानविराजमाना ॥ २६ ॥

यदि सम राशि के लग्न में वली ग्रक, वुध, चन्द्रमा श्रीर वृहस्पति हैं। तो स्त्री ब्रह्म विचार श्रीर श्रागम शास्त्र की जानने वाली होती है

पूर्वेर्यन्मुनिभिः सविस्तरतया स्त्रोजातके कोतितं

सम्यग्वाप्यशुभं च यन्मतिमता वाच्यं विदित्वा वलम् । योगानां च नियोजयेत्फलमिदं पृच्छाविलग्ने तथा

पाणित्रग्रहणे तथा च वरणे सम्भूतिकालेऽपि च ॥ २७ ॥

इस तरह स्त्री जातक के सम्वन्ध में प्राचीन मुनियों ने विस्तार पूर्वक जो फल कहे हैं, उन में वलावल देख कर तारतम्य से फल कहना चाहिये। श्रीर प्रश्न लग्न, विवाह, वरण श्रादिकाल में भी उन योगों के फल कहना चाहिए॥ २०॥

नारोचक्रमाह—

नारीचके मस्तके त्रीणि भानि वक्त्रे भानां सप्तकं स्थापनीयम् । मत्येके स्युर्वेदतारा उरोजे तिस्रस्तारा हत्प्रदेशे निवेश्याः ॥ २८ ॥

नाभौ देयं भत्रयं त्रीणि गुह्ये भानोधिष्ण्याचन्द्रधिष्ण्यावधीत्थम् । सत्सन्तापः शीर्षभे वक्त्रसंस्थे नित्यं मिष्टान्नानि सौख्योपलिधः २९ कामं स्वामित्रेमद्रद्धिः स्तनस्थे वक्षोदेशावस्थितेऽत्यन्तहर्षः। पत्युश्चिन्तानन्तद्विश्च नाभौ गुह्यस्थे स्यान्मन्मथाधिक्यमुचै:।। ३०॥

अब यहाँ वश्यमाण रीति से नारी चक्र कहते हैं। सूर्य जिस नदात्र में हो उस से ३ नदात्र शिर में, ७ नदात्र सुख में, ४, ४ नदात्र दोनों स्तनों में, ३ नक्षत्र हदय में, ३ नक्षत्र नाभि में श्रीर ३ नक्षत्र गुहा स्थान में स्थापन करे। इस तरह स्थापित नारी चक्रमें चन्द्र नज्ञ जिस अङ्ग में पड़े उस के अनुसार जन्म काल या प्रश्न काल में फल कहना चाहिये। जैसे-शिए में पड़े ता सन्ताप, मुख में पड़ेती मिष्टाक भोजन और सुख का लाभ, स्तन में पड़े ता पति से स्नेह, ह्दय में पड़े ते। अत्यन्त आनन्द, नाभि में पड़े ते। पति की जिन्ता तथा गुह्य स्थान में पड़े तो काम की श्रधिकता होती है॥ २८-३०॥

प्रन्थकारस्य देशवर्णनपूर्वकप्रन्थसमातिसूचनम्— गोदावरीतोरविराजमानं पार्थाभिधानं पुटसेदनं यत । सद्दगोलविद्यामलकीर्तिभाजां मत्पूर्वजानां वसतिस्थले यत् ॥३१॥ तत्रत्यदैवज्ञनृसिंहस्तुर्गजाननाराधनजाभिमानः ।

श्रीदुण्डिराजो रचयांवभूव होरागमेऽनुक्रममाद्ररेण ॥ ३२ ॥

गोदावरी नदी के किनारे पार्थ नामक नगर में गोल गणित में लाब्य कीति मेरे पूर्वजों का स्थान है । वहाँ नृसिंह दैवज्ञ का पुत्र श्री गणेश जी का पूजक थी दुण्ढिराज दैवक ने फलों के अयुक्रम से युक्त "जातकाभरण" नामक ग्रन्थ को बनाया ॥ ३१-३२॥ इति "दरभङ्गा" मण्डलान्तर्गत "जिरसो" प्रामनिवासि-ज्यौतिपाचार्य-साहित्याचार्य-

पोष्टाचार्यादिपदवीक प्राप्त "रीपन्" स्वर्णपदक "खुर्जाग्स्थ "श्रीराधाकृष्णसंस्कृतः महाविद्यालय"त्रिस्कन्धरयौतिपप्रधानाध्यापक पण्डित श्री "अच्युतानन्दझा"

शर्मणा विरचितंया सोदाहरण "विमला" भाषाटीकया सहितं जातकाभरणं समाप्तम् ।

# परिशिष्टस्

श्यामां भजे बालराशाङ्कचूडां मुख्डं कृपाणं ह्यभयं चरख्न । हस्तैर्वहन्तीं रिपुसंघहन्त्रीं स्मेराननां कामरिपोः सुकान्ताम्।। जातकाभरणसंज्ञपुस्तकं वृंद्यतेऽथ परिशिष्टवस्तुना । श्रच्युतावदननन्दसंज्ञकेनाधुना गण्कवृन्दसंमुदे ॥

वराह मिहिरोक्त प्रहोंके नैसगिक मिन्नादि-

शत्रु मन्दसितौ समश्च शशिजो मित्राणि योषा रवे-स्तोच्यांशुहिंमरिमजश्च सुदृदौ शेषाः समाः शीतगोः। जीवेन्दूब्याकराः कुजस्य सुदृदो ज्ञोऽरिः सिताकी समी मित्रे सूर्यसितौ वुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्रापरे ॥ १॥ सूरेः सौम्यसितावरी रविसुतो मध्योऽपरे त्वन्यथा सौम्याकी सुहदौ समी कुजगुरू शुक्रस्य शेषावरी। शुक्रज्ञौ सुदृदौ समः सुरगुरुः सौरस्य चान्येऽरयो ये प्रोक्ताः सुदृद्धिकोण्भवनात्तेऽमी मया कीर्तिताः ॥ २॥

रिव के शुक्र और शर्नेश्वर शत्रु, बुध सम, शेप ग्रह (चन्द्रमा, संगढ और

गुरु ) मित्र हैं। चन्द्रमा के रवि और बुध मित्र हैं, शेप सब ग्रह ( मंगल, बृहस्पति, शुक्र और

शनि ) सम हैं। इस का कोई शत्रु नहीं है।

मङ्गळ के गुरु, चन्द्रमा और रवि मित्र हैं। बुध शत्रु है। शुक्र और शनि सम हैं। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं। चन्द्रमा शत्र है। शेष ग्रह ( मंगल, बृहस्पति और शनि ) सम हैं।

बृहरपति के बुध और शुक्र शत्रु हैं। शनि सम है। शेष प्रह (रवि, चन्द्रमा

क्षीर मंगल ) मित्र हैं। शुक्र के बुध और शनि मिन्न हैं, मंगल और मृहस्पति सम है, शेप प्रह (रवि

और चन्द्रमा ) शत्रु हैं। शनि के शुक्र भीर बुध मित्र हैं, बृहस्पति सम हैं, शेप ग्रह ( रवि, चन्द्र और

अंगल ) शत्र हैं। यह स्वाभाविक मित्रावि हैं।

### स्पष्टार्थ के लिये चक-

| प्रह  | रवि                      | चनद्र                   | मङ्गल                      | बुध                       | 32                          | शुक           | शनि                       |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| मिः   | चन्द्रमा.<br>मङ्गलः गुरु | सूर्य-बुध               | सूर्यः चन्द्रः<br>माः गुरु | सूर्यं. शुक               | सूर्य. चन्द्र-<br>मा. मङ्गल | बुध.<br>शनि   | वुध. शुक                  |
| सम    | बुघ                      | मङ्गल. शुक<br>शनि. गुरु | शुक. शनि                   | मङ्गलः बृह-<br>स्यतिः शनि | शनि                         | मज्ञत<br>गुरु | <b>ब्रहस्पति</b>          |
| शत्रु | शनि शुक                  | ×                       | बुध                        | चन्द्र                    | वध-शक                       | सूर्य         | सूर्य चन्द्रः<br>मा.मङ्गल |

## तात्कालिक मित्रादि-

श्रन्योन्यस्य धनव्ययायसह्जव्यापारबन्धुस्थिताः तत्काले सुदृदः स्वतुङ्गभवनेऽप्येकेऽरयस्त्वन्यथा । द्वयेकानुक्तभपान्सुहृत्समरिपृन्संचिन्त्य नैसगिकां-स्तत्काले च पुनस्तु तानिधसुदृन्मित्रादिभिः कल्पयेत् ॥ ३॥

जिस स्थान में प्रह हो उस से द्वितीय, द्वादश, एकादश, वृतीय, दशम और चतुर्थ स्थान में स्थित प्रह परस्पर तात्काळिक मित्र होते हैं।

किसी आचार्य का मत है कि अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह भी तास्कालिक मित्र होते हैं, और उक्त स्थानों से भिन्न स्थान (१,५,६,७,८,९) में स्थित ग्रह तास्कालिक शत्रु होते हैं।

नैसर्गिक मित्र, सम, शत्रु जो पूर्व में कहे गये हैं, वे तात्कालिक मित्र हों तो कम

से अधि मित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु जानना चाहिये।

जैसे—नैसर्गिक मित्र जो ग्रह है वह यदि तात्काल्कि मित्र भी हो तो वह अधि-मित्र होता है। तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से सम हो तो वह ग्रह मित्र ही होता है। तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वह ग्रह सम होता है। इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो शत्रु होता है। अगर दोनों प्रकार से शत्रु ही हो तो अधिशत्रु होता है॥ ३॥

तात्कालिक मित्रादि जानने के लिये चक-

|       |   |   |   |    | गागम प | ालय - | वक |                |
|-------|---|---|---|----|--------|-------|----|----------------|
| मित्र | २ | ₹ | 8 | 90 | 99     | 92    | उच | स्थान में प्रह |
| शत्रु | 4 | Ę | 9 | 6  | 9      | 9     | ×  | स्थान में प्रह |
|       |   |   |   |    |        | - 1   |    |                |

उदाहरण किसी की जन्म पत्री



तात्कालिक मैत्री चक-

| 1 | प्रह    | रवि                   | चन्द                         | मङ्गल                       | बुध                 | गुरु                            | शुक                  | शनि                     |
|---|---------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
|   | मित्र   | चन्द्र, चुध,<br>शुक्र | सूर्य बुध<br>गुरु शुक<br>शनि | गुरु, शनि                   |                     | वन्द्र.मञ्जल<br>वुष. शुक<br>शनि | सुर्य,चन्द्र<br>गुरु | चन्द्र<br>मङ्गल<br>गुरु |
|   | হান্ত্র | मङ्गल गुरु<br>शनि     |                              | सूर्य, चन्द्र<br>वुध, शुक्र | मङ्गल, शुक्र<br>शनि | सूर्य                           | मङ्गल, शुक<br>शनि    | स्. बुध<br>शुक          |

## अब तात्कालिक मैत्री के लिये उदाहरण-

यहां पर सूर्य का चन्द्रमा नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डलीमें सूर्य से दशम स्थान में चन्द्रमा स्थित है, अतः सूर्यं का चन्द्रमा तात्कालिक मित्र भी हुआ। अव दीनों जगह मित्र होने के कारण सूर्य का चन्द्रमा अधिमित्र सिद्ध हुआ।

सूर्य का मंगळ नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से पष्ट स्थान में स्थित है, अतः तास्कालिक शत्रु हुआ। अव एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु होने के कारण सूर्य का मंगळ सम सिद्ध हुत्या।

सूर्य का बुध नैसर्गिक सम है और जन्म कुण्डली में सूर्य से द्वादश स्थान स्थित है अतः तात्कालिक मित्र हुआ, अव एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से मित्र होने के कारण सूर्य का बुध मिन्न सिद्ध हुआ।

सूर्य का बृहस्पति नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से नवम में स्थित

होने से तास्काल्कि शञ्ज हुआ। अब एक प्रकारसे मित्र और दूसरे प्रकार से शञ्ज होने के कारण सूर्य का बृहस्पति सम सिद्ध हुआ।

सूर्य का शुक्र नैसर्गिक शत्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से द्वादश में स्थित होने से तात्कालिक मित्र सिद्ध हुआ, अतः एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु होने के कारण सूर्य का शुक्र सम सिद्ध हुआ।

सूर्यं का शनि नैसर्गिक शत्रु है रभी जन्म कुण्डली में सूर्यंसे अष्टस स्थान में होने के कारण तात्कालिक शत्रु हुआ। अब दोनों जगह शत्रु होने से सूर्यं का शनि अधिशत्रु सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रहों के भी तात्कालिक मित्रादि जानना चाहिये।

## संस्कृत अधिमित्रादि चक--

| 1                |                          |                       |                          | 1-1114        |                   |                        |                 |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| प्रह             | सूर्य                    | चन्द्रमा              | मङ्गल                    | बुध           | <b>बृह</b> रूपति  | शुक                    | शनि             |  |  |  |  |
| अधि<br>मित्र     | चन्द्रमा                 | बुध                   | ×                        | सुर्थ         | चन्द्रमा<br>मङ्गल | ×                      | ×               |  |  |  |  |
| मित्र            | वुध                      | शुक. वृह<br>स्पति शनि | शनि                      | बृह-<br>स्पति |                   | <b>बृहस्पति</b>        | वृहस्पति        |  |  |  |  |
| सम               | मञ्जल, वृह-<br>स्पति शुक | सुर्य                 | स्. चन्द्रमा<br>वृहस्मति |               | सूर्य             | स् चन्द्रमा<br>बुध्शनि |                 |  |  |  |  |
| शत्रु            | ×                        | मञ्जल                 | शुक                      | मङ्गल<br>शति  | ×                 | मङ्गल                  | बुध शुक्ते<br>× |  |  |  |  |
| र्ग्राघ<br>शत्रु | शनि                      | ×                     | बुध                      | ×             | बुध, शुक          | ×                      | सूर्य           |  |  |  |  |
|                  |                          |                       |                          |               |                   |                        |                 |  |  |  |  |

मेपादि राशियों के स्वामी— चितिजसितज्ञचन्द्ररिवसौन्यसितावनिजाः। सुरगुरुमन्दसौरिगुरवश्च गृहांशकपाः॥

मङ्गल, शुक्ष, ख्रम, चन्द्र, रिव, ख्रध, शुक्र, संगल, बृहस्पति, शनि, शनि और गुरु मेपादि राशियों के स्वामी हैं।

जैसे मेपका स्वामी मङ्गल, वृषका शुक्त, मिथुन का बुध, कर्क का चन्द्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्त, वृश्चिक का मङ्गल, धनु का गुरु, मक्रर क क्षनि, कुम्म का शनि और मीन का स्वामी बृहस्पति है ॥

| राशि   | मेष   | बृष     | मिथुन | कर्क     | सिंह  | कन्या |
|--------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|
| स्वामी | भन्नत | शुक     | बुध   | चन्द्रमा | स्य   | बुध   |
| राशि   | तुला  | वृक्षिक | धनु   | मकर      | कुम्भ | मीन   |
| स्वामी | शुक   | मङ्गल   | गुरु  | शनि      | शनि   | गुरु  |

मेषादि राशियों में होरा— राशेरधें भवेद्धोरास्ताश्चतुर्विशतिः स्मृताः। मेषादि तासां होराणां परिवृत्तिद्वयं भवेत्।। सूर्येन्द्वोविषमे राशौ समे तद्विपरीतकम्। पितरश्चन्द्रहोरेशा देवाः सूर्यस्य कीर्तिताः।।

राशि का आधा होरा होती है, अतः वे वारह राशियों में चौबीस होती हैं, उन होराओं की दो परिवृत्ति होती हैं। विषम राशियों में पहले १९ अंश तक सूर्य होरा होती है। उस के बाद ३० अंश तक चन्द्र की होरा होती है।

सम राशि में उस के विपरीत होरा होती है। अर्थात् पहले १५ अंश तक चन्द्र की और उस के वाद ३० अंश तक रिव की होरा होती है। चन्द्र होरा के स्वामी पितर और सूर्य होरा के स्वामी देवता है।

विषम राशियों में होरा चक-

| स्वामी | राशि | मेष      | मिथुन    | सिह      | तुला     | યનુ      | कुम्भ    |
|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| देव    | 94   | सूर्य    | सूर्य    | सूर्य    | सूर्य    | स्र्य    | सूर्य    |
| पितर   | 30   | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा |

#### सम राशियों में होरा चक-

| स्वामी | राशि | यृष      | कर्क     | कन्या    | वृक्षिक  | मकर      | मीन      |
|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| पितर   |      | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा | चन्द्रमा |
| देव    | 30   | सूर्य    | सुर्य    | सूर्य    | स्य      | स्य      | स्यं     |

मेषादि राशियों में बेष्काण-राशित्रिभागा द्रेष्काणास्ते च षट्त्रिंशदीरिताः। परिवृत्तित्रयं तेषां मेपादिक्रमशो भवेत्।। स्वपद्धनवमानानां विषमेषु समेपु च। नारदागस्तिदुर्वासा द्रेष्काणेशाश्चराद्याः ॥

एक राशि का तीसरा भाग झेटकाण होता है, इसिक्ये बारह राशियों में ३६

द्रेष्काण होते हैं। मेषादि क्रम से उन की तीन परिवृत्ति होती हैं।

विषम और सम दोनों राशियों में प्रथम द्रेष्काणेश उसी राशि का स्वामी, द्वितीय देष्काणेश उस से पञ्चम स्थान का स्वामी और तृतीय देष्काणेश स्वस्थान से नवम स्थान का स्वामी होता है।

इसी तरह प्रथम द्रेष्काण का स्वामी नारद, द्वितीय का स्वामी अगस्ति और वृतीय द्रेष्काण का स्वामी दुर्वासा है।

स्फटार्थ चक-

|         | 1       |         | 1   |     |      | _  | ,   | _  |   |                 |     |     |
|---------|---------|---------|-----|-----|------|----|-----|----|---|-----------------|-----|-----|
| स्वामी  | राश्यंश | मे. वृ. | मि. | 有.  | सिं. | क. | तु. | ₹. | ध | <sup>।</sup> स. | कं. | यो. |
| नारद    | 90      | 9 2     |     |     |      |    |     | -  |   | -               | -   |     |
| अगस्य   | २०      | પ્ર ફ   | -   | _   | _    | -  |     |    |   |                 |     | 1   |
| दुवांसा | ३०      | 9 90    | 99  | 9 2 | 9    | 7  | 3   | 8  | ¥ | 8               | v   | 6   |
|         |         |         |     |     |      |    |     |    |   |                 |     |     |

## मेषादि राशियों मे असांश-

सप्तांशपास्त्वोजगृहे गगानीया निजेशतः। युग्मराशौ तु विज्ञेयाः सप्तमर्जादिनायकात्।। चारचीरौ च दृध्याःयौ तथेक्षुरससम्भवः। मद्यशुद्धजलावोजे समे शुद्धजलादिकाः॥

विषम राशि में उस राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं। सम राशि में उस राशि से सप्तम राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं।

प्रथम आदि सप्तांश क्रम से विषम राशि में चार, चीर, दिध, आज्य, इच्चरस, मण और शुद्ध जल स्वामी होते हैं। सम राशि में शुद्ध जल, मच, इच्चरत, आज्य, इधि, चीर, और चार प्रथम आदि क्रम से स्वामी होते हैं।

परिशिष्टम् । स्फुटार्थं के लिये विषम गशियों में सप्तांश चक-

| स्वामी   | राश्यंश | मेष | मिथुन | सिंह | तुला | धनु | कुम्भ |
|----------|---------|-----|-------|------|------|-----|-------|
| क्षार    | ४।१७    | 9   | ş     | 4    | u    | 5   | 99    |
| क्षीर    | ८।३४    | 2   | 8     | ε    | 6    | 90  | 92    |
| दिध      | 92149   | 3   | ¥     | U    | 9    | 99  | ٩     |
|          | ३७१८    | 8   | Ę     | 6    | 90   | 92  | २     |
| इक्षुरस  | रशारप   | 4   | v     | 9    | 99   | 9   | ą     |
| मद्य     | २५।४२   | Ę   | 6     | 90   | 92   | ર   | 8     |
| शुद्ध जल | 3010    | 9   | 9     | -99  | 9    | Ę   | ¥     |

सम राशियों में सप्तांश चक-

|          |         | 41.1 | ताराया म | वताच पन |         |     |          |
|----------|---------|------|----------|---------|---------|-----|----------|
| स्वामी   | राश्यंश | वृष  | कर्क     | कन्या   | वृश्चिक | मकर | मीन      |
| शुद्ध जल | 8190    | 6    | 90       | 92      | ٦       | 8   | <b>E</b> |
| मद्य     | ८।३४    | ٩    | 19       | 9       | ą       | ų   | 9        |
| इक्षरस   | 92129   | 90   | 92       | 2       | 8       | ٠ ६ | 6        |
| श्राज्य  | 9016    | 99   | ٩        | ą       | ¥.      | v   | 9        |
| द्धि     | रशार्थ  | 92   | 2        | 8       | Ę       | 6   | 90       |
| क्षीर    | २५१४२   | 9    | 3        | ¥       | v       | 9   | 19       |
| क्षार    | Solo    | 2    | ¥        | Ę       | 6       | 90  | 98       |

# नवांश पति कथन-

नवांशेशाश्चरे तस्मात्स्थरे नवमराशितः। उभये तत्पञ्चमादिरिति चिन्त्यं विचन्तणैः ॥

चर राशि में उसी से, स्थिर में उस के नवम राशि से और द्विस्वभाव में उस से

पञ्चम राशि से नवांश पति होते हैं। अगर ग्रह चर राशि में हो तो देवता, स्थिर में हो तो मनुष्य और हिस्समाव में

हो तो राज्य स्वामी होता है।

|               |        |                       | -                | ता है।।   |               |                 |          |            |            |          |
|---------------|--------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|----------|------------|------------|----------|
|               | E      | رناب                  |                  |           | 9             | V               | - H      |            | 1 0-       | र स      |
|               | .le    | " in                  | C # 6            | ۶.<br>بر  | न वा.         | 99 21.          | १२ म.    |            |            | (a)      |
|               | Ħ      | 1 o 2T.               | 99 रा.           | १२ स      | 9 H.          | in or           |          |            |            | (40)     |
|               | सं     | न मं.                 |                  |           | مر<br>بار.    | بر<br>بر        | िक       | 1 13       | it.        | t=9      |
| 1             | la     | र्थ.                  | نا               | m.<br>p.) | (A)           | に共              | किं      | 10 ST.     | 993.       | न स्     |
| नवाश          | tis    | हों<br>१              | с <del>п</del> . | (न        | ी श्रा.       | ११स.            | १२ सु.   | - ti       | 3 EE       | (a)      |
| त्रहान के लिय | ŀĖ     | 902.                  | 9 १ श.           | १२ सु.    | . मं.         | क्र             | lo's     | व          | 1 10       | روا      |
| 7 2 2         | क्र    | 9 मं.                 | × 43.            | los       | ंषाः 🔍        | * 4             | ig)      | हें<br>इसे | C H.       | (तं      |
| 1             | H      | ीह <sup>*</sup><br>>० | *                | किं       | E S           | C H;            | rin<br>w | ी े स      | 1 15       | रेजु.    |
|               | 年      | ७ धु                  | C H.             | लंब       | 9 ० श.        | भिष्            | १२ ग्रु. | H.         | 39         | . व      |
|               | tri    | 10 व्य                | १ श्र.           | १२ स.     | 9 #           | रश्च.           | ख<br>ख़  | नं         | ا م<br>ا ع | 100      |
| _             | कं     | 9                     | · B              | m<br>(a)  | र्ब.          | 2 %             | (e)      | क्ष        | <b>"</b>   | तंत्र    |
|               | स्वाम् | देवता<br>३।२०         | मनुष्य<br>ह।४०   | १०।०      | देवता<br>शशर० | मनुष्य<br>१६।४० |          | रेबता ७    | मनुस्य व   | राक्षत १ |

#### त्रिशांश के पति-

कुजरविजगुरुज्ञशुक्रभागाः पवनसमीरणकौर्प्यजूकतेयाः । त्र्ययुजि युजि भे विपर्य्ययस्थाः शशिभवनात्तिमपान्तमृत्तसन्धिः॥

विषम राशियों ( मेष, मिथुन, सिंह, तुळा, घतु, कुम्म ) में पांच, पांच, आठ, सात और पांच इन अंशों के क्रम से मंगळ, शनैश्चर, बृहस्पति, बुध सीर शुक्र त्रिंशांश पति होते हैं।

तथा सम राशियों ( घृष, कर्क, कन्या, घृश्चिक, मकर, मीन ) में विपरीत

क्रम से त्रिशांश पति होते हैं।

अर्थात् पांच, सात, आठ, पांच और पांच इन अंशों के क्रम से शुक्र, खुध,

मृहस्पति, शनैश्रर और मंगळ त्रिशांश पति हैं।

जैसे विषम राशियों में पांच अंश तक मङ्गल, छुटे अंश से दश अंश पर्य्यन्त शनैश्वर, ग्यारहवें अंश से ले कर अठारह अंश तक ब्रहस्पति, उन्नीसर्वे अंश से ले कर पञ्चीसर्वे अंश तक ब्रुध और छुन्वीसर्वे अंश से ले कर तीस अंश पर्य्यन्त शुक्र विशांश एति होता है।

तथा सम राशियों में आरम्भ से पांच अंश पर्व्यंन्त शुक्र, छुठे अंश से छे कर बारहर्वे अंश पर्व्यन्त बुध, तेरहर्वे अंश से छे कर वोस अंश पर्व्यन्त बृहस्पति, इक्षीसर्वे अंश से छे कर पश्चीसर्वे अंश तक शिन और छुट्वीसर्वे अंश से छे कर तीसर्वे अंश पर्व्यन्त मङ्गळ त्रिशांश पित होता है ॥

| मेष      |                 |                                   |                                                      |                                                                               |                                                                                                           |
|----------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49       | मिथुन           | सिह                               | तुला                                                 | धनु                                                                           | कुम्भ                                                                                                     |
| मप्तल    | मङ्गल           | मङ्गल                             | मङ्गल                                                | मङ्गल                                                                         | मङ्गल                                                                                                     |
| शनि      | शुनि            | श्रनि                             | शनि                                                  | হানি                                                                          | शनि                                                                                                       |
| वृहस्पति | बृहस्यति        | बृहस्यति                          | बृहस्पति                                             | <b>गृहस्प</b> ति                                                              | बृहस्पति                                                                                                  |
| बुध      | वुध             | वुध                               | बुध                                                  | बुध                                                                           | बुघ                                                                                                       |
| शुक      | शुक             | शुक                               | शुक                                                  | शुक                                                                           | शुक                                                                                                       |
|          | शनि<br>वृहस्पति | शनि शनि गृहस्पति नृहस्पति गुध गुध | शनि शनि शनि  गृहस्पति वृहस्पति वृहस्पति  गुध युध युध | शनि शनि शनि शनि<br>गृहस्पति गृहस्पति गृहस्पति गृहस्पति<br>गुध गुध गुध गुध गुध | श्रीन श्रीन श्रीन श्रीन श्रीन<br>गृहस्पति बृहस्पति बृहस्पति गृहस्पति ग्रुहस्पति<br>गुध गुध गुध गुध गुध गु |

#### सम राशियों में त्रिशांश चक-

| अंश | बुष      | कर्क             | कन्या            | वृक्षिक         | मकर              | मीन              |
|-----|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ч   | शुक      | शुक              | शुक              | शुक             | शुक              | शुक              |
| 92  | बुध      | बुध              | बुध              | बुध             | बुध              | बुध              |
| २०  | बृहस्गति | <b>बृहस्प</b> ति | <b>गृहस्प</b> ति | <b>बृहस्पति</b> | <b>गृहस्य</b> ति | <b>बृहस्प</b> ति |
| २४  | शनि      | श्रनि            | शनि              | शनि             | शनि              | शनि              |
| ३०  | मङ्गल    | मङ्गल            | मङ्गल            | मङ्गल           | मङ्गल            | मङ्गल            |

#### द्वादशांश पति--

द्वादशांशस्य ग्याना तत्तत्त्तेत्राद्विनिर्दिशेत्। तेषामधीशाः क्रमशो ग्योशाश्वियमाह्यः॥

अपने २ राशि से द्वादशांश को गणना करनी चाहिये। उन के स्वामी कम से गणेश, अखिनी कुमार, यम और अहि होते हैं।

( द्वादशांश चक्र ४०१ पृ० पर देखें )

#### सप्तवर्गी बल-

स्वभे प्रहेऽर्घं ०।३० त्वधिमित्रराशौ
त्रयो गजांशा ०।२२।३० हितभे तु पादम् ०।१४।०।
समेऽष्टमांशाः ०।७।३० खलु वैरिगेहे
कलांशका ०।३।४४ श्राध्यरिभे रदांशाः ०।१।४२।३०॥
समवर्गोद्भवं वीर्यं गृहाधिपवशाद् वुधैः।
तदेक्यं खचरस्यात्र निकक्तं मिहिरादिसिः॥

अपनी राशि में ब्रह हो तो ०।३०।०, अधिमित्र की राशि में ०।२२।३०, मित्र राशि में ०।१९।०, सम राशि में ०।७।३०, शतुराशि में ०।३।४४ और अधि शत्रु की राशि में ०।१।५२।३० वल होता है। राशीश के वश सस वर्गी वल होता है। गृह, होरा आदि सात वर्गों का वल लाकर योग करने से ब्रह का वल होता है। इस में— श्रून्य से ०।४२।३० तक हीन वळी। ०।५२।३० से १।४५।० तक मध्य घळी। १।४५।० से २।३७।३० तक वळी। २।३७।३० से ३।३०।० तक पूर्ण वळी। इस तरह ग्रह के चार तरह के वळ सिद्ध होते हैं।

स्फुटता के लिये द्वादशांश चक-

|                |          |              |                       | 310(11 | 40 161    | 1 814        | ., .,            |           |                 |            |           |          |
|----------------|----------|--------------|-----------------------|--------|-----------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------|
| 中              | १२ सु.   | 9 सं.        | 2 E.                  | m      | × 4.      | 4 7.         | ह तु             | 6.23      | ८ मं.           | ्र ।       | 908       | 99 स     |
| 169            | 99 स.    | १२ सु.       | 9 मं.                 | 2 2.   | m (col    | ४ वं.        | 5                | ्ट<br>दुव | 6 थु            | 6 H.       | ें देन    | 9 ० श    |
| ti.            | १० श.    | 9 श्रा.      | १२ सु.                | 9 मं.  | × 29.     | روا          | ४ वं.            | 5         | 50<br>(c)       | ० शु.      | 6 H.      | % तं     |
| i i            | % अ      | 9 ० स.       | 99 स.                 | १२ सु. | न सं.     | 2 E.         | (g)              | ≪ सं.     | 2               | ત્વ હા     | 50        | C #.     |
| trio (rint     | यः       | % श्री       | 9 ॰ स.                | 9 9 स. | १२ सु     | 9 मं.        | र शु             | भ<br>हुव  | <b>४</b><br>सं. | 25         | m<br>ps   | 6 शु     |
| तंत्र          | 的        | C #.         | <u>८</u> स            | १० श.  | ११ स.     | 92 मु        | 9 मं.            | २ शु.     | رما<br>(ما      | थ.         | اند<br>بد | m (a)    |
| 1 <del>5</del> | 137      | 130          | ر<br>ب.               | े त    | 3 था.     | 99 स.        | 12 3.            | 9 मं.     | ٠<br>پ          | las<br>las | مر<br>با. | 5        |
| 乖              | 1 10     | m,           | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | C 书:   | ्सं ।     | 9 ० स.       | 99 स.            | 9 र मु.   | मं              | ₩<br>₩     | লৈ<br>লে  | × 4.     |
| 16             | थः       | 12           | 100                   | 100    | c म.      | 5 CT         | 904              | 99 स.     | १२ सु           | - H.       | र श्र     | m'       |
| 年              | m   60   | مر  <br>بار. | ند<br>بد              | क्र    | 1 50      | 0 H.         | ्सं              | 9021.     | 992             | 92 3.      | - H       | × 21.    |
| tris           | ٠<br>الإ | (col         | वं.                   | 12     | ्ट<br>हुव | 100          | ٥ <del>ग</del> . | ं तं      | 908             | 39 8       | न्य व     | मं       |
| कं             | मं:      | 1 to         | 109                   | वं द   | 14        | m            | in               | C H.      | ~ (H            | 9 . 21.    | 99स       | १२ सु    |
| श्रंश          | 2130     | 0 5          | 0130                  | 9010   | 92130     | 9410         | 9613.0           | 2010      | 22130           | 3410       | 26130     | a o lo m |
| खामी           | 量        | 169          | थम                    | आह     | मुद्र     | ी किं<br>किं | त्रम             | 翻         |                 | 185<br>189 | 급         | 四日       |

प्रसंग वश राहु और केतु के उच्च आदि— कन्या राहुगृहं प्रोक्तमुच्चं तु मिथुनं स्मृतम् । मृलित्रकोणं ऋषमं केतोस्तत्सप्तमं परे ॥

राहु का अपना घर कन्या है, उष्च स्थान मिथुन है, मूळ त्रिकोण मीन है। तथा राहु से सप्तम स्थान केतु का गृह आदि है।

किसी का मत यह है—
राहोस्तु वृषभः केतोर्वृश्चिकस्तुङ्गसंज्ञकः।
मूलित्रकोणं कुम्भश्च कियं मित्रभमुच्यते।
कन्या च स्वगृहं केतोर्मीनश्च स्वगृहं स्पृतम्॥

किसी भाचार्य का मत है कि राहु का घृप और केंत्र का घृश्चिक उच स्थान है। इम्म मूळ त्रिकोण और मेष मित्र चेत्र है। राहु का वर कन्या और केंत्र का वर मीन है॥

कोई इस तरह कहता है-

कन्या गृहं कुम्भमथ त्रिकोण्मुचं नृयुग्मं परमं नखांशम् । मनीषिणः केऽपि वदन्ति राहोस्ततस्ततः सप्तमकं च केतोः ॥ किसी आचार्यं का मत है कि राहुका घर कन्या, मूळ त्रिकोण कुम्भ, उच्च सिथुन के २० अंश तक है। राहु के गृहादि से सप्तम स्थान केतु का गृहादि है॥

अन्य का सत यह है-

उच्चं नृयुग्मं घटभं त्रिकोणं कन्या गृहं शुक्रशनी च मित्रे । सूर्यः शशाङ्को घरणीसुतश्च राहोरिपुर्विशतिकः परांशः ॥ किसी का मत है कि राहु का उच मिश्रुन, मूळ त्रिकोण कुम्म, कन्या स्वगृह, शुक्र, शनि मित्र, रवि, चन्द्रमा, मङ्गळ शत्रु हैं । २० अंश परमोख है ॥

एक आचार्य का मत है-

सिंहिक्तिणे धनुरुच्चसंझं मीनो गृहं शुक्रशनी विपद्मौ । सूर्यारचन्द्राः सुहृदः समाख्यौ जीवेन्दुजौ षट् शिखिनः परांशः ॥ किसी का मत है कि केतु का सूल त्रिकोण सिंह, उच्च धनु, स्वगृह मीन, शुक्र, श्रानि शत्रु, सूर्य, मङ्गळ, चन्द्र मित्र और बृहस्पति, बुध सम हैं । परमोच्चांश छः है॥

किसी का मत यह है—
तुङ्गं युगं जगुरगो गृहमस्य कन्यां कोद्ग्डमण्डनमिहोच्चगृहे तु केतोः।

तुनं कचित्त्वितमगोः शिखिनश्च कुम्भम् ॥ किसी का मत है कि राहु का उण्च मिथुन और स्वगृह कन्या है। तथा केन्द्र का उच्च धनु और स्वगृह मीन है। किसी का मत है कि राहु का उचा घृष्टिक और

राष्टु के विषय में वाराही संहिता में—
अमृतास्वादिवरोषाच्छित्रमपि शिरः किलासुरस्येदम् ।
प्राणरपिरत्यक्तं ग्रहतां यातं वदन्त्येके ॥
इन्द्रर्कमण्डलाकृतिरिसतस्वात्किल न दृश्यते गगने ।
अन्यत्र पर्वकालाद् वरप्रदानात्कमलयोनेः ।
सुखपुच्छविभक्ताङ्गं भुजङ्गमाकारसुपिदशन्त्यन्ये ॥
कथयन्त्यमूर्तमपरे तमोमयं सेंहिकेयाख्यम् ॥

किसी का मत है कि राहु नामक राज्य का मस्तक कट जाने पर भी असृत पीने के कारण प्राण नाश नहीं होकर प्रहत्व को प्राप्त किया ।

चन्द्र और रिव के सण्डल के समान राहु को काला होने के कारण प्रक्षा जी के बर प्रदान से सिक्ष समय में आकाश में नहीं दिखाई देता है।

किसी का मत है कि मुख और पुष्कु से विभक्त है अङ्ग जिसका ऐसा जो सर्प का आकार वही राह का आकार है।

किसी का सत है कि राहु का आकार कोई भी नहीं है, केवल अन्धकार सब है। इरवादि अनेक प्रसाण राहु के विषय में मिलते हैं ।

> नचन्न के वश दशापति का ज्ञान— गगायेत्क्वत्तिकाभाच्च यावद्वे जन्मभाविद्य । नविभरच हरेद्रागं शेषं यहदशा भवेत्। आ चक् कु रा जी श वु के शु पूर्वाः क्रमाद्भवेयुः स्वदशाधिनाथाः ।

कृतिका नचत्र से लेकर अपने जन्म नचत्र तक गिने, जो संख्या हो उस में नव का आग देने से एकादि होष में क्रम से सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, राहु, गुरू, शनि, दुघ केतु और शुक्र की दशा होती है॥

> ग्रहों के दशा वर्ष प्रमाण— रसा आशाः शैला वसुविधुमिता भूपतिमिताः । नवेलाः शैलेला नगपरिमिता विंशतिमिताः ॥ रवाविन्दावारे तमसि च गुरौ भानुतनये । घुषे केतौ शुक्ते क्रमश उदिताः पाकशरदः ॥

धूर्य के ६, चन्द्रमा के १०, मङ्गळ के ७, राहु के १८, बृहस्पति के १६, शिं के १९, बुध के १७, बेतु के ७ और शुक्र के २० दशा वर्ष होते हैं॥

#### दशा ज्ञान के लिये चक-

| नक्षत्र | कृ.<br>उ. फा.<br>उ. षा | रो.<br>इ. श्र. | मृ.<br>चि. ध. | त्रा.<br>स्वा.श. | पु. वि.<br>प्. भा. | पु.<br>श्रनु.<br>उ. भा | श्ररते.<br>ज्ये. रे. | म.<br>मू. श्र. | पू.का.<br>पू.बा.<br>स. |
|---------|------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| दशापति  | ₹.                     | चं             | कु.           | ₹1.              | गु.                | श.                     | बु.                  | के.            | शु.                    |
| वर्ष    | Ę                      | 90             | v             | 96               | 3.6                | 98.                    | 94                   | v              | २०                     |

उदाहरण—श्रीमन्तृपतीन्द्र विक्रम संवत्सरे १९६९ शालिवाहन शके १८३० यावनीयसनाव्दे १३१६ तत्राश्विन-शुक्क-सप्तम्यां घट्यादि-मानम् ३६।१ मूलनपत्रे ५०१६ सौमाग्य योगे २४।२४ गढ् करणे ७१२ ऑग्लीयदिनाचे म-१०-१९०८ ई. शुक्रवासरे श्रीस्योंद्यादिष्टघट्यादि मानम् १७।३६ दिनमानम् २६।३० तात्कालिकोऽर्कः ५१९।४६१३ अयनांशाः २१।८।३०।५५ प्रथमलग्नं राश्यादि ८।१८।२११३३ दिवा पश्चिमनतम् २।४१ उन्नतम् २७।१९ दशमलग्नं राश्यादि ६।३।८।५७। भयातम् २५।२५ अमोगः ५म।९

जन्माङ्गम्



पूर्वोक्त उदाहरण में जन्म नचत्र मूळ है । कृत्तिका से मूळ पर्यन्त गिनने से, १७ आया, इसमें नौ का भाग देने से शेष ८ रहा अतः क्रम गणना से केतु की दशा हुई।

### **अथ अुक्तभोग्यद्शावर्पानयनमाह**—

भयातनाडी निहता दशाब्दैर्भभोगनाड्या विहता फलं यत्। वर्षादिकं भुक्तमिह प्रवीणैर्भोग्यं दशाब्दान्तरितं निरुक्तम्।। जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उस ग्रह की दशा वर्ष संख्या से भयात को गुणा कर भभोग से भाग देवे लिख कम से वर्ष, मास, दिन, दण्ड, पल उस ग्रह की अक दशा होती है। इस को यह दंशा वर्ष में घटाने से भोग्य दशा होती है।

जन्माङ्ग में जन्म नचन्न मूळ भयात २१। २९ और भमोग ५८।९ इतना है, यहां दृशाधीश केतु है, अतः केतु की दृशा वर्ष संख्या ७ को भयात के एक जातीय (२५×६० +२९=१४२९) से गुणा किया तो १५२९ ×७= १०७०३ हुआ, इस में भमोग के एक जातीय = १८ ×६० +६ = ३४८० +९ = ३४८६ से भाग दिया तो छक्य वर्ष ३, शेप २३६ को १२ से गुणा किया तो गुणन फळ २८३२ हुआ, इस में ३४८६ का भाग नहीं छगता अतः मास ०, शेप २८३२ को ३० से गुणा किया तो इतना ८४९६० हुआ, इस में भमोग का भाग दिया तो छक्यि दिन २४, शेप १२२४ को साठ से गुणा किया तो ७३४४० इतना हुआ, इस में भमोग का भाग दिया तो छक्यि घटी २१ आई। शेप १७१ को फिर साठ से गुणा कर १०२६० हुआ, इसमें भमोग का भाग दिया तो छक्यि घटी २१ आई। शेप १७१ को फिर साठ से गुणा कर १०२६० हुआ, इसमें भमोग का भाग दिया तो छक्यि पळा २, शेप ३२८२ "अर्डाधिके रूपं ग्राह्मम्" इस नियस से पछा ३ आई।

अतः लब्ध अक्त दशा वर्षादि = ३।०।२४।२१।३ इस को केतु के महादशा वर्षे ७ में घटाने से भोग्य वर्षादि ३।१९।१।३८।३७ ॥

स्फुटार्थ दशा चक-

| घ.  | दशा वर्षाद   | तारीख से   | तारीख तक   |
|-----|--------------|------------|------------|
| के. | इ।११।४।३८।३७ | 6-90-9906  | 93-9-999   |
| शु. | 201010       | 93-9-9892  | 93-8-9832  |
| ₹.  | -£10;0       | 93-8-9532  | 93-8-9836  |
| चं. | 901010       | 9 3-9-9936 | 93-9-9886. |
| मं. | Viole        | 93-9-9886  | 93-9-95 %  |
| रा∙ | 961010       | 93-4-9688  | 93-9-9503  |
| गु. | 961010       | 93-8-9803  | 93-9-9969  |
| श.  | 981010       | 93-9-9969  | १३-९-२००८  |
| बु. | 991010       | 93-9-2006  | १३-९-२०२४  |

## अन्तर्दशा आनयन पद्य— दशा दशाहता कार्या दशिभर्भागमाहरेत्। यन्तव्धं तद्भवेन्मासिद्धंशिन्नं दिनं भवेत्॥

जिस ग्रह की अन्तर्दशा लानी हो उस ग्रह के दशा वर्ष को ग्रह के दशा वर्ष से गुणा कर दश का भाग देवे, लिध मास, शेप को तीस से गुणा कर फिर दश का भाग देवे तो लब्ध दिन होगा। इसी तरह घटी पला आदि निकल आते हैं।

#### उदाहरण-

जैसे रिव की दशा में रिव आदि ग्रहों की अन्तर्दशा छानी है, अतः रिव महादशा वर्ष ६ को रिव की महादशा वर्ष ६ से गुणा किया तो ३६ हुआ, इस में दश का भाग दिया तो छन्ध मास ३, दिन १८, इस तरह रिव की दशा में रिव की अन्तर्दशा मासादि = ३।१८।०।०, इसी तरह रिव की दशा में चन्न्न आदि महों की अन्तर्दशा छानी चाहिये।

> अन्तर्दशा में ध्रुवा छाने के छिये मेरा पश्य— पाकवर्षप्रमाणं यत्त्रिध्नं रूपदृतं फलम् । अन्तर्दशायां विज्ञेयं दिनादां ध्रुवकं युधैः ॥ यद्शावर्षमानेन विनिध्नं ध्रुवकं भवेत् । अन्तर्दशा दिनाद्या तद्दशायां हि ध्रुवापते. ॥

महादशा वर्ष को तीन से गुणा करने से अन्तर्दशा में दिनादि श्रुवा होगी। जिस ग्रह का दशा वर्ष मान से श्रुवा को गुणा करे उस ग्रह की अन्तर्दशा हो जायगी।

उदाहरण-

जैसे रिव महाद्शा वर्ष ६ को तीन से गुणा करने से सूर्य का श्रुवक दिन १८ हुये। इस श्रुवक को सूर्य के दशावर्ष ६ से गुणा किया तो अन्तर्दशा दिन १०८, हुये। इन में २० तीस का भाग देने से सूर्य की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा मासादि ३।१८ हुआ। इसी तरह श्रुवा पर से अन्य श्रहों की भी अन्तर्दशा सूर्य की महादृशा में छावी चाहिये ॥

## प्रहों के ध्रुवक बक्च-

| RE           | रवि | चन्द | मङ्गल | बुध | <b>रहसाति</b> | गुक | रानि | UĒ  | केत |
|--------------|-----|------|-------|-----|---------------|-----|------|-----|-----|
| भ्रवक<br>दिव | 1=  | ३०   | 33    | 43  | Le            | 40  | युख  | £2. | ₹9  |

सूर्य महादशा में सूर्यादि प्रहोंकी अन्तर्दशा-

| प्रह | रवि | चन्द्र | मंगल | राहु | गुरु | शनि वुध |    | केतु | शुक |
|------|-----|--------|------|------|------|---------|----|------|-----|
| वर्ष | •   | •      | 0    | •    | 0    | 0       | 0  | 0    | 9   |
| मास  | . ३ | Ę      | 8    | 90   | 9    | 99      | 90 | 8    | 0   |
| दिन  | 96  | 0      | Ę    | २४   | 96   | 98      | Ę  | Ę    | 0   |

चन्द्र महादशा में चन्द्रादि प्रहों की श्रन्तर्दशा-

| त्रह | चन्द्र | मंगल | ¹राहु | गुरु | शनि | बुध | वेतु | शुक | रवि |
|------|--------|------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| वर्ष | •      | 0    | . 9   | 9    | 9   | 9   | 0    | 9   | • ( |
| मास  | 90     | b    | Ę     | 8    | y   | ¥   | 9    | =   | E   |
| दिन  | 0      | •    | 0     | 0    | 0   | •   | ٥    | 0   | 0   |

कुज महादशा में कुजादि प्रहों की अन्तर्दशा-

| प्रदृ | मङ्गल | राहु | गुरु | शनि | बुध | वेतु | शुक | रवि | चन्द्र |
|-------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|
| वर्ष  | 0     | 9    | •    | 9   | 0   | 0    | 9   | 0   | •      |
| मास   | 8     |      | 99   | 9   | 99  | 8    | २   | 8   | v      |
| दिन   | २७    | 96   | Ę    | 8   | २७  | २७   | 0   | Ę   | •      |

राहु महादशा में राहु ग्रादि की श्रन्तदंशा-

| प्रह | राहु | गुरु | शनि | वुघ | केतु | शुक | रवि | चन्द्र | গুজ |
|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-----|
| वर्ष | 2    | 2    | २   | २   | 9    | 3   |     | 9      | 9.  |
| मास  | 6    | 8    | 90  | Ę   |      | 0   | 90  | É      | 0   |
| दिन  | 92   | २४   | 4   | 96  | 96   | 0   | 58  | •      | 96  |

## गुरु महादशा में गुरु आदि प्रहों की अन्तर्दशा -

| मह   | गुरु | शनि | बुध | केतु | शुक | रवि | चन्द्र | मङ्गल | राहु |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-------|------|
| दर्ष | 2    | ٦   | २   | 0    | २   | •   | 9      | 0     | 2    |
| मास  | 9    | ę   | 3   | 99   | 4   | 9   | 8      | 99    | 8    |
| दिन  | 96   | 92  | Ę   | Ę    | 0   | 96  | 0      | Ę     | २४   |

शनि महादशा में शनि श्रादि प्रहों की श्रन्तर्दशा-

| मह   | शनि | बुघ | केतु | शुक | रवि | चन्द्र | मङ्गल | राइ | गुरु |
|------|-----|-----|------|-----|-----|--------|-------|-----|------|
| वर्ष | es. | 2   | 9    | 3   | 0   | 9      | 9     | २   | २    |
| मास  | •   | 6   | 9    | २   | 99  | v      | 9     | 90  | ę    |
| दिन  | ą   | 8   | 8    | •   | 92  | 0      | 9     | Ę   | 92   |

बुध महादशा में बुध श्रादि प्रहों की श्रन्तर्दशा-

| प्रह | बुध | केतु | शुक | रवि | चन्द्र | मङ्गल | राहु | गुरु | शनि |
|------|-----|------|-----|-----|--------|-------|------|------|-----|
| वर्ष | 2   | 0    | २   | •   | 9      | •     | 2    | 2    | २   |
| मास. | 8   | 99   | 90  | 90  | 4      | 99    | Ę    | n/   | 6   |
| दिन  | २७  | २७   | •   | Ę   | 0      | २७    | 96   | Ę    | 9   |

# केतु महादशा में केतु आदि प्रहों की अन्तर्दशा-

| प्रह | वेतु | शुक | रिव | चन्द्र | मङ्गल | राहु | गुरु | शनि | बुध |
|------|------|-----|-----|--------|-------|------|------|-----|-----|
| वर्ष | 0    | 9   |     | 0      | 0     | ġ    | 0    | 9   | •   |
| मास  | 8    | 3   | 8   | 9      | 8     | 0    | 99   | 9   | 99  |
| दिन  | २७   | •   | Ę   | 0      | २७    | 38   | Ę    | 9   | २७  |

# शुक महादशा में शुक ग्रादि पहीं की ग्रन्तर्दशा—

| अना महान्या न अन्य नात् वार वार् |     |     |        |       |      |      |     |     |      |
|----------------------------------|-----|-----|--------|-------|------|------|-----|-----|------|
| प्रह                             | शुक | रवि | चन्द्र | मञ्जल | राहु | गुरु | शनि | बुध | केतु |
| वर्ष                             | ą   | 9   | 9      | 9     | 3    | २    | 3   | 2   | 9    |
| मास                              | 8   | 0   | 6      | 2     | 0    | 6    | 2   | 90  | 2    |
| दिन                              | 0   |     |        | 0     |      | •    | 0   |     | •    |

आयु का विचार-

आयुः पितृद्निशाभ्याम् ॥ १॥ प्रथमयोक्तरयोर्वा दीर्घम् ॥ २ ॥ प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोर्वा मध्यम्।।३।। मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्।।४॥ लग्नेश, अष्टमेश इन दोनों पर से आयुर्दाय का विचार करना चाहिये। लग्नेश, अष्टमेश दोनों चर राशि में या स्थिर, दिस्वभाव इन दोनों में हों तो

दीर्घायु योग होता है।

सर्थात् लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहां कहीं भी चर राशि में स्थित हों तो

दीर्घायु योग होता है।

अथवा लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों में से कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर राशि में जैसे लग्नेश स्थिर में हो तो अष्टमेश द्विस्वमाव में, अथवा लग्नेश द्विस्वमाव

में हो तो अष्टमेश स्थिर में तब भी दीर्घायु योग होता है।

छानेश और अष्टमेश दोनों चर, स्थिर दोनों में स्थित हो अथवा दोनों केवल द्विरवभाव राशि में स्थित हों तो मध्यायु योग होता है। जैसे छन्नेश चर में और अप्टमेश स्थिर में या अप्टमेश चर में और छानेश स्थिर में अथवा छानेश और अष्टमेश दोनों जहां कहीं द्विस्वभाव में हों तो मध्यायु योग होता है।

अगर छानेश, अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में अथवा दोनों में से कोई एक चर में

दूसरा द्विस्वभाव में हो तो हीनायु योग होता है।

एवं मन्द्चन्द्राभ्याम् ॥ ४॥ पितृलाभगे चन्द्रे चन्द्रमन्दाभ्याम् ॥ ६॥

पितृकालतश्च ॥ ७॥

जिस प्रकार छानेश, अष्टमेश इन दोनों के वश दीर्घ आदि आयु का विचार किया गया है, उसी तरह शनि, चन्द्र या छम्न, चन्द्र से विचार करना चाहिये।

अर्थात् यदि छम्र या सप्तम में चन्द्र वैठा हो तो छम्न, चन्द्र से अन्यथा शनि

चन्द्र से आयु का विचार करना चाहिये।

जन्म छप्न और होरा छप्न से तृतीय प्रकार में आयु का विचार करना चाहिये।

संवादात् प्रामाण्यम् ॥ ८॥ विसंवादे पितृकालतः ॥ ६॥ अगर तीनों प्रकार से एक ही तरह की आयु आवे तो निविवाद वही आयु प्रहण करनी चाहिये। यदि संवाद हो अर्थात् दो प्रकार से एक तरह की एक प्रकार से भिन्न तरह की आयु आती हो तो दो प्रकार से आई हुई आयु का प्रहण करना चाहिए।

अगर पूर्वोक्त तीनों प्रकार से भिन्न २ आयु आती हो तो छन्न, होराछन्न इन दोनों के वश सिद्ध आयु का प्रहण करना चाहिए ॥

स्पष्ट के लिये चक-

|          | १ योग                                   | २ योग                                      | ३ योग                                             |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| दीर्घायु | चर में लानेश<br>चर में श्रष्टमेश        | स्थिर में लग्नेश<br>दिस्त्रभाव में अष्टमेश | द्विस्वभाव में लग्नेश<br>स्थिर में श्रष्टमेश      |
| मध्यायु  | चर में लग्नेश<br>स्थिर में ऋष्टमेश      | स्थिर में लग्नेश                           | द्विस्वभाव में लग्नेश<br>द्विस्वभाव में श्रष्टमेश |
| हीनायु   | चर में लग्नेश<br>द्विस्वभाव में ऋष्टमेश | द्विस्वभाव में लग्नेश                      | स्थिर में लग्नेश<br>स्थिर में ऋष्टमेश             |

### श्रादुर्दाय प्रमाण श्रीर खण्ड चक्र-

| दीर्घायु         | १ योग में ६६ | २ योग में १०८ | ३ योग में १२० |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
| मध्यायु          | १ योग में ६४ | र योग में ७२  | ३ योग में ८०  |
| हीनायु           | 9 योग में ३२ | २ योग में ३६  | ३ योग में ४०  |
| प्रथमादि<br>खण्ड | ३२           | 3.5           | 14 80         |

स्पष्ट आयु साधन प्रकार—पहले अभीष्ट कुण्डली में सूर्य आदि सात प्रह और छप्त को स्पष्ट कर लेना चाहिये। बाद उक्त तीनों घोगों के द्वारा लाये हुये आयुर्दायों से दीघं आदि आयुर्दाय का निश्चय कर लेना चाहिये। बाद वस्यमाण प्रकार से आयु की स्पष्टता करनी चाहिये।

जैसे योग कारक ग्रह जितने हों उनके अंशादिकों के योग में योग कारक की संख्या से भाग देना (अर्थात् एक योग से आयुर्दाय सिद्ध हो तो दो हो, दो योगों से सिद्ध हो तो चार से और तीनों योगों से सिद्ध हो तो के से योग कारक के अंशािंद योग में भाग देना ), इस तरह भाग देने से जो अंशािंद टम्प्य हों उसकी यथा प्राप्त खण्ड से गुणा कर तीस का भाग देने से टड्य वर्ष आदि जो हो उसकी यथा प्राप्त आयुर्वाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्वाय हो जाता है॥

उदाहरण—



प्रथम प्रकार—छानेश और अष्टमेश से विचार करते हैं। यहाँ पर छानेश रिव और अष्टमेश गुरु है। रिव चर (तुछा) में और गुरु द्विस्वभाव (धनु) में है। अतः "मध्ययोराधन्तयोर्वा हीनम्" इस सूत्र से अल्पायु योग सिद्ध हुआ।

द्वितीय प्रकार—छम्न और होरा छम्न से विचार करते हैं। यहाँ छम्न स्थिर राशि (सिंह) में और होरा छम्न चर (कर्क) में है, अतः "प्रथमद्वितीययोरन्तयोवां मध्यम् इस सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ।

वृत्तीय प्रकार—शनि और चन्द्रमा से विचार—यहां शनि स्थिर (सिंह) में और चन्द्रमा चर (कर्क) में है, अतः पूर्वोक्त सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ।

यहाँ एक प्रकार से अल्पायु और दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण "संवादारप्रामाण्यम्" इस सूत्र से मध्यायु योग ही सिद्ध हुआ।

अंशादियोगकारक मह— छान = २०१३।४३ होरा छान = १०११।४५ श्वान = ११११९१९ चन्द्र = १४११८।१६ योग = ६११२९।१६

इसमें योग कारक संक्या ४ का भाग दिया तो छन्ध अंशादि = (१५°।४ ४।१"९) गृतना हुआ । इसको दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय खण्ड १६ से गुणा किया तो

$$= (543. + \frac{36}{30} + \frac{20}{30})$$

$$= (66.3 + \frac{20}{30} + \frac{3500}{30.5})$$

$$= (56.318,18,18,10)$$

$$= (680.155,0155,10)$$

इसमें तीस का भाग दिया तो छब्ध वर्ष= १८,

वर्षांबशेष =  $\frac{99 + \frac{6}{5} + \frac{9}{5}}{30}$  इसको चारह से गुणा किया तो

$$= \frac{\frac{4}{5(33 + \frac{1}{3}\frac{1}{6} + \frac{1}{5}\frac{1}{6})}}{\frac{5}{35(33 + \frac{1}{3}\frac{1}{6} + \frac{1}{5}\frac{1}{6})}}$$

अथम खण्ड में भाग देने से छन्ध मास = ४,

मासावशेष = 
$$\frac{2+\frac{1}{3}c+\frac{1}{3}c}{2}$$
,

इसको तीस से गुणा किया तो दिनात्मक-

$$=\frac{35+\frac{2}{3}+\frac{2}{5}+\frac{2}{5}=35+\frac{2}{3}+\frac{2}{3}}{6}=\frac{35+\frac{2}{3}+\frac{2}{3}}{6}=\frac{35+\frac{2}{3}+\frac{2}{3}}{6}$$

 $= 32 + \frac{1}{94} + \frac{1}{5} = 32 + \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$   $= 32 + \frac{1}{94} + \frac{1}{5} = 32 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 32 + \frac{1}{4} + \frac{1$ 

दिनावशेष = र् + र , इसको साट से गुणा किया तो घट्यास्मक

 $= \xi_0 \left( \frac{L}{x} + \frac{1}{3} \right) = 35 \times 8 + 6 = 40 = 451$ 

अतः लब्ध वर्षादि = १८।४।१२।१७।०,

इस को दो योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ष ७२ में घटाया तो

स्पष्टायु वर्षादि = ७२—( १८।४।१२।५७।० ) = ५३।७।१७।३० यहां पर मेरा सुलभ प्रकार—

यदंशादिकं योगकर्त्रहाणां भवेद्योगमानं हृतं कर्तृसंख्यैः।
गुणं प्राप्तखरहैः पुनद्वीदशब्नं दिनाद्यं फलं भुक्तमायुःप्रमाणम्।।
विहीनं सदा तेन वर्षाकृतेन यथा लब्धमायुर्भवेत्प्रस्पुटं तत्।
अकार्षि ह्यहं छात्रज्यूहातिप्रीत्ये प्रकारं नितान्तं क्रियालाघवं वै।।
आपा—योग कारक जितने प्रहादि हो उनके अंशादिकों के योग में बाग कारक

ब्रहादिकों की संख्या से माग देकर जो अंशादि उन्ध हो उस को यथा प्राप्त खण्ड से गुणाकर फिर वारह से गुणा करें तो दिनादि आयु हो जायगी। उसको यथा प्राप्त

आयुर्वाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्वाय हो जायगा ॥

उदाहरण-पूर्वोक्त योग कारक प्रहादिकों का योग=( ६१।२९।१६ ), इस में बोग संख्या (४) से भाग देकर लब्ध अंजादि = (१४ १४४ग१९") इस को यथा प्राप्त खण्ड ३३ से गुणा किया तो (९९° शध्ग१९') इतना हुआ। इस को बारह से गुणा किया तो दिनादि फल = ( ६६१२।४८।४४० )= ( ६६१२।४७।० ), दिन में तीस से भाग देने से मास आदि फळ = ( २२०।१२।५७।० ) मास में वारह का भाग देने से वर्ष आदि फल=(१८१४।१२।५७।०) हुआ। इस को यथा प्राप्त मध्यायु वर्ष ७२ में घटाने से पूर्व तुल्य स्पष्टायु = ( २३।७।१७।३० )।।

अय यहां प्रसंगवश लग्नेशादि का फल लिखते हैं।

अथ लग्नेशफलम्। तत्रादो रुप्रगतरुग्नेशफरुम्-लग्नेशे लग्नगे जन्तुः सुदेहः स पराक्रमी। मनस्वी चातिचाञ्चल्यो द्विभार्योपरिगाम्यसौ ॥ १॥

जिसके जन्म काल में लग्नेश लग्न में वैठा हो वह मनुष्य सुन्दर देहवाला, पराक्रमी, मनस्वी, अतिशय चल्लाल और दो खियों के साथ गमन करने वाला होता है।

ततो द्वितीयैकादशगतलग्नेशफलम्-

लग्नेशे च धने लाभे लाभवान् पण्डितो नरः। सुशीलो धर्मविन्मानी वहुदारगणैर्युतः ॥ २ ॥

जिसके जन्म काल में द्वितीय या एकादश स्थान में लग्नेश वैटा हो वह मनुष्य आमइनी करने वाला, पण्डित, सुन्दर स्वभाव वाला, धर्म को जानने वाला, मार्गाः और अनेक स्त्रियों से युत होता है ॥ २ ॥

तत्रतृती्यपष्ट्गतल्यनेशफलम्-लग्नेशे सहजे पष्ठे सिहतुल्यपराक्रमी।

सर्वसम्पद्यतो मानी द्विभायाँ मतिमान् सुखी ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में नृतीय या पष्ट स्थान लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य सिंह के समान पराक्रमी, सय प्रकार के सम्पत्तियों से युत, मानी, दो खियों से युत, बुद्धिमान् और सुखी होता है॥ ३॥ ततो दशमचतुर्थगतल्गनेशफलम्-

लग्नेशे दशमे तुर्ये पितृमातृसुखान्वितः। वहुभ्रात्युतः कामी गुण्सीन्दर्थसंयुतः ॥ ४॥ जिसके जन्म कारू में दशम या चतुर्थं स्थान में स्थित रूपनेश हो वह मनुष्य माता पिता के सुख से युत, बहुत भाईयों से युत, कामी और गुण तथा सुन्दर स्वरूप से युत होता है ॥ ४ ॥

ततः पद्ममभावगतल्यनेशफलम्—
लग्नेशे पद्भमे मानी सुतैः सौक्यं च मध्यमम् ।
प्रथमापत्यनाशः स्यात्कोधी राजप्रवेशिकः ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में पश्चम भाव में लग्नेश स्थित हो वह अनुष्य आनी, छड़के से साधारण सुख पाने वाला, प्रथम सन्तान से रहित, क्रोधी और राजा के स्रवार में प्रवेश करने वाला होता है ॥ १ ॥

ततः सप्तमभावगतल्यनेक्षफलम्— लग्नेशे सप्तमे यस्य भार्या तस्य न जीवति । विरक्तो वा प्रवासी च दरिद्रो वा नृपोऽपिवा ॥ ६ ॥

जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में लग्नेश स्थित हो उस की स्त्री नहीं जीती है अर्थात् बहुत जल्दी भरण को प्राप्त करती है तथा वह मजुष्य विरक्त पर धेश में त्रूमने वाला दरिद्र या राजा होता है ॥ ६॥

ततोऽष्टमद्वादशभावगतल्यनेशफलस्— लग्नेशे ज्ययगे चाष्टे शिल्पविद्याविशारदः।

ब्तो चौरो महाकोधी परभार्यातिसोगकृत् ॥ ७॥

जिसके जन्म काळ में अष्टम या द्वादश भाव में ळग्नेश स्थित हो वह मनुष्य चित्रकारी, विद्या में पण्डित, जुआरी, चोर, अतिशय क्रोधी और दूसरे की स्त्री में अत्यन्त गमन करने वाळा होता है ॥ ७ ॥

ततो नवमभावगतल्यनेशफलन्— लग्नेशे नवसे जन्तुः भाग्यवान् राजवल्लभः । विष्णुभक्तो पटुर्वाग्मी पुत्रदारधनैर्युतः ॥ ८॥

जिसके जन्म काल में नवम भाव में लग्नेश स्थित हो वह सनुष्य भाष्यवान् राजाओं का प्रिय, विष्णु भगवान् का भक्त, चतुर, बोलने वाला और पुत्र, स्ती, धन इन सर्वों से युत होता है ॥ ८ ॥

अथ धनेशफलम्।

तत्रादौ धनभावगतधनेशफलम्-धनेशे धनगे जन्तुर्धनवान् गर्वसंयुतः । आर्योद्वयं त्रयं चापि सुतहीनोऽपि जायते ॥ १॥

जिसके जन्म काल में द्वितीय भाव में धनेश स्थित हो वह मनुष्य धनवान्, गौरव से युत और दो या तीन द्वियों से युत हो कर भी पुत्र रहित होता है ॥ १ ॥ ततस्तृतीयचतुर्थभावगतधनेशफङ्ग-

धनेशे सहजे तुर्वे विक्रमी मतिमान्गुखी। परदाराभिगामी च निश्चलो देवभक्तियुक् ॥ २ ॥

जिसके जन्म काल में वृतीय या चतुर्थ भाव में घनेश यैठा हो वह मनुष्य पराक्रमी, बुद्धिमान्, गुणवान्, पर स्त्री में गमन करने वाला, स्थिर प्रकृति वाला और देवताओं के भक्त होता है ॥ २ ॥

> ततः पञ्चमषष्ठभावगतधनेशफलम्-धनेशे पद्धमे शत्रौ धनप्राप्तिभवेद् ध्रुवम्। शत्रुतो वित्तनाशस्तु गुदे चौराद् भवेदुजा ॥ ३ ॥

जिसके जन्म काछ में पद्मम या पष्ट भाव में द्वितीयेश स्थित हो उस मजुष्य को निश्चय कर के धन प्राप्ति होती है। किन्तु शत्रु या चोर से उस धन का नाश होता है और गुद्र मार्ग में रोग होता है ॥ ३ ॥

ततः सप्तमभावगतधनेशफ्लम्-धनेशे सप्तमे वैद्यः पराजयाभिगाम्यसौ। जाया तस्य भवेद्वेश्या मातापि व्यभिचारिगी॥ ४॥

जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में धनेश स्थित हो वह मनुष्य वैच तथा पर स्त्री में गमन करने वाळा होता है। उस की स्त्री वेश्या होती है और माता भी व्यक्षिचारिणी होती है ॥ ४॥

ततोऽष्टमभावगतधनेशफलम्-धनेशे मृत्युगेहस्थे भूमि द्रव्यमवाप्नुयात्। जायासौख्यं भनेदल्पं ब्येष्टभात्रसुख न हि ॥ ४ ॥

जिसके जन्म काल में अप्टमभाव में द्वितीयेश बैठा हो तो वह मनुष्य भूमि तथा दृग्य का लाभ करने वाला, स्त्री से थोड़ा सुख पाने वाला और ज्येष्ठ भाई के सुख से रहित होता है ॥ ५ ॥

ततो नवमैकादशभावगतधनेशफलस्-धनेशे नवमे लाभे धनवान् धामिकः पटुः।

बाल्ये रोगो सुखी पश्चात् यावनायुः समाप्यते ॥ ६ ॥

जिसके जन्म काल में नवम या एकादश भाव में द्वितीयेश स्थित हो तो वह मनुष्य धनवान् , धार्मिक, पण्डित, बाल्यकाल में रोगयुत, पीछे मरण काल तक सुखी रहता है।। ६ ॥

ततो दशमभावगतधनेशफलम्-

धनेशो दशमे यस्य कामी चापि स परिडतः। बहुदारधनैर्युक्तः सुतहीनोऽपि जायते ॥ ७॥

जिसके जन्म काल में दशम भाव में धनेश गत हो तो वह मनुष्य कामी, पण्डित, बहुत स्त्री और धन से युत होने पर भी पुत्र से रहित होता है ॥ ७ ॥

त्तो व्ययभावगतधनेशफलम्-धनेशे व्ययगे मानी साहसी धनवजितः। विक्रमी चातिमेधावी ज्येष्ठपुत्रसुखं न हि ॥ ८॥

जिसके जन्म काल में द्वांदश भाव में धनेश स्थित हो तो वह मनुष्य मानी, साहसी, धन से रहित, पराक्रमी, अतिवाय बुद्धिमान् और ज्येष्ठ पुत्र के सुख से रहित होता है॥ म॥

ततो छग्नगतधनेशफलम्-

धनेशे च तनौ पुत्री स्वकुटुम्बस्य पोषकः।

धनवान् निष्ठुरः कामी परकार्येषु तत्परः ॥ ६ ॥ जिसके जन्म काल में लग्न में धनेश वैठा हो तो वह मनुष्य पुत्र युत, अपने द्धुदुरवों का पालन करने वाला, धनवान् , निष्ठुर, कामी और दूसरे के काम करने में संलग्न होता है ॥ ९ ॥

अथ तृतीयेशफ्लम्। तत्रादौ तृतीयगततृतीयेशफलम्-

वृतीयेशे वृतीयस्थे विक्रमी भृत्यसंयुतः ।

धनयुक्तो महाहृष्टो भुनक्ति सुखमद्भुतम् ॥ १ ॥ जिस जातक के जन्मकाल में तृतीय भाव में तृतीयेश स्थित हो तो वह पराक्रमी भृत्यों से युत, धन से युत, अतिशय हर्पित और सुख भोगने वाळा होता है ॥ १ ॥

ततश्चतुर्थंपञ्चमभावगततृतीयेशफलम्— तृतीयेशे सुखे खे च पद्धमे वा सुखं सदा ।

अतिकृराभवेद्भार्या धनाढ्यो मतिमान्महान् ॥ २॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थ, पञ्चम या दशम स्थान में तृतीयेश स्थित हो तो वह सदा सुखी, अतिशय दुष्टा स्त्री वाला, धन से युत स्त्रीर अत्यन्त बुद्धिमान् होता है ॥ २॥

ततः पष्टभावगतवृतीयेशफळस्—

त्तीयेशे रिपौ यस्य भ्राता शत्रुमंहाधनी। मातुलानां सुखं न स्यान्मातुल्यां भोगमिच्छति ॥ ३ ॥ जिस जातक के जन्म काल में तृतीयेश पष्ट भाव में स्थित हो तो उसका माई शत्रु होता है तथा खुद वह धनी, मातुल के सुख से रहित और मातुली (मामी) के साथ सम्भोग की इच्छा करने वाला होता है॥ ३॥

वतो द्वाद्वानवमभावगतवृतीयेशफळम्— वृतीयेशे व्यये भाग्ये स्त्रीर्भभाग्योदयो भवेत् । पिता तस्य महाचौरः सुसेवी दुःखदः सताम् ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में द्वादश या नवम भाव में तृतीयेश बैठा हो तो उसको स्त्रियों से भाग्योदय होता है तथा उसका पिता अत्यन्त चोर, दास-कर्म करने वाला और सज्जनों को दुःख देने वाला होता है ॥ ४ ॥

ततः सप्तमाष्ट्रमभावगतवृतीयेशफलम्— वृतीयेशेऽष्टमे चूने राजद्वारे मृतिभयेत् । चौरो वा परगामी वा वाल्ये कष्टं दिने दिने ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में सप्तम या अष्टम स्थान में तृतीयेश वैठा हो तो वह राजदरवार में मृत्यु पाने वाला होता है तथा चार या दूसरे कि स्त्री के साथ सम्भोग करने वाला और वाल्य काल में कष्ट भोगने वाला होता है ॥ ५ ॥

ततो छप्नैकादशभावगततृतीयेशफलम्—

वृतीयेरो तनौ लाभे स्वभुजाजितवित्तवान् । सुखी कुरोो महाक्रोधी साहसी जनसेवकः॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में लग्न या एकादश भाव में तृतीयेश चैठा हो तो वह अपने भुज बल से धन पैदा करने वाला, सुखी, दुर्वल, अतिशय क्रोधी, साहसी और दूसरे लोगों का सेवक होता है ॥ ६ ॥

ततो धनभावगततृतीयेशफलम्—

गुदाभञ्जनिकः स्थृतो परभार्याधने रुचिः। स्वल्पारम्भी सखी न स्यात् तृतीयेशे धने गते॥ ७॥

जिस जातक के जन्म काल में द्वितीय भाव में तृतीयेश वेंटा हो तो वह गुद मार्ग को भजन करने वाला (लोंडे बाज) मोटे शरीर वाला, पराई स्त्री तथा पराये धन की अभिलाषा करने वाला, थोड़े में काम को प्रारम्भ करने वाला और सुख से रहित होता है॥ ७॥

अथ चतुर्थेशफलम्।

तन्नादौ चतुर्यभावगतचतुर्येशफल्म्— तुर्येशे तुर्यगे मन्त्री भवेत्सर्वजनाधिपः । चतुरः शीलवान् मानो धनाढ्यः क्षीप्रियः सुखी ॥ १॥ जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश चतुर्थ भाव में चैठा हो वह राजा के सन्त्री, राजा अथवा चतुर, सुन्दर स्वभाव वाळा, मानी, धन से युत, स्त्री का प्रिय और सुखी होता है ॥ १॥

ततः पञ्चमनवमभावगतचतुर्थेशफलम् तुर्येशे पञ्चमे धर्मे सुखी सर्वजनप्रियः । विद्याभक्तिरतो मानी स्वमुजार्तिविनाशकृत् ।

विष्णुभक्तिरतो मानी स्वमुजार्तिविनाशकृत् ॥ २ ॥ जिस जातक के जन्म काल में पञ्चम या नवम भाव में चतुर्थंश वैठा हो वह सुखी, सब जनों का प्रिय, विष्णु के भक्ति में स्नेही, मानी और अपने मुजाओं के कल से क्लेश हटाने वाला होता है ॥ २ ॥

ततः षष्ठभावगतचतुर्यंशफलम्— सुखेशे शत्रुगेहम्थे तदा स्याद्रहुमातृकः । क्रोधो वैरो व्यभिचारी दुष्टचित्तो मनस्व्यपि ॥ ३ ॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश पष्टभाव में गत हो तो वह बहुत माताओं से युत, क्रोधी, शबुता करने वाला, व्यभिचारी, दुष्ट अन्तःकरण वाला और मन-स्वी होता है ॥ ३ ॥

ततः रुग्नसत्तमभावद्वयगतचतुर्थेशफरुम्— सुखेरो सप्तमे लग्ने बहुविद्यासमान्वतः । पित्राजितधनत्यागी समायां मूकवद्भवेत् ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थंश सप्तम या लग्न में बैठा हो तो वह बहुत विद्याओं से युत, गुरु, पिता के अजित धन को त्याग़ करने वाला और सभा में गूँगों के समान होता है ॥ ४ ॥

ततो दशमभावगतचतुर्थेशफलम् मुखेशो दशमे यस्य मारुसौख्येन संयुतः । धनधान्यसमायुक्तो धर्मे प्रीतिश्च जायते ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश दशम मान में नैठा हो तो वह माता से युत, धन धान्य से युत और धर्म में श्रीति करने वाला होता है ॥ ९ ॥

ततो द्वादशाष्ट्रमभावगतचतुर्थेशफलम् सुखेशे व्ययरन्त्रस्थे सुखद्दीनो भवेन्नरः। पितृसौद्यं भवेदल्पं दीर्घायुर्जायते ध्रुवम् ॥ ६॥

जिसके जन्म काल में द्वादश या अष्टम भाव में चतुर्थेश बैठा हो तो वह मतुष्य सुख से रहित, पिता से थोड़ा सुख पाने वाला और दीर्घायु होता है ॥ ६ ॥ ततस्तृतीयैकादशभावगतचतुर्थेशफलम्— सुखेशे सहजे लाभे नित्यं रोगी धनी भवेत्। उदारो गुणवान् दाता स्वभुजार्जितविक्तवान् ॥ ७॥

जिसके जन्म समय में चतुर्थेश तृतीय या एकादश भाव में बैठा हो तो बह मनुष्य सदा रोग युत, धनी, उदार, गुणनान्, दानी और अपने भुजामी से पेंदा किया हुआ धन से धनी होता है॥ ७॥

ततो द्वितीयभावगतचतुर्थेशफलम्— सर्वसम्पयुतो मानी साहसी कुपुखान्वित:। कुटुम्बै: संयुतो भोगी सुतेशे च द्वितीयगे॥ =॥

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश हितीय भाव में वैटा हो तो वह सब सम्पित्तयों में युत, मानी, साहसी, पृथ्वी को लेकर सुखी, कुदुम्यों से युत और भोगी होता है ॥ ८ ॥

## अथ पञ्चमेशफलम्।

तत्रादौ पञ्चमभावगतपञ्चमेशफलम्— सुतेशः पञ्चमे यस्य तस्य पुत्रो न जीवति चृत्तिशः कृर्भाणी च धाामको मतिमान्भवत् ॥ १॥

जिसके जन्म समय में पद्ममेश पद्मम भाव में बैठा हो उस मनुष्य का पुत्र नहीं जीता है। तथा चण मात्र समय को भी अपने काम में छाने दाछा, बुरे वचन बोळने बाळा, धर्मास्मा और बुद्धिमान् होता है॥ १॥

> ततः पष्टद्वादशभावगतपञ्चमेशफलम्— सुतेशे पष्टरिःफस्ये पुत्रः शतुत्वमाप्नपुयात् । मृत्युतो प्राह्मपुत्रो वा धनपुत्रोऽथ वा भवेत् ॥ २ ॥

जिसके जन्म समय में पञ्चमेश पष्ट या द्वादश भाव में बैठा हो उस मनुष्य की पुत्र के साथ शत्रुता या पुत्र की मृत्यु हो जाती है पुत्र मर जाने के बाद दत्तक या धन देकर पुत्र बनाता है॥ २॥

ततः सप्तमभावगतपञ्चमेशफलम्— सुतेशे कामगे मानी सत्यधर्मसमन्वितः । तुङ्गस्थिते जनस्वामी भक्तिगुक्तैकतेजसा ॥ ३॥

जिस जातक के जन्म समय में पद्मिम साम माव में स्थित हो तो वह मार्ना, सत्य बोळने वाळा और धर्मात्मा होता है। यदि उच स्थान गत पद्मिश हो तो भक्ति युत प्रताप से जनों का स्वामी (राजा) होता है॥३॥

ततोऽष्टमहितीयमावगतपञ्चमेशफलम्— सुतेशे चायुषि वित्ते बहुमित्रो न संशयः।

उद्रव्याधिसंयुक्तः क्रोधयुक्तो धनान्वितः ॥ ४॥

जिस के जन्म समय में पद्ममेश अष्टम या द्वितीय आव में चैठा हो वह मतुष्य बहुत मित्र वाला, पेट की विमारी से युत, क्रोध युत और धनवान् होता है, इसमें संदेह नहीं ॥ ४ ॥ ततो नवमदशमभावगतपद्भमेशफलम्—

तता नवमद्शममावगतपञ्चनता गर्वस्य सुतेशे नवमे खे च पुत्रो भूपसमो भवेत् । अथवा प्रनथकर्ता च विख्यातः कुलदीपकः ॥ ५॥

जिसके जन्म समय में पद्ममेश नवम या दशम आव में वैठा हो उसका छदका राजा के समान होता है। अथवा अन्य वनाने वाळा असिद्ध और अपने कुछ को उज्जवछ करने वाळा होता है॥ ५॥

तत प्कादशभावगतपद्धमेक्फळस्— सुतेशे लामभवने परिडतो जनवल्लभः । प्रन्थकर्ता महादच्तो बहुपुत्रो धनान्वितः ॥ ६ ॥

जिस के जन्म काल में पञ्चमेश एकादश आद में बैठा हो वह मनुष्य पण्डित, जने का स्नेष्टी, ग्रन्थ बनाने वाला, अतिशय चतुर, बहुत पुत्र बाला और घन से युत होता है।

ततो छप्रवृतीयभावगतपञ्जमेशफलम्-

सुतेशे लगसहजे मायावी पिशुनो महान्। यशोऽपि दीयते नैव किब्बिद् द्रव्यस्य का कथा।। ७।।

जिसके जन्म काल में लग्न या द्वतीय भाव में पख्नमेश बैठा हो वह मनुष्य मायाची, चुगुल खोर, कोई कितना भी उपकार करे उसको यश न देने वाला और दृश्य तो बिएकुल ही नहीं देने वाला होता है॥ ७॥

ततश्रतुर्थमवनगतपञ्चमेशफलम्— सुतेशे भारुभवने चिरं मारुमुखं भवेत्।

लच्मीयुक्तो सुवृद्धिश्च सचिवश्च गुरुस्तथा ।। ८ ।। जिसके जन्म काल में पञ्चमेश चतुर्थभाव में बैठा हो वह मनुष्य बहुत काल तक माता से सुख पाने वाला, लंबमी से युत, सुन्दर बुद्धि वाला और राजा के मन्त्री तथा गुरु होता है ॥ ८ ॥

श्रथ षष्टेशफ्लम् । तन्नादौ रिपुभावगतष्ठेशफ्लम्— षष्टेशे रिपुभावस्थे स्वज्ञातिः रात्रुवद्भवेत् । परज्ञातिर्भवेनिमत्रं भूमौ न चलति ध्रुवम् ॥ १ ॥ जिसके जन्म काळ में पष्टेश पष्टमाव में हो तो उसका अपना वन्धुवर्ग शत्रु के समान, तथा दूसरे का बन्धुवर्ग मित्र के समान होता है और निश्चय करके यह यद्दळ वहीं चळता है ॥ १ ॥

> ततः ससमैकादशभावगतपष्ठशफल्म्— षष्ठेरो सप्तमे लाभे लग्ने वा पशुमान् भवेन्। धनवान् गुराबान् मानी साहसी पुत्रवर्जितः।। २ ॥

जिसके जन्म कार्ल में पष्टेश सप्तम या एकादश भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य पश्चओं से युत, धनवान्, गुणवान्, मानी, साहसी और पुत्र हीन होता है ॥ २ ॥

> ततो द्वादशाष्ट्रमभावगतपृष्ठेशफळम्— पष्ठेशेऽष्ट्रमरिःफस्थे रोगी शत्रुमनीषिणाम् । परजायाक्षिगामी च जीवहिंसासु तत्परः ॥ ३॥

जिसके जन्म समय में भएम या द्वादश भाव में पष्टेश वैठा हो तो रोगी, पण्डिती का दुरमन, परस्री गामी और जीवों का वश्व करने वाळा होता है ॥ ३ ॥

ततो नवसमावगतपष्ठेशफलम्-

षष्ठेशो नवमे यस्य काष्ट्रपाषाण्विक्रयी !

व्यवहारे कचिद्धानिः कचिद्वृद्धिभवित्वत् ॥ ४॥

जिस जानक के जन्म काल में पष्ठेश नवम भाव में वैठा हो वह लक्की और पत्थर केवने वाला होता है। तथा उसको न्यापार से कहीं हानि कहीं हुद्धि होती है॥

ततो द्वितीयद्शमभावगतपष्टेशफलम्-

पष्ठेशे कर्मवित्तस्थे साहसी कुलविश्रुतः।

परदेशी शुचिर्वक्ता स्वधर्मेध्वेकनिष्ठकः ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में पष्ठेश द्वितीय या दशस आव में वैठा हो तो वह मनुष्य साहसी, अपने कुल में प्रसिद्ध, परदेशी, पवित्र, वक्ता और अपने धर्म में विश्वास करने वाला होता है।। ९॥

ततस्तृतीयचतुर्यंभावगतपष्टेशफल्य-षष्टेशे सह्जे तुर्ये क्रोधनो रक्तलोचनः।

मनस्वी पिशुनोऽधर्मी चलचित्तोऽतिवित्तवान् ॥ ६ ॥

जिसके जन्म समय में पष्टेश वृतीय या चतुर्थ भाव में वैटा हो तो वह जातक क्रोधी, छाछ भाँख बाछा, मनस्दी, चुगुछखोर, अधर्मी, चड्डछ चिस बाछा और अस्य न्त धनी होसा है ६॥

ततः पञ्चमभावगतषष्ठेशफलम् — षष्ठेशे पञ्चमे यस्य चलं मित्रधनादिकम् ।

कफ्युक्तः मुखी सौम्यः स्वकार्ये चतुरो महान् ॥ ७॥

जिसके जन्म काल में पष्ठेश पद्धम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य चन्नल मन्नी और चन्नल धन वाला, कफी, सुस्ती, सुन्दर स्वभाव वाला तथा अपने कार्य में अध्यन्त चतुर होता है॥ ७॥

त्रश्य सप्तमेशफलम् । तत्रादौ सहमभावगतसहमेशफलम्— सप्तमेशे तनौ चारते परजायामु लम्पटः । निष्ठुरो वचसा धीरो वार्ता न स्थीयते हृदि ॥ १॥

जिसके जन्म काल में सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य परश्ची गामी, बोलने में निष्टुर, धीर और किसी गुप्त बात को हृदय में न रखने वाला होता है ॥ १ ॥

ततोऽप्टमभावगतसप्तमेशफलम्-

जायेशे चाष्टमे पष्ठे सरोषा कामिनी भवेत्। क्रोधयुक्ता भवेद्वापि न सुखं लभते कचित्।। २॥

जिसके जन्म काल में ससमेश अष्टम या पष्ट भाव में वैठा हो तो उसकी की रोप करने बाली होती है। अथवा स्वय कोधी होता है और सदा सुख हीन रहता है।

ततो द्वितीयनवमभावगतसप्तमेशफळम्— युनेशे नवमे वित्ते नानास्त्रीभिः समागमः।

आरम्भी दीर्घसुत्री च स्त्रीषु चित्तं हि केवलम् ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में सप्तमेश द्वितीय या सप्तम आव में बैठा हो तो वह मनुज्य अनेक स्त्रियों के साथ रमण करने वाला, छोटे कार्य को आरम्भ कर देर में समास करने वाला और सदा स्त्रियों के तरफ मन रखने वाला होता है ॥ ३ ॥

ततश्चतुर्थभावगतसप्तमेशफळम्—

युनेशे दशमे तुर्ये तस्य जाया पतित्रता । धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवलं वातरोगवान् ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में ससमेश चतुर्थं या दशम भाव में बैठा हो तो उसकी की पतिव्रता तथा त्वयं धर्मात्मा, सत्य बोलने वाला और सिर्फ बात रोग से दुस्ती रहता है ॥ ७ ॥

ततस्वृतीयैकादशभावगतसप्तमेशफल्य — द्यूनेशे सहजे लाभे मृतपुत्रोऽपि जायते। कदाचिज्जीवति कन्या पश्चात्पुत्रोऽपि जीवति ॥ ५॥

जिसके जन्म काल में सप्तमेश तृतीय या एकादश भाव में घठा हो तो उस का छड़का मर जाता है। अगर कहीं कन्या जन्म छेकर जीवे तो वाद में पुत्र भी जीवित रहता है॥ १॥

> ततो द्वादशभावगतसत्तमेशफ्डम्— द्वादशे सप्तमेशे तु दरिद्रः कृपग्गो महान्। चौरकन्या भवेद् भार्या वस्त्राजीवी च नीचधीः॥ ६॥

जिसके जन्म कारू में सप्तमेश द्वादश भाव में येटा हो तो मनुष्य दिख्न, अस्यन्त कृषण, चोर के कन्या से सादी करने वाला, वस्न के व्यापार करने वाला और नीच बुद्धि वाला होता है ॥ ६ ॥

तत पञ्चमभावगतपञ्चमेशफलम्— सर्वेर्गुणैर्युता मानी भवेत्सर्वगुणाधिपः। सर्वेव हर्षसंयुक्तः सप्तमेशे सुतस्थिते॥ ७॥

जिस जातक के जन्म काल में सप्तमेश पंचम भाव में बैठा हो तो वह सब गुणों से युत, मानी, सब गुणों का स्वामी और सदा आनन्द युत रहता है ॥ ७ ॥

ष्यथाष्ट्रमेशफलम्।

तत्रादावष्टमभावगताष्टमेशफलम्-

चूतश्चौरोऽन्यथावादी गुप्तनिन्दामु तत्परः । श्रष्टमेरोऽष्टमस्थाने भार्या पररता भवेत् ॥ १ ॥

जिसके जन्म काल में अष्टमेश अप्टम भाव में वैटा हो तो वह जातक जुआ खेलने वाला, चोर, असत्य बोलने वाला और चुगुल खोरी में तत्पर होता है ॥ १ ॥

ततश्चतुर्थंदशमभावगताष्ट्रमेशफ्लम्-

श्रप्टमेशे तपस्थाने महापापी च नास्तिकः । सुताढया त्वथवा वन्ध्या भार्यो परधनं हृदि ॥ २॥

जिसके जन्म काल में अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य महापापी भौर नास्तिक होता है। उसकी स्त्री कन्या जनने वाली या वन्ध्या और दूसरे के घन की अभिलापा करने वाली होती है॥ २॥

तत्रश्रद्वयंदशमभावगताष्टमेशफलम्—
श्रष्टमेशे सुखे खे वा पिशुनो बन्धुवर्जितः ।
मातापित्रोर्भवेन्मृत्युः स्वल्पकालेन भीतियुक् ॥ ३॥
जिसके जन्म काल में अष्टमेश चतुर्थं या दशम भाव में बैठा हो तो यह

मतुष्य चुगुल स्रोर, बन्धुओं से रहित, बाल्य काल में माता पिता दोनों की मृत्यु पाने वाला और भय से युत होता है ॥ ३ ॥

ततः सप्तमैकादशभावगताष्टमेशफल्य-श्रष्टेशे सप्तमे लाभे कुर्तौ वृद्धिः प्रजायते । द्रव्यं न स्थीयते गेहे स्थिरवृद्धिभवेच न ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में अष्टमेश सप्तम या एकादश आव में स्थित हो तो वह मनुष्य कोई व्यापार करने से घृद्धि को पाता है, किन्तु द्रव्य उस के घर में नहीं ठहरता अतएव उस की घृद्धि स्थिर पूर्वक कभी नहीं होती है ॥ ४॥

ततो द्वादशपष्टभावगताष्टमेशफलम् — श्रष्टमेशे व्यये पष्ठे नित्यं रोगी प्रजायते । जलसर्पादिकाद् घातो भवेत्तस्यैव शैशवे ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में अष्टमेश षष्ठ या द्वादश भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य सदा रोग युत और बाल्य काल में उस के ऊपर जल, सर्प आदि जीवों का आधात होता है ॥ ९ ॥

> ततो लग्नत्तीयभावगताष्टमेशफलम्— श्रष्टमेशे तनौ सोत्येभार्योद्वयं समादिशेत् । विष्णुद्रोहरतो नित्यं त्रणुरोगः प्रजायते ॥ ६॥

जिसके जन्म समय में अष्टमेश छम्न या वृतीय भाव में वैठा हो वह मनुष्य दो स्त्री वाला, विष्णु का द्रोही और घाव सम्बन्धी रोग से युत होता है ॥ ६ ॥

ततो द्वितीयपञ्चमभावगताष्टमेशफलम्

अप्टमेशे धने ज्ञाने बलहीनः प्रजायते ।

धनं तस्य भवेत्स्वरूपं गतं वित्तं न लभ्यते ॥ ७ ॥

जिसके जन्म काल में अष्टमेश नृतीय या पद्धम भाव में बैठा हो <mark>वह मनुष्य</mark> निर्वेल होता है। तथा उसके पास में थोड़ा धन रहता है और गया हुआ धन फिर लौटता नहीं है॥ ७॥

श्रथ नवमेशफलम् । तत्रादौ नवममावगतनवमेशफलस्— धनधान्ययुतो नित्यं गुणसौन्दर्यसंयुतः । बहुश्रात्मुखेर्युक्तो भाग्येशे नवमे स्थिते ॥ १॥

जिसके जन्म काल में नवमेश नवम भाव में बैठा हो वह मनुष्य सदा धन धान्य से युत, गुणी, सुन्दर और वहुत भाई के सम्बन्धी सुख से युत होता है ॥ १॥ ततो दशमचतुर्थंभावगतनवमेशफ्छम्— भाग्येशे दशमे तुर्ये मन्त्री सेनापतिभवेत् । पुण्यवानपशुमांश्चापि साहसी क्रोधवर्जितः ॥ २ ॥

जिसके जन्म काल में नवमेश दशम भाव में वैठा हो वह मनुष्य मन्त्री या सेनापित होता है। तथा पुण्यवान् पशुओं को रखने वाला, साहसी और क्रोध से रहित होता है॥ २॥

ततः पश्चमैकादशभावगतनवमेशफलम्— भाग्येशे पञ्चमे लाभे भाग्यवान् जनवल्लभः। गुरुभक्तिरतो मानी धोरोदारगुणैर्युतः॥ ३॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश पश्चम था एकादश भाव में गत हो तो वह भाग्यवान, सर्वों का प्रिय, गुरु के भक्ति में रत, मानी, धीर और उदार गुण से युत होता है ॥ ३॥

ततः यष्टाष्टमद्वादशभावगतनवमेशफलम्— भाग्येशे मातुले रिप्फे भाग्यहीनस्तथाष्टमे ।

मातुलस्य सुखं न स्यात् ज्येष्टभ्रातुः सुखं तथा ॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो वह भाग्य रहित, मामा के सुख से रहित और अपने वहे भाई से सुख पाने वाला होता है॥ ४॥

ततो लग्नसप्तमभावगतनवमेशफलम्— भाग्येशे सप्तमे कल्ये गुणवान् पशुमान् भवेत्। कदाचित्र भवेत्सिद्धियेत्कार्यं कर्तुमिच्छति॥ ४॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश सहम या लग्न में बैठा हो तो वह गुणवान और पशुओं वाला होता है तथा जिस काम को करने की हुच्छा करे वह कदापि सिद्ध नहीं होता है ॥ ५॥

ततो द्वितीयवृतीयभावगतनवमेशकलम्— भाग्येशे सहजे वित्ते सदा भाग्यानुचिन्तकः। धनवान् गुणवान् कामी पण्डितो जनवल्लभः॥ ६॥

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश द्वितीय या तृतीय भाव में बैठा हो वह अपने भाग्य को सराहने वाला, धनी, गुणी, कामी और सबका प्रिय होता है ॥

श्रथ दशमेशफलम् । तन्नादौ चतुर्थदशमभावगतदशमेशफलम्— दशमेशे सुखे खे वा ज्ञानवान् स च विक्रमी। गुप्तदेवार्चनरतो धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १ ॥

जिसके जन्म काल में दशमेश चतुर्थ या दशम में भाव चैठा हो तो वह मनुष्य ज्ञानवान्, पराक्रमी, गुप्त रूप से देवताओं का पूजन करने वाला, धर्मात्मा और सत्यवादी होता है ॥ १ ॥

ततोऽष्टमभावगतदशमेशफलम्— कर्मेशश्चाष्टमे चस्य चिन्तायुक्तो भवेन्नरः । धनादिकं सुखं मध्यं शरीरं कष्टसंयुतम् ॥ २॥

जिसके जन्म काल में अष्टम भाव में दशमेश बैठा हो तो वह मनुष्य चिन्ता से युक्त, धन आदि के सुख मध्यम रूप से और शरीर कप्ट से युत होता है ॥ २॥

ततो दशमैकादशभावगतदशमेशफलम्— दशमेशे शुभे लाभे धनवान् पुत्रवान् भवेत्। सर्वदा हर्पसंयुक्तः सत्यवादी सुखी नरः॥ ३॥

जिसके जन्म काल में दशमेश नवम या एकादश माव में चैठा हो सो वह मनुष्य धनवान्, पुत्रवान्, सर्वदा हर्ष से युन्त, सत्य बोलने वालाऔर सुखी होता है।

ततः पञ्चमपष्टभावगतदशमेशफलम्— कर्मेशस्तनये पष्टे धर्मकर्मसु तत्परः । देवद्विजेषु भक्तिश्च तीर्थयोगेषु तत्परः ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में दशमेश पद्मम या पष्ठ भाव भें बैठा हो तो वह मनुष्य धर्म कर्म में लगा रहता है। तथा ब्राह्मण देवताओं में भक्ति करने वाला, तीर्य स्थान में भक्ति रखने वाला और योग क्रिया करने वाला होता है॥ ॥॥

> नतो द्वादशभावगतकर्मेशफलम्— कर्मशश्च व्ययं यस्य रात्रुभिः पीडितः सदा । चातुर्यगुणसंपन्नः कदाचित्र सुखी भवेत् ॥ ४ ॥

जिस जातक के जन्म काल में दशमेश द्वादश भाव में वैठा हो वह शत्रुओं से पीड़ित, चतुर, किन्तु सर्वद। सुख रहित होता है ॥ ९ ॥

ततो लग्नगतदशमेशफलम्—

दशमाधिपतौ लग्ने कवितागुगासयुतः । बाल्ये रोगी सुखी पश्चादर्शवृद्धिदिने दिने ॥ ६ ॥

जिसके जन्मकाल में दशमेश लग्न में बैठा हो तो वह मनुष्य कविता बनाने बाला, वाल्य काल में रोगी, किन्तु पीछे सुखी होता है और उसके प्रतिदिन धन की चृद्धि होती है। १॥ ततो द्वितीयवृतीयसप्तमभावगतद्वामेशफल्य्— धने मदे च सहजे कर्मशो यदि मंस्थितः । मनस्वी गुण्वान् वाग्मी सत्यथर्मसमन्वितः ॥ ७॥

जिसके जन्म काल में दशमेश द्वितीय, तृतीय या सप्तम भाव में वैटा हो तो वह मनुष्य गुणवान् , मनस्वी, वक्ता, सत्य और धर्म से युत होता है ॥ ७ ॥

श्रथैकादशेश्फलम्।

तन्नाद्विकाद्शमावगतैकाद्शेशफ्डम्— लाभेशे सिश्यिते लाभे स वाग्मी जायते ध्रुवम् । पारिडत्यं कविता चैय वर्धते च दिने दिने ॥ १॥

जिसके जन्म काल में एकादरोश एक।दश भाव में बैठा हो तो उसका पाण्डित्य और काव्य निर्माण करने की शक्ति प्रतिदिन बढती रहती है ॥ १ ॥ ततो द्वादशस्थानगतैकादरोशफलम्—

प्राप्तिस्थानाधिपे रिष्फे म्लेच्छसंसर्गकारकः । कामुको बहुकान्तश्च चिणकः कामलम्पटः ॥ २ ॥

जिसके जन्म काल में प्कादशेश द्वादश मान में बैठा हो तो वह मनुष्य ग्लेच्छ्रों का संग करने वाला, कामी, बहुत सुन्द्र, चञ्चल और काम से लम्पट होता है ॥२॥

ततो लग्नगतैकादशेशफलम्-

लाभेशे संस्थिते लग्ने धनवान् सात्त्विको महान् । समदृष्टिमहावका कौतुकी च भवेत्सदा ॥ ३॥

जिसके जन्म काल में पुकादशेश लग्न में बेटा हो वह धनवान, वदे साखिक, सब पर समान दृष्टि रखने वाला, बोलने वाला, और क्रीडा करने वाला होता है ॥३॥

ततो द्वितीयएश्चमभावगतेकादशेशफलम्

लाभेशे च धने पुत्रे नानासुखसमन्वितः । पुत्रवान् धार्मिकश्चैव सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ ४॥

जिसके जन्म काल में एकादशेश द्वितीय या पद्धम भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य नाना तरह के सुखों से युत, पुत्रवान्, धार्मिक और सब कामों को साधन करने वाला होता है ॥ ४ ॥

ततस्तृतीयचतुर्थमावगतैकादशेशफलम् लाभेशे सहज तुर्य तीर्थेपु तत्परा महान्।

कुशलः सर्वकार्येषु केवलं शूलरोगवान् ॥ ४ ॥ जिसके जन्म काल में एकादशेश तृतीय या चतुर्थं भाव में बैठा हो तो तीर्थं में जाने वाला, सब कामों में चतुर और शूल रोग से युत होता है॥ ९॥ ततः पष्टभावगतैकादशेशफळम्— लाभेरो षष्टभवने नानारोगसमन्वितः । सर्वं सुखं भवेत्तस्य प्रवासी परसेवकः ॥ ६ ॥

जिस जातक के जन्म काल में एकादशेश षष्ठ भाव में वैठा हो तो वह नाना प्रकार के रोग से युत, सब तरह के सुख पाने वाला, पर देश में रहने वाला और नोकरी करने वाला होता है ॥ ६ ॥

ततः सप्तमाष्टमभावगतैकादशेशफलम् लाभेशे सप्तमे रन्धे भार्या तस्य स्वरूपिगी। उदारो धनवान् कामी भूसुरो भवति ध्रुवम्॥ ७॥

जिसके जन्म काल में एकादशेश सप्तम या अष्टम भाव में बैठा हो तो उसकी स्त्री सुन्दरी होती है। तथा स्वयं वह उदार, धनी, कामी और निश्चय करके बाह्मण होता है॥ ७॥

ततो नवमदशमभावगतैकादशेशफळम्— लाभेशे गगने धर्मे राजपुत्रो धनाधिपः। चतुरः सत्यवादी च निजधर्मसमन्वितः॥ ८॥

जिसके जन्म काल में नवम या दशम भाव में एकादशेश बैठा हो तो वह राजा के पुत्र अथवा धर्मों का स्वामी, चतुर, सत्य बोलने वाला और अपने धर्म से युत होता है ॥ ८ ॥

श्रथ द्वादशेशफलम् । तत्रादौ द्वादशपष्टमावगतद्वादशेशफलम्— त्ययेशेऽरिव्यये पापी मातृमृत्युविचिन्तकः । क्रोधी सन्तानदुःखीं च परजायामु लम्पटः ॥ १॥

जिसके जन्म काल में द्वाद्शेश पष्ठ या द्वाद्श भाव में वैठा हो वह पापी अपने माता की मृत्यु को चाहने वाला, क्रोधी, सन्तान के सम्बन्ध लेकर दुःखी और परस्वी के साथ मौज उड़ाने वाला है होता है ॥ १॥ ततो लग्नससमभावगतद्वादशेशफलम्—

ततो छ्ग्नससमभावगतद्वादशेशफ्छम्— व्ययेशे मदने लग्ने जायासाख्यं भवेन्नहि । दुबंलः कफरोगी च धनविद्याविशारदः ॥ २ ॥

जिस जातक के जन्म समय में द्वादशेश छन्न या सप्तम भाव में स्थित हो वह स्त्रीसुल से रहित, दुवंछ, कफ रोग से युत, धनी और विधाओं में निपुण होता है ॥२॥

ततो द्वितीयाष्ट्रममावगतन्ययेशफलम्— व्ययेशे च धते रन्ध्रे विष्णुभाक्तिसमन्वितः। धार्मिकः प्रियवादी च गुणैः सर्वैः समन्वितः ॥ ३ ॥ जिसके जन्म काल में न्ययेश द्वितीय या अष्टम भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य विष्णु भगवान् का भक्त धार्मिक, प्रिय बोलने वाला और सब गुणों से युत होता है॥३॥

ततस्तृतीयनवमभावगतन्ययेशफलम्— भारृद्वेषी प्रियद्वेषी गुरुद्वेषी भवेन्नरः । व्ययेशे सहजे धर्मे स्वशरीरस्य पोषकः ॥ ४ ॥

जिसके जन्म काल में तृतीय या नवम भाव में व्ययेश वैटा हो तो वह मनुष्य आई, गुरु और अपने मित्रों से शत्रुता करने वाला और अपने शरीर का पोपण करने वाला होता है॥ ४॥

ततो दशमैकादशभावगतन्ययेशफरुम्— व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौद्धं भवेन्नहि । मणिमाग्विक्यमुक्ताभिधनं किख्वित्समाप्नुयात् ॥ ४॥

जिसके जन्म कार्ल में व्ययेश दशम या एक।दश भाव में बैठा हो तो वह मजुष्य पुत्र के सुख से रहित, तथा मणि, माणिक्य, मुक्ता आदि के क्रय विक्रय से कुछ धन पैदा करने वाला होता है ॥ ९ ॥

ततश्चतुर्थपञ्चमभावगतम्ययेशफल्य् — व्ययेश च सुते तुर्ये नीचवुद्धिभवेन्नरः। गृहभूमिसुखेर्हीनो जनन्याः क्लेशकारकः॥ ६॥

जिसके जन्म काल में व्ययेश चतुर्थ या पञ्चम भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य नीच बुद्धि वाला, गृह तथा भूमिके सुख से रहित और अपने माता को क्लेश देने वाला होता है ॥ ६ ॥

इति आवेशफलस् ।

होरागमे प्रथितजातकभूषणस्य शिष्टैः प्रभूतविषयैः परिशिष्टमेतत् ।
पूर्याकृतं गयाकवृन्दगुदे मनोज्ञं होराप्रबन्धनिकुरम्बगृहीतसारैः ॥
इति "मिथिला" देशस्य "दरभन्ना" मण्डलान्तर्गत "जिरसो" प्रामनिवासिज्यौतिकाः
वार्य-पोष्टावार्य-साहत्यावार्योद्-पदवीक-प्राप्त "रीपन्" स्वर्ण पदक
"उत्तरप्रदेशान्तर्गत "खुर्जा" स्य "श्रीराधाकृष्ण" संस्कृत-महाविवालय-त्रिस्कन्ध-ज्यौतिषशास्त-प्रधानाध्यापक-पण्डित
"श्री अञ्युतानन्द का शर्मणा विरिचतं
परिशिष्टप्रस्वरणं समाप्तम् ।

#### परिचयः-

विद्भें देशे आ कितिचिद्तिहरेन मनसा पुरा रामो यस्मिन् जनकसुतया साकमवसत्। पुरीदर्भङ्गाया नगपरिमिते पूर्वहरिति पुरुख्याता क्रोशे बुधजननुताऽस्तीह "जरिसी" ॥१॥ तरिमन्मनोज्ञनगरेऽखिळ्ळोक्दचः श्रीकरयपान्वयभवोऽतिविशुद्धकर्मा । ह्रोपाह्व"देवन" इति प्रथितः पृथिन्यां जातः समैर्नरवरैरनिशं सुपूज्यः॥ २॥ जातेष्वनेकविधकौशलगुम्फितेषु पुत्रास्त्रयः समभवन् सुतरां सुयोग्याः । तेष्वप्रजस्य कुशलस्य "भवी"ति संज्ञा तस्यानुजस्य विदुषो हि "रुद्गे"ति संज्ञा ॥३॥ तन्नानुजो निष्तिळळोकनितान्तशान्तो धीरोऽतिरूपगुणवान् वहुकीर्तिकान्तः। स्वच्छाशयो हिजवरो "जयदत्त"संज्ञोऽनेकप्रवन्दितपदोऽखिळदानविज्ञः ॥ ४॥ तस्याभवस्मुनकदम्यकसर्वयोग्यो वैज्ञानिकः सहृदयः सरछो वदान्यः । विद्यातपोविनयकीर्श्यंतुळोऽचळायामस्मरिवतामहपिता किळ "आतृनाथः" ॥ ५॥ जातो विशुद्धगुणवर्य्यपितामहो मे स्वच्छाशयो गिरिशपोद्विलयन्चेताः। वित्तः कृती फिलतशास्त्रवित्रौ नितान्तं "गोस्वामिण्संज्ञ इह शान्तगुणैकमूर्तिः॥ ६॥ तस्याभविषाखिळळोकहितैकदत्ताः .पुत्रा विवेकनिपुणा द्यतिशान्तकान्ताः । पञ्चानवचगुणसंविकतास्त्वमीषु सर्वानुजो मम पिता "वळदेव"नामा ॥ ७ ॥ त्तरजातेषुस्तेषुसससुकुळाळङ्कारभूतेष्वहर्यष्ठाच्छ्री"रघुवंश"काद्वरजो विद्वरजनानांसतां। शच्छन्प्रेमसुधारसार्द्रहृदयानां संततं सत्कृपांश्रीकालीपद्ववस्वेवनकृती श्रीअच्युतानन्द झा "चळनकळन"नाम्नि प्रन्थराने सकार्षं विवरणमतिस्वमं सर्वप्रश्नोत्तराणास् । तद्तुधवळटीकायुग्मकं "चोद्धदाये" तद्नु च रुचिरं तद् "वास्तुरत्नावळी"के॥ ९॥ तदन् च सक्छानां मानवानां नितान्तमुपकृतिकरणार्थं "पद्धतीनां" प्रकाशम् । तद्तु विद्वषवर्याः! "जैमिनेः स्त्रके" च रुचिरयुगळ्टीका पञ्चमे पुस्तकेऽस्मिन् ॥१०॥ अथ "भावफ्राध्यायोग छोमशोक्तोऽतिमञ्जूठः। मया 'विमळया' पष्ठश्रीक्रया विमळीछूतः॥ "वापत्रिकोणगणिते" हाथ ससमेऽस्मिन् नीळाम्बरेण रचिते गणकाप्रगेण। युक्तिः कृताऽतिलल्किता विष्टुताऽवदाता छात्रोपकारजनिका मयका पुलाका ॥ १२ ॥ कृता 'बृहज्जातक"संज्केऽप्टमे ग्रन्थे प्रसिद्धे विमलाऽभिधानिका। दीका मया वासनया समेता सोदाहृतिः सर्वजनप्रिया च ॥ १३ ॥

कृता "बृहज्जातक" सज्ज्ञ प्रमाय प्रासद्ध विमलाडामधानका । दीका मया वासनया समेता सोदाहृतिः सर्वजनित्रया च ॥ १३ ॥ "बीजगणिते" च नवमे सवासनोहेशिका टीका । अय "जातकामरण" के दक्षमे "विमला" मया विहिता ॥ १४ ॥ " रमलनवरत्न संज्ञे टीका चैकाद्देश्य "विमले "व । "सर्व्यक्रिकोण" संज्ञं द्वाद्क पुस्तकं ततो रचितम् ॥ १५ ॥ "गोलीयरेखागणिते त्रयोद्देशकारीह् प्रन्थे विमलाथ वासना । प्रन्थास्त्रिचन्द्रप्रमिताः प्रकाशिता मुद्रापयित्वा विदुषां मुद्दे मया ॥ १६ ॥



# ज्यौतिषग्रन्थाः—

0

## जन्मपत्र-विधानम्

सोदाहरण 'तत्त्वप्रभा' हिन्दी व्याख्या सहित दैवज्ञप्रवर पं० लघणलाल भा

जन्म कुण्डली विधान के लिये अनेकानेक लघु, पुस्तक छपे हैं परन्तु किसी में परिशुद्ध इष्टकाल बनाने की विधि नहीं है, तो किसी में अष्टोत्तरी महादशा आदि का विचार ही नहीं है। अतः जन्मपत्र विधान सम्बन्धी यावतीपलब्ध प्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रस्तुत प्रन्थ को रंचना की गयी है। जन्म समय की गड़बड़ी से ही फलादेश में न्यूनता होती है अतः जन्मकुण्डली बनाते समय जन्मकालिक स्टैण्डर्ड समय को जन्म स्थानीय पंचांग के स्यॉद्यादि द्वारा जन्म के समय दोनों चाहिये। इस संस्करण में इन सर्वों का नी विवरण दिया गया है। ३-४०

#### वृहजातकम्

सोपपत्तिक, सोदाहरण 'विमला' हिन्दीटीकोपेतम्

श्रानेक विश्वस्त पाणों के सिंहत श्रात्यन्त सरस्र सुबोध हिन्दीटीका तथा नवीन उपपत्ति श्रोर श्रां के लिये श्रात्यधिक उपयोगी है। व्या॰ गं॰ श्राच्युतानन्द झा

# **सुहूर्तचिन्तामणिः**

सान्वय 'मणिप्रभा' हिन्दी टीका सहित

प्रन्थाभिप्राय को भली-भाँति समझने के लिय श्राकों के घान्वय के बाद शुद्ध हिन्दों में उनके श्रर्थ, उपपत्ति, उदाहरण तथा और भी विषयों का उन्नेख किया गया है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि इस संस्करण में 'पीयूषधारा' और 'प्रमिताक्षरा' के अपेक्षित आवश्यक अंशों का भी विमर्शांक्य अनुवाद सिन्नविष्ट कर दिया गया है।

१२-००

अपरं च प्राप्तिस्थानम् चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय कचौड़ी गली, वाराणसी